# अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश

[ मरणासन्न-अवस्थाके कृत्योंसहित सम्पूर्ण श्राद्धप्रक्रियाका निरूपण ]

# परिष्कृत एवं परिवर्धित संस्करण

त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव॥

### पणेता—

पं० श्रीजोषणरामजी पाण्डेय 'अग्निहोत्री': पं० श्रीलालिबहारीजी मिश्र पं०श्रीरामकृष्णजी शास्त्री

गीताप्रेस, गोरखपुर

### विषय पृष्ठ-संख्या [६] श्राद्धमें तुलसीकी महिमा...... १. मंगलाचरण...... १ २. सम्पादकीय निवेदन ..... [७] श्राद्धमें तीन गुणोंकी आवश्यकता.. २

४

विषय

३. जाननेयोग्य आवश्यक बातें—

[ १ ] श्राद्धकी परिभाषा.....

[३] वार्षिकतिथिपर आमान्नदानात्मक

५. स्त्री, अनुपनीत द्विज तथा द्विजेतरोंके

६. अशौच-विचार.....

७. गयाश्राद्ध तथा बदरीनारायणमें

द्वारा श्राद्ध करनेकी व्यवस्था .....

[१] बालकोंकी मृत्युपर अशौच-विचार..

[२] बालकोंके श्राद्धकी व्यवस्था .......

ब्रह्मकपालीश्राद्धपर विचार .....

[ १ ] श्राद्धमें आठ दुर्लभ प्रयोजनीय ...

८. श्राद्धमें प्रयोजनीय एवं प्रशस्त आवश्यक बातें—

[२] श्राद्धमें कुश तथा कृष्ण तिलकी महिमा

[३] श्राद्धमें रजत (चाँदी)-की महिमा....

[४] श्राद्धमें अत्यन्त पवित्र प्रयोजनीय....

[ ५ ] श्राद्धमें महत्त्वके सात प्रयोजनीय ..

सांकल्पिकश्राद्ध ..... [४] समस्त पितरोंका ब्राह्मणभोजनात्मक

सांकल्पिकश्राद्ध .....

विषय-सूची

पृष्ठ-संख्या

[८] श्राद्धमें ग्राह्य पुष्प .....

[९] श्राद्धमें निषिद्ध अन्न ..... [१०] श्राद्धमें मांसका निषेध.....

ि १ ] अन्त समयमें एक बार भगवन्नामोच्चारणसे

परमगतिकी प्राप्ति .....

[ ४] दाह-संस्कारसे पूर्व रोनेका निषेध..

[ ५ ] उद्यापनके बिना व्रतकी निष्फलता..

[६] ब्राह्मणवचनोंसे व्रतकी पूर्णता .....

[८] आचमनके जलकी मात्रा .........

[१०] गोदानसे जीवनभरके पापोंका नाश

[ ७ ] दान देनेवाले तथा ग्रहण करनेवालेकी

पूर्वोत्तराभिमुखता.....

[९] आचमनके अनन्तर भी पवित्रीकी पवित्रता 🗤

[ २ ] गंगाकी संनिधिमें मृत्युसे मोक्षकी प्राप्ति

[ ३ ] मरणासन्नावस्थामें तुलसी एवं शालग्रामके

सांनिध्यसे विष्णुलोककी प्राप्ति ....

१०. श्राद्धसे जगत्की तृप्ति.....

११. प्रमाण-संग्रह—

[९] श्राद्धदेश .....

२०

२१

22

23

२३

२४

,,

२५

२६

|    | [२] श्राद्धकताका भा कल्याण                    | "        |    | [१०]           | श्राद्धम प्रशस्त अन्न फलााद            |
|----|-----------------------------------------------|----------|----|----------------|----------------------------------------|
|    | [३] श्राद्धसे मुक्ति                          | ,,       |    | [११]           | श्राद्धमें प्रशस्त ब्राह्मण            |
|    | [४] श्राद्ध न करनेसे हानि                     | ų        |    | [१२]           | प्रशस्त आसन                            |
|    | [५] श्राद्ध न करनेवालेको कष्ट                 | ,,       |    | [१३]           | श्राद्धमें भोजनके समय मौन आवश्यक       |
|    | [६] पितरोंको श्राद्धकी प्राप्ति कैसे होती है? | ६        |    | [88]           | पिण्डकी अष्टांगता                      |
|    | [ ७ ] ब्राह्मण–भोजनसे भी श्राद्धकी पूर्ति     | ,,       |    | [१५]           | पिण्डका प्रमाण                         |
|    | [८] धनाभावमें भी श्राद्धकी सम्पन्नता          | 9        |    | [१६]           | श्राद्धमें पात्र                       |
|    | [९] श्राद्धके अधिकारी                         | 6        |    | [१७]           | श्राद्धमें पाद-प्रक्षालन-विधि          |
|    | [१०] श्राद्धके भेद                            | 9        | ۶. | श्राद्धमे      | i वर्ज्य—निषिद्ध बातें—                |
|    | [११] मृत्युतिथि तथा पितृपक्षमें श्राद्ध करना  |          |    | [१]            | श्राद्धकर्ताके लिये निषिद्ध सात बातें  |
|    | आवश्यक                                        | १०       |    | [ ? ]          | श्राद्धभोक्ताके लिये आठ वस्तुओंका नि   |
|    | [१२] श्राद्धको संक्षिप्त विधि                 | ११       |    | [ ३ ]          | श्राद्धमें लोहेके पात्रका सर्वथा निषेध |
| ૪. | वार्षिकतिथिपर तथा पितृपक्षकी तिथियोंपर        |          |    | [ 8]           | श्राद्धमें निषिद्ध कुश                 |
|    | किया जानेवाला सांकल्पिकश्राद्ध—               |          |    | [ <b>4</b> ]   | श्राद्धमें निषिद्ध गन्ध                |
|    | -,                                            |          |    | г / л          | 21160 1 111 160 1 1 1                  |
|    | [१] वार्षिकतिथिपर ब्राह्मणभोजनात्मक           |          |    |                | श्राद्धमें त्याज्य पुष्प               |
|    |                                               | १२       |    | [ξ]            |                                        |
|    | [१] वार्षिकतिथिपर ब्राह्मणभोजनात्मक           | १२<br>,, |    | [ ξ ]<br>[ ७ ] | श्राद्धमें त्याज्य पुष्प               |

१५

१५

१६

१७

१७

| ·       |                                               |      | _    |                                          |            |
|---------|-----------------------------------------------|------|------|------------------------------------------|------------|
| विषय    | पृष्ठ-सं                                      | ख्या | विषय | पृष्ठ-सं                                 | ख्या       |
| [११]    | और्ध्वदैहिक दानकी गया-श्राद्धसे भी            |      | [४०] | अशौचमें क्या न करे                       | 33         |
|         | अधिक महिमा                                    | २६   |      | आशौचमें की जानेवाली सन्ध्याका स्वरूप     | ,,         |
| [१२]    | और्ध्वदैहिक दानकी अवश्यकरणीयता                | ,,   |      | दस दिनतक दीप-दान तथा दीपककी              |            |
|         | दस महादान कौनसे हैं?                          | २७   | _ \_ | दिशा                                     | ,,         |
|         | अष्ट महादान कौनसे हैं?                        | ,,   | [88] | दशगात्रके दस पिण्डोंसे यातना-देहका       |            |
|         | सप्तधान्य                                     | ,,   |      | निर्माण                                  | 38         |
|         | धान्य आदिकी परिभाषा                           | ,,   | [88] | श्राद्धदेशका स्वरूप                      | ,,         |
|         | आचमन–दान                                      | ,,   |      | पिण्डदानका द्रव्य                        | ,,         |
|         | शवके कर्णनासादि छिद्रोंमें स्वर्ण-प्रक्षेप    |      |      | श्राद्धमें हाथसे बनाये गये मिट्टीके      |            |
|         | तथा घृत-प्रक्षेपका विधान                      | २८   | , ,  | पात्रोंका प्रयोग                         | ,,         |
| [१९]    | अस्पृश्यद्वारा शवस्पर्श होनेपर प्रायश्चित्तकी | •    | [88] | दशगात्रके दस पिण्डदानोंकी व्यवस्था       | ३५         |
|         | आवश्यकता                                      | ,,   |      | दशगात्रके बीचमें अमावास्याके आनेपर       | ,,         |
| [२०]    | शूद्रादिद्वारा लायी गयी दाहादि सामग्रीकी      |      |      | अशौच-प्रवृत्तिकी व्यवस्था                | ,,         |
| ,       | निष्फलता                                      | ,,   |      | रात्रिमें जन्म, मरण या रजोदर्शन होनेपर   |            |
| [२१]    | पितृकर्ममें अपसव्यत्व एवं दक्षिणाभिमुखता      | ,,   |      | अशौचकालकी व्यवस्था                       | ,,         |
|         | चिता-पिण्डदानके अनन्तर प्रेत संज्ञा           | ,,   | [५१] | मासिकादि श्राद्धोंमें तिथि-ग्रहणकी       |            |
| _ , , _ | अन्त्येष्टिकर्ममें छ: पिण्डदानका प्रयोजन      | २९   |      | व्यवस्था                                 | ३६         |
|         | कुशास्तरणसे पूर्व अवनेजन-दानका                | . •  | [५२] | ताताम्बादि पितृ-परिगणन                   | ,,         |
|         | विधान                                         | ,,   |      | दसवें दिन मुण्डन एवं क्षौरका विधान       | ,,         |
| [२५]    | शवका सिर और मुख किस दिशामें करें?             | ३०   |      | प्रेतश्राद्धमें निषिद्ध कर्म             | ₹ <i>७</i> |
|         | दाहमें तुलसीकाष्ठका प्राशस्त्य                | ,,   |      | एकादशाहसे समन्त्रक श्राद्ध प्रारम्भ      | 3८         |
|         | नग्न शवके दाहका निषेध                         | ,,   |      | उत्तरीय वस्त्रकी अनिवार्यता              | ,,         |
|         | दाहके लिये निषिद्ध अग्नि                      | ,,   |      | नारायणबलिकी आवश्यकता                     | ,,         |
|         | पंचकदाह और पंचकशान्ति                         | ,,   | [५८] | मध्यमषोडशीकी आवश्यकता                    | ,,         |
|         | चिताग्नि सिरकी ओर दे                          | ३१   |      | मध्यमषोडशीके षोडश पिण्डदानका             |            |
|         | कपालिक्रया                                    | ,,   | -    | स्वरूप तथा उल्मुक-स्थापन                 | ३९         |
|         | कपालक्रियाके अनन्तर रोनेपर मृतात्माको         |      | [ξο] | श्राद्धमें पितृगायत्रीका पाठ             | ,,         |
| ı       | सुखकी प्राप्ति                                | ,,   |      | नीवीबन्धन एवं आवाहन                      | ४०         |
| [३३]    | शवकी सात प्रदक्षिणा                           | ,,   |      | पितृकार्यमें पातितवामजानु                | ,,         |
| [88]    | शवदाहकी प्रक्रिया                             | ,,   |      | श्राद्धमें एकतन्त्रकी निवृत्ति कहाँ-कहाँ | ,,         |
| [३५]    | गंगा–किनारे दाह होनेपर अस्थि–विसर्जन          | ,,   |      | मण्डलकरण एवं अग्नौकरण                    | ,,         |
|         | गंगामें अस्थि-विसर्जनकी महिमा                 | ,,   | [६५] | देवपात्रालम्भन तथा पितृपात्रालम्भन       | ,,         |
| [ ३७]   | दाहके अनन्तर गृहप्रवेशके पूर्वके कृत्य        | ३२   |      | अंगुष्ठनिवेशन                            | ,,         |
|         | दाहकर्ता तथा सपिण्डी अशौचियोंके               |      |      | भोजनपात्रोंसे तिलादिका                   |            |
|         | पालनीय नियम—                                  |      |      | अपसारण                                   | ४१         |
| [       | क] दाहकर्ताके लिये                            | ३२   | [६८] | विकिरदान कहाँ करे?                       | ,,         |
|         | ख] कुटुम्ब तथा सपिण्डोंके लिये                | ,,   |      | दानमें दी जानेवाली शय्याकी दिशा          | ,,         |
|         | <u> </u>                                      |      | _    |                                          |            |

३३ [७०] शय्यादानका स्वरूप.....

[३९] देशाचारकी प्रामाणिकता .....

| विषय पृष्ठ-सं                                 | ख्या          | विषय पृष्ठ                                   | -संख्या   |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------|
| [७१] दान लेनेके बाद 'स्वस्ति' का उच्चारण      | <b>&gt;</b> 2 | [ ८९ ] विभक्तिनिर्णय                         | ४६        |
| [७२] शय्याकी प्रदक्षिणा                       |               | [ ९० ] पवित्रीधारणकी अनिवार्यता              | •         |
|                                               | "             |                                              | "         |
| [७३] शय्यादानका प्रयोजन और उसका फल            | ,,            | [ ९१ ] विभिन्न श्राद्धोंमें विश्वेदेव-निरूपण | "         |
| [७४] वृषोत्सर्गकी महिमा                       | "             | [ ९२ ] सपिण्डीकरणश्राद्धमें अर्घोंका         |           |
| [७५] वृषका विकल्प                             | ४३            | संयोजन तथा प्रेतशब्दका प्रयोग                | 80        |
| [७६] उत्सर्ग किये जानेवाले वृष एवं            |               | [ ९३ ] स्वाहा-स्वधा कहाँ नहीं होगा?          | "         |
| वत्सतरीकी अवस्था                              | "             | [ ९४ ] पितरोंके लिये अपसव्य                  |           |
| [७७] नील वृषभका सामान्य लक्षण                 | ४४            | तथा वामावर्त                                 | "         |
| [७८] पति-पुत्रवती नारीके निमित्त वृषोत्सर्ग   |               | [ ९५ ] षड्दैवत्य, नवदैवत्य तथा               |           |
| न करे                                         | ,,            | द्वादशदैवत्यश्राद्ध                          | ,,        |
| [७९] वृषका उत्सर्ग कहाँ करे?                  | ,,            | [ ९६ ] पार्वणविधिसे किये जानेवाले            |           |
| [८०] वृषोत्सर्गके वृषका अंकन                  | ,,            | सांकल्पिक श्राद्धमें निषिद्धकर्म             | SS        |
| [८१] नवग्रहोंकी समिधाएँ                       | ,,            | [ ९७ ] तीर्थश्राद्धमें निषिद्ध कर्म          | ,,        |
| [८२] कुशब्रह्मा                               | ४५            | [ ९८ ] दशविधस्नान                            | ४९        |
| [८३] आद्य (महैकोद्दिष्ट)-श्राद्धकी आवश्यकता   | ,,            | [ ९९ ] पिण्ड-प्रतिपत्ति                      | "         |
| [८४] ऊह-विचार                                 | ,,            | [१००] ऊनश्राद्धोंकी निषिद्ध तिथियाँ          | ,,        |
| [८५] अर्घपात्रोंकी स्थापनाका प्रकार           | ,,            | [१०१] सर्वोषधि तथा सप्तमृत्तिका              | ,,        |
| [८६] कौन श्राद्ध किस समय करे                  | ४६            | [१०२] पंचपल्लव एवं पंचरत्न                   | ,,        |
|                                               |               | [१०३] पितरोंकी प्रसन्नतासे श्राद्धकर्ताका    |           |
| पार्वणश्राद्धको करणीयता                       | ,,            | परम कल्याण                                   | ,,        |
| [८८] ब्राह्मण-दम्पतिको भोजन                   |               | १२. श्राद्धसम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावली       | ५०        |
| मरणासन्न-अव                                   | त्रस्थ        | ामें करनेयोग्य कार्य                         |           |
| देह-त्यागके पहलेके कृत्य—                     |               | (४) स्वर्णदान                                | ६६        |
| [१] मृत्युके अवसरपर सावधान हो जाय—            |               | (५) घृतदान                                   | ६७        |
| [अ] क्या न करे?                               | ५४            | (६) वस्त्रदान                                | ,,        |
| [आ] क्या करे?                                 | 44            | (७) धान्यदान                                 | ६८        |
| [२] व्रतोद्यापनका अनुकल्प (स्वर्ण या रजत-दान) | ५७            | (८) गुड़दान                                  | ६९        |
| [३] दान आदि कृत्योंकी विधि                    | ,,            | (९) रजतदान                                   | 90        |
| [४] गोदानकी अनिवार्यता                        | ६०            | (१०) लवणदान                                  | ७१        |
| [५] सर्वप्रायश्चित्त                          | ,,            | [९] संक्षिप्त अष्टमहादानविधि                 | ७२        |
| [६] और्ध्वदैहिक दान                           | ,,            | [१०] गोदानकी सामग्री—                        | `         |
| [७] एक साथ दस महादानका संकल्प                 | ६१            | [अ] दानकी सामग्री                            | εe        |
| [८] दस महादानकी वस्तुओंके दानकी               | 7 )           | [आ] पूजनकी सामग्री                           | ,,        |
| पृथक्-पृथक् विधि—                             |               | [११] गोदानकी विधि                            | ७४        |
| (१) गोदान                                     | ६३            | [१२] गोपुच्छोदकतर्पण                         | ८४        |
| (२) भूमिदान                                   | ५५<br>६४      | [१३] गोमतीविद्या                             | <i>ده</i> |
| (२) नूमिपा<br>(३) तिलदान                      |               | [१४] पंचधेनुदानविधि                          |           |
| (३) ।तलदान                                    | ६५            | [ र ० ] पचवनुदानावाव                         | ८९        |

| विषय                                                                                                                 | पृष्ठ-संख्या                                                                                                                | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पृष्ठ-संख्या |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| [१५] पंचधेनुदानके निष्क्रयका संकल<br>[१६] पंचधेनुदानका पृथक्–पृथक् वि<br>(१) ऋणापनोदधेनु–दान<br>(२) पापापनोदधेनु–दान | धान—<br>९०                                                                                                                  | (३) उत्क्रान्तिधेनु-दान<br>(४) वैतरणीधेनु-दान<br>(५) मोक्षधेनु-दान<br>[१७] विष्णुपूजा                                                                                                                                                                                                          |              |
|                                                                                                                      | देह-त्यागके                                                                                                                 | बादके कृत्य                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| [१] तात्कालिक कार्य—<br>[क] शव–सम्बन्धित सामग्री<br>[ख] पिण्डदानकी सामग्री                                           | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                         | [ग] दाह-संस्कारकी सामग्री<br>[२] क्षौर तथा स्नानका संकल्प<br>[३] शवका संस्कार<br>योग-विधि                                                                                                                                                                                                      | ९५           |
|                                                                                                                      | मलिन                                                                                                                        | षोडशी                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| १. पिण्ड-निर्माण तथा षट्पिण्डदान— [१] शवनिमित्तक पहला पिण्ड [२] पान्थनिमित्तक दूसरा पिण्ड — शवयात्रा                 | -  दान ९७  दान ९८  ९९  डदान १००  ग्डदान १००  ग्डदान १०१  ओग-ज्वालन) १०२  वदाह— ,,  तिपादन ,,  डालना ,,  पण्डदान ,,  चयन तथा | [२] घटबन्धन तथा प्रातः जल-दीपदानविधि [३] आकाशमें दूध-जलदान [४] सायंकालका कृत्य [५] मृतकको भोजनदान [६] गरुडपुराणश्रवण ४. दशाहकृत्य— [१] दस पिण्डोंके दानसे इशारका निर्माण [२] दशाहकृत्यकी ज्ञातव्य [३] पिण्डदानकी सामग्री ५. षट्पिण्डदानोंके अनुकर्षणकी हि छहों पिण्डदानोंके लिये एकतन्य संकल्य | १०८          |
| (क) एक अंजलिदानका (ख) दो अंजलिदानका र (ख) तो अंजलिदानका र (ग) तीन या अधिक ति तोयांजलियोंका संकर्त (४) तत्त्वोपदेश    | संकल्प १०५ iकल्प                                                                                                            | <b>६. दशगात्र-पिण्डदानकी विधि</b> [१] प्रथम पिण्डदान         [२] द्वितीय पिण्डदान         [३] तृतीय पिण्डदान         [४] चतुर्थ पिण्डदान         [५] पंचम पिण्डदान         [६] षष्ठ पिण्डदान         [७] सप्तम पिण्डदान         [८] अष्टम पिण्डदान         [१] नवम पिण्डदान                    |              |

[१] अखण्ड दीपदान .....

१०७ ७. दसवें दिनका अन्तिम कृत्य.....

|    |                                          | (       | <b>9</b> )                      |        |
|----|------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------|
| वि | षय पृष्ठ-                                | -संख्या | विषय पृष्ठ-                     | संख्या |
|    | एक                                       | ादशा    | ाहके कृत्य                      |        |
| १. | एकादशाहकृत्योंकी सामग्री—                |         | ६. विविध दान                    | २१३    |
|    | [क] नारायणबलिकी सामग्री                  | १३२     | ७. सान्नोदककुम्भदान             |        |
|    | [ख] मध्यमषोडशश्राद्धकी सामग्री           | १३४     | ( वर्षाशन )                     | २१३    |
|    | [ग] आद्यश्राद्ध (महैकोद्दिष्टश्राद्ध)-की |         | ८. वर्षाशनके रूपमें ३६०         |        |
|    | सामग्री                                  | १३५     | पिण्डोंका दान                   | २१४    |
|    | [घ] एकादशाह-शय्यादान                     |         | ९. वृषोत्सर्गकी महिमा—          |        |
|    | (प्रेतशय्यादान)-की सामग्री               | ,,      | [क] अवश्यकरणीय कृत्य            | २१५    |
|    | [ङ] वृषोत्सर्गकी सामग्री                 | १३६     | [ख] वृषका विकल्प                | ,,     |
|    | [च] उत्तमषोडशश्राद्धकी सामग्री           | १३७     | [ग] पति-पुत्रवतीके लिये निषिद्ध | २१६    |
| ٦. | नारायणबलि—                               |         | [घ] वृषोत्सर्ग कहाँ करे         | ,,     |

### [क] नारायणबलि-प्रयोग..... १३९ [ख] नारायणबलि-श्राद्धप्रयोग ..... १६३ ११.

583

२४४

२४५

२६७

२७०

३७६

विविध श्राद्ध

३. मध्यमषोडशी .....

४. आद्यश्राद्ध ( महैकोद्दिष्टश्राद्ध ).....

५. प्रेतशय्यादान.....

द्वादशाहके कृत्योंकी सामग्री-सूची—

[१] सपिण्डनश्राद्ध-सामग्री .....

[३] द्वादशाह-गोदानकी सामग्री .......

सपिण्डीकरणश्राद्ध.....

[१] गणेशाम्बिका-पूजन, कलशपूजन

[२] शय्यादान .....

उत्तमषोडशीकी आवृत्ति— .....

अपकर्षण करनेकी प्रक्रिया.....

अपकर्ष करके उत्तमषोडशीके श्राद्धोंकी

आवृत्तिकी एक ही दिन की जानेवाली

तथा हवन.....

सपिण्डीकरणश्राद्धके बादके

शय्यादानादि कृत्य—

प्रक्रिया—

[२] सपिण्डनके अनन्तर गणेशपूजन, कलशपूजन,

शय्यादान तथा विविध दान आदिकी सामग्री ,,

[घ] वृषोत्सर्ग कहाँ करे ..... १०. वृषोत्सर्ग-प्रयोगविधि .....

| ••••  | १६३  | ११. संक्षिप्त वैतरणी-गोदान        |  |
|-------|------|-----------------------------------|--|
|       |      | १२. उत्तमषोडशी—                   |  |
| ••••  | २००  | [क] उत्तमषोडशीके श्राद्धोंका क्रम |  |
| ••••  | २१०  | [ ख ] उत्तमषोडशश्राद्ध-प्रयोगविधि |  |
| द्वाद | इशाह | के कृत्य                          |  |

[३] सान्नोदक कुम्भदान (वर्षाशन)...

[४] विविध दान .....

[५] पददान.....

[७] तीन वर्द्धनीकलशोंका दान .......

[८] विशेष वर्द्धनीकलशका दान ......

अपकर्षका संकल्प.....

( पाक्षिक )-श्राद्ध.....

क्षयाह एकोदिष्टश्राद्धके अनन्तर ही पार्वणश्राद्धका विधान.....

आनुमासिकसंज्ञक ऊनमासिक

[९] श्रवण नामक ऋषियोंके लिये

कुम्भोंका दान.....

त्रयोदश घटदान.....

आशीर्वचन .....

[६] जीवके उद्देश्यसे द्वादश

[१०] गरुडपुराण-समापन एवं

# २२९ २३१ 232

२७२

२७३

२७४

२७५

900

208

१२.

पष्ठ-मंख्या विषय

विषय

| ाव          | षय पृष्ठ-                                                                     | -सख्या   | विषय पृष्ठ-स                                            | ख्या       |  |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|------------|--|--|--|
| <b>ε</b> .  | सांवत्सिरकैकोद्दिष्टश्राद्ध [ वार्षिक क्षयितिष्टि<br>किया जानेवाला श्राद्ध ]— | ापर      | [क] पार्वणश्राद्धकी सामग्री<br>[ख] पार्वणश्राद्ध-प्रयोग | २९९<br>३०१ |  |  |  |
|             | [क] सांवत्सरिकैकोद्दिष्टश्राद्धकी सामग्री                                     | २८८      | ८. पार्वणविधिसे किया जानेवाला                           | 401        |  |  |  |
|             | [ख] सांवत्सरिकैकोद्दिष्टश्राद्ध-प्रयोग                                        | २८९      | पिण्डदानरहित साङ्कल्पिकश्राद्ध                          | ३२०        |  |  |  |
| <b>(9</b> . | पार्वणश्राद्ध—                                                                | (0,      | ९. तीर्थश्राद्ध                                         | 338        |  |  |  |
| •           |                                                                               |          |                                                         | 771        |  |  |  |
|             |                                                                               | परि      | शेष्ट                                                   |            |  |  |  |
| १.          | पंचकशान्तिकी सामग्री                                                          | ३४२      | ७. मण्डपमें एकादशाह-                                    |            |  |  |  |
|             | पंचकशान्ति-प्रयोगविधि                                                         | ३४३      | कृत्य                                                   | ४११        |  |  |  |
| ₹.          | नारायणबलिमें पाठ किये जानेवाले                                                |          | ८. नीलवृषश्राद्ध                                        | ४१६        |  |  |  |
|             | पाँच सूक्त—                                                                   |          | ९. नीलवृषपुच्छोदकतर्पण                                  | ४१७        |  |  |  |
|             | [१] ब्रह्मसूक                                                                 | ३७१      | १०. प्रजापति रुचि और उनके द्वारा की गयी                 | Ī          |  |  |  |
|             | [२] विष्णुसूक्त                                                               | ३७३      | पितरोंकी उपासना [ रुचिस्तव ]                            | ४१९        |  |  |  |
|             | [३] रुद्रसूक                                                                  | ४७६      | ११. श्राद्धमें ब्राह्मण-भोजनके समय पाठ                  |            |  |  |  |
|             | [४] यमसूक्त                                                                   | ७७८      | किये जानेवाले सूक्त—                                    |            |  |  |  |
|             | [५] प्रेतसूक                                                                  | ३८०      | [१] रक्षोघ्नसूक्त                                       | ४२३        |  |  |  |
| ૪.          | वैतरणी-गोदानकी सामग्री                                                        | ३८२      | [२] पुरुषसूक्त                                          | ,,         |  |  |  |
| ۷.          | वैतरणी-गोदानकी विधि                                                           | ३८३      | [३] पितृसूक्त                                           | ,,         |  |  |  |
| <b></b>     | कुशकण्डिका-विधान                                                              | ४०५      | १२. रंगीन चित्रोंका परिचय                               | ४२४        |  |  |  |
|             | Γ                                                                             | <u> </u> | -सूची                                                   |            |  |  |  |
|             | L                                                                             |          |                                                         |            |  |  |  |
|             |                                                                               | ( रंग    | ीन)                                                     |            |  |  |  |
| १.          | गयाके रुद्रपद तीर्थमें रामजीद्वारा                                            |          | २. पितृतीर्थ पुष्करमें भगवान् श्रीरामद्वारा             |            |  |  |  |
|             | पिण्डदान करते समय महाराज                                                      |          | श्राद्धमें ब्राह्मणोंको भोजन कराना मुख                  | -पृष्ठ     |  |  |  |
|             | दशरथका प्रकट होना आवर                                                         | ण पृष्ठ  | ३. प्रजापति रुचिद्वारा पितरोंकी आराधना [रुचिस्तव] भीतरी | -पृष्ठ     |  |  |  |
|             | ( रेखाचित्र )                                                                 |          |                                                         |            |  |  |  |
| १.          | हाथमें तीर्थ                                                                  | ९८       | १०. नवग्रहमण्डल                                         | ३५२        |  |  |  |
| ٦.          | नारायणबलि एवं नारायणबलिश्राद्ध                                                | १३८      | ११. गोमाता                                              | ३९२        |  |  |  |
| ₹.          | मध्यमषोडशश्राद्धका स्वरूप                                                     | १८२      | १२. एकादशाहका मण्डप                                     | ४१०        |  |  |  |
| ૪.          | पात्रालम्भन १८९,२५७,२५८,३०                                                    | ७,३११    | १३. रुचि तथा पितरोंकी बातचीत                            | ४२०        |  |  |  |
| 1           | _                                                                             |          |                                                         |            |  |  |  |

१४. रुचिको ब्रह्माजीका वरदान ..... १५. रुचिको पितरोंके तेजका दर्शन .....

१६. रुचिको पितरोंका दर्शन एवं वरदान ........

साथ प्राकट्य .....

१७. प्रम्लोचा अप्सराका अपनी कन्याके

४२१

१९०,२५७,२५८,३०७,३११

२४६

६. आद्यश्राद्ध (महैकोद्दिष्टश्राद्ध)-का स्वरूप .... २०२ ७. सपिण्डनश्राद्धका स्वरूप.....

८. सांवत्सरिकैकोद्दिष्टश्राद्धका स्वरूप ...... २९०

९. पार्वणश्राद्धका स्वरूप ...... ३००

५. अंगुष्ठनिवेशन

### ॥ श्रीहरिः ॥ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

# अल्यकर्म-श्राद्धप्रकाश

वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे।

यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्॥

विहङ्गमाङ्गयायिने भुजङ्गमाङ्गशायिने।

तुरङ्गमाङ्गघातिने नमो रथाङ्गधारिणे॥

वागीश आदि देवता अपने सभी प्रकारके प्रयोजनोंमें जिनको प्रणाम करके कृतकृत्य हो जाते हैं अर्थात्

उनके कार्य सिद्ध हो जाते हैं, उन गजाननको मैं नमन करता हूँ।

गरुडकी पीठपर सवारी करनेवाले, शेषशय्यापर शयन करनेवाले, अश्वरूपधारी केशी (राक्षस)-का संहार करनेवाले तथा चक्र धारण करनेवाले नारायणको नमस्कार है।

देवकार्यादपि सदा पितृकार्यं विशिष्यते।

देवताभ्यो हि पूर्वं पितृणामाप्यायनं वरम्॥

्र (हेमाद्रिमें वायु तथा ब्रह्मवैवर्तका वचन)

देवकार्यकी अपेक्षा पितृकार्यकी विशेषता मानी गयी है। अत: देवकार्यसे पूर्व पितरोंको तृप्त करना चाहिये।

श्राद्धात् परतरं नान्यच्छ्रेयस्करमुदाहृतम्। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्राद्धं कुर्याद् विचक्षणः॥

(हेमाद्रिमें सुमन्तुका वचन)

श्राद्धसे बढ़कर कल्याणकारी और कोई कर्म नहीं होता। अतः प्रयत्नपूर्वक श्राद्ध करते रहना चाहिये।

एवं विधानतः श्राद्धं कुर्यात् स्वविभवोचितम्।

आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं जगत् प्रीणाति मानवः॥

(ब्रह्मपुराण)

(श्राद्धसे केवल अपनी तथा अपने पितरोंकी ही संतृप्ति नहीं होती, अपितु जो व्यक्ति) इस प्रकार विधिपूर्वक अपने धनके अनुरूप श्राद्ध करता है, वह ब्रह्मासे लेकर घासतक समस्त प्राणियोंको संतृप्त कर देता

योऽनेन विधिना श्राद्धं कुर्याद् वै शान्तमानसः।

व्यपेतकल्मषो नित्यं याति नावर्तते पुनः।

(हेमाद्रिमें कूर्मपुराणका वचन)

जो शान्तमन होकर विधिपूर्वक श्राद्ध करता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर जन्म-मृत्युके बन्धनसे छूट जाता है।

जाता है।

है।

### सम्पादकीय निवेदन

जीवनकी परिसमाप्ति मृत्युसे होती है, इस ध्रुव सत्यको सभीने स्वीकार किया है और यह प्रत्यक्ष भी दिखलायी पड़ता है। जीवात्मा इतना सूक्ष्म होता है कि जब वह शरीरसे निकलता है, उस समय

कोई भी मनुष्य उसे अपने चर्मचक्षुओंसे देख नहीं सकता \* और यही जीवात्मा अपने कर्मों के भोगोंको

भोगनेके लिये एक अंगुष्ठपर्वपरिमित आतिवाहिक सूक्ष्म (अतीन्द्रिय) शरीर धारण करता है—

तत्क्षणात् सोऽथ गृह्णाति शारीरं चातिवाहिकम्। अङ्गुष्ठपर्वमात्रं तु स्वप्राणैरेव निर्मितम्॥

(स्कन्द०१।२।५०।६२)

जो माता-पिताके शुक्र-शोणितद्वारा बननेवाले शरीरसे भिन्न होता है—

वाय्वग्रसारी तद्रूपं देहमन्यत् प्रपद्यते । तत्कर्मयातनार्थे च न मातृपितृसम्भवम् ॥

(ब्रह्म० २१४। ४६)

इस अतीन्द्रिय शरीरसे ही जीवात्मा अपने द्वारा किये हुए धर्म और अधर्मके परिणामस्वरूप सुख-दुःखको

भोगता है तथा इसी सूक्ष्म शरीरसे पाप करनेवाले मनुष्य याम्यमार्गकी यातनाएँ भोगते हुए यमराजके पास

पहुँचते हैं एवं धार्मिकजन प्रसन्नतापूर्वक सुख-भोग करते हुए धर्मराजके पास जाते हैं। साथ ही यह बात भी ध्यान देनेयोग्य है कि केवल मनुष्य ही मृत्युके पश्चात् एक 'आतिवाहिक' सूक्ष्म ( अतीन्द्रिय ) शरीर धारण

करते हैं और उसी शरीरको यमपुरुषोंके द्वारा याम्यपथसे यमराजके पास ले जाया जाता है, अन्य प्राणियोंको नहीं; क्योंकि अन्य प्राणियोंको यह सूक्ष्म शरीर प्राप्त ही नहीं होता, वे तो तत्काल दूसरी योनिमें जन्म पा जाते

हैं। पशु-पक्षी आदि नाना तिर्यक् योनियोंके प्राणी मृत्युके पश्चात् वायुरूपमें विचरण करते हुए पुनः किसी योनि-विशेषमें जन्म ग्रहण-हेतु उस योनिके गर्भमें आ जाते हैं। केवल मनुष्यको अपने शुभ और अश्भ कर्मींका

अच्छा-बुरा परिणाम इहलोक और परलोकमें भोगना पड़ता है—

मनुष्याः प्रतिपद्यन्ते स्वर्गं नरकमेव वा। नैवान्ये प्राणिनः केचित् सर्वं ते फलभोगिनः॥

शुभानामशुभानां वा कर्मणां भृगुनन्दन। सञ्चयः क्रियते लोके मनुष्यैरेव केवलम्।। तस्मान् मनुष्यस्तु मृतो यमलोकं प्रपद्यते। नान्यः प्राणी महाभाग फलयोनौ व्यवस्थितः॥

(विष्णुधर्मोत्तर० २।११३।४—६) अपने शास्त्रों-पुराणोंमें मृत्युका स्वरूप, मरणासन्न व्यक्तिकी अवस्था और उसके कल्याणके लिये

अन्तिम समयमें किये जानेवाले कृत्यों तथा विविध प्रकारके दानों आदिका निरूपण हुआ है। साथ ही मृत्युके बादके और्ध्वदैहिक संस्कार, पिण्डदान (दशगात्रविधि-निरूपण), तर्पण, श्राद्ध, एकादशाह,

संपिण्डीकरण, अशौचादि निर्णय, कर्मविपाक, पापोंके प्रायश्चित्तका विधान आदि वर्णित है।

मनुष्य इस लोकसे जानेके बाद अपने पारलौकिक जीवनको किस प्रकार सुख-समृद्ध एवं शान्तिमय बना सकता है तथा उसकी मृत्युके बाद उस प्राणीके उद्धारके लिये पुत्र-पौत्रादिके क्या कर्तव्य हैं, इसकी

जानकारी सबको होनी चाहिये।

'पुन्नामनरकात् त्रायते इति पुत्रः' **नरकसे जो त्राण (रक्षा) करता है, वही पुत्र है। सामान्यतः जीवसे** इस जीवनमें पाप और पुण्य दोनों होते हैं। पुण्यका फल है स्वर्ग और पापका फल है नरक। नरकमें

. पापीको घोर यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं। स्वर्ग-नरक भोगनेके बाद जीव पुनः अपने कर्मींके अनुसार चौरासी लाख योनियोंमें भटकने लगता है। पुण्यात्मा मनुष्ययोनि अथवा देवयोनि प्राप्त करते हैं, पापात्मा

पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदि तिर्यक्योनि प्राप्त करते हैं। अतः अपने शास्त्रोंके अनुसार पुत्र-पौत्रादिका

यह कर्तव्य होता है कि वे अपने माता-पिता तथा पूर्वजोंके निमित्त श्रद्धापूर्वक कुछ ऐसे शास्त्रोक्त कर्म करें, जिससे उन मृत प्राणियोंको परलोकमें अथवा अन्य योनियोंमें भी सुखकी प्राप्ति हो सके।

इसीलिये भारतीय संस्कृति तथा सनातन धर्ममें पितृऋणसे मुक्त होनेके लिये अपने माता-पिता तथा परिवारके मृत प्राणियोंके निमित्त श्राद्ध करनेकी अनिवार्य आवश्यकता बतायी गयी है। श्राद्धकर्मको

\* वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते॥ (श्वे० ५।९)

बालकी नोकके सौंवें भागके पुन: सौ भागोंमें कल्पना किये जानेपर जो एक भाग होता है, वही (उसीके बराबर) जीवका स्वरूप समझना चाहिये और वह असीम भाववाला होनेमें समर्थ है।

अनिवार्य आवश्यकता, श्राद्धकी प्रक्रिया और इसके विधि-विधानकी सामान्य जानकारी हो सके। इसके साथ ही साधारण विद्वान् पण्डित भी जो इस विधासे पूर्ण परिचित नहीं हैं, वे भी इस ग्रन्थके आधारपर आवश्यकतानुसार श्राद्धादि कृत्य करानेमें सक्षम हो जायँ। यह प्रयास किया गया है कि संकल्प-वाक्ययोजना तथा मन्त्रभाग संस्कृतमें पूर्णरूपसे लिख दिया जाय तथा क्रिया आदिका संकेत भी स्पष्टतासे सरल भाषामें कर दिया जाय, जिससे कार्य-सम्पादनमें किसी प्रकारकी कठिनाईका अनुभव न हो। वास्तवमें इस पुस्तकको तैयार करना एक दुरूह कार्य था। कारण, श्राद्धकी पद्धतियोंमें तथा मूल ग्रन्थोंमें किंचित् मतवैभिन्य एवं विभिन्न प्रदेशोंकी लोकपरम्पराओंमें भी भिन्नता मिलती है। अतः सामंजस्यरूपमें एक निर्णायक पद्धति प्रस्तुत करनेका प्रयास किया गया। इसके साथ ही यथासाध्य मूल वचनोंका प्रमाण भी उद्धृत करनेका प्रयास किया गया है। इस कार्यमें परम श्रद्धेय पं० श्रीजोषणरामजी पाण्डेय 'अग्निहोत्री' जो श्राद्धकी शास्त्रोक्त प्रक्रियाके आधिकारिक विद्वान् रहे हैं, का विशेष योगदान प्राप्त हुआ। इसके साथ ही समादरणीय पं०श्रीलालिबहारीजी मिश्रने अपनी विशिष्ट लेखनीद्वारा श्राद्धप्रकरणको पुस्तकरूप प्रदान किया तथा हरीराम गोपालकृष्ण सनातनधर्म संस्कृत महाविद्यालयके अवकाशप्राप्त प्राचार्य पं० श्रीरामकृष्णजी शास्त्रीने अपने अथक परिश्रम एवं पूर्ण मनोयोगसे इस ग्रन्थको सम्पादित करनेमें पूर्ण तत्परता प्रदान की। प्रस्तुत ग्रन्थकी रचनामें इन विद्वजनोंके द्वारा निष्कामभावसे अथक परिश्रम हुआ है, जिसके लिये हम उनके प्रति हृदयसे आभार व्यक्त करते हैं। प्रस्तुत पुस्तकके संदर्भमें सुधीजनोंके द्वारा यदि कोई समुचित सुझाव प्राप्त होगा तो उसे आवश्यकतानुसार अग्रिम संस्करणमें समाहित किया जा सकता है। श्राद्धकी क्रियाएँ इतनी सूक्ष्म हैं कि इन्हें सम्पन्न करनेमें अत्यधिक सावधानीकी आवश्यकता है। इसके लिये इससे सम्बन्धित बातोंकी जानकारी होना भी परम आवश्यक है। इस दुष्टि से श्राद्धसे सम्बन्धित आवश्यक बातें आगे लिखी जा रही हैं जो सभीके लिये उपादेय हैं। अत: इन्हें अवश्य पढ़ना चाहिये। आशा है सर्वसाधारण-जन इस पुस्तकसे पूर्ण लाभान्वित होंगे। इस घोर कलिकालमें कर्मोंके लोप होनेसे यदि इस ग्रन्थके द्वारा भगवत्कृपासे किंचित् रक्षा हो सकी तथा सर्वसाधारण-जनोंके कल्याणमें यह निमित्त बन सका तो प्रस्तुत प्रकाशन सार्थक होगा। —राधेश्याम खेमका परिष्कृत संस्करणका निवेदन पुस्तककी पुनरावृत्ति एवं प्रमाणोंके सम्यक् आलोचन करनेपर यत्किंचित् संशोधनकी आवश्यकता प्रतीत हुई तथा कुछ विद्वान् सुधीजनोंने कृपापूर्वक अपने सुझाव भी प्रेषित किये। अतः इन सब बातोंपर विचारकर आवश्यक संशोधनके साथ यह परिष्कृत संस्करण आपकी सेवामें प्रस्तुत है।

पितृकर्म भी कहते हैं। पितृकर्मसे तात्पर्य पितृपूजासे है। पितृकार्यमें वाक्यकी शुद्धता तथा क्रियाकी शुद्धता मुख्य रूपसे आवश्यक है—'पितरो वाक्यिमच्छिन्ति भाविमच्छिन्ति देवताः'। पितर वाक्य और क्रिया शुद्ध होनेपर ही पूजा स्वीकार करते हैं जबिक देवता भावना शुद्ध होनेपर। क्रिया तथा वाक्यमें कोई त्रुटि हो जाय तो भी वे प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तकी पूजा स्वीकार कर लेते हैं। अतः पितृकार्यमें

आजकल विधिपूर्वक पितृकर्म करानेवाले विद्वानोंका प्रायः अभाव होता जा रहा है। श्राद्धादि पितृकर्मकी पद्धितयाँ भी प्रायः संस्कृत भाषामें ही उपलब्ध हैं, जिसके कारण सामान्य जनोंका इससे अनिभज्ञ रहना भी स्वाभाविक है। अतः गीताप्रेसने यह निर्णय लिया कि मरणासन्न अवस्थासे लेकर मरणोपरान्त अन्त्येष्टि ( और्ध्वदैहिक संस्कार ) तथा श्राद्धसे सम्बन्धित पितृकर्मकी एक सांगोपांग पुस्तक सरल हिन्दी भाषामें प्रस्तुत की जाय, जिससे सर्वसाधारणको शास्त्रानुसार अन्तिम समयके कृत्य, श्राद्धकी महिमा, इसकी

देवकार्यकी अपेक्षा अधिक सावधानीकी आवश्यकता है।

### जाननेयोग्य आवश्यक बातें

### श्राद्धकी परिभाषा

पितरोंके उद्देश्यसे विधिपूर्वक जो कर्म श्रद्धासे किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं—'श्रद्धया पितृन् उद्दिश्य विधिना क्रियते यत्कर्म तत् श्राद्धम्। श्रद्धासे ही श्राद्ध शब्दकी निष्पत्ति होती है—

'श्रद्धार्थिमिदं श्राद्धम्', 'श्रद्धया कृतं सम्पादितिमदम्', 'श्रद्धया दीयते यस्मात् तच्छाद्धम्' तथा

'श्रद्धया इदं श्राद्धम्'। अर्थात् अपने मृत पितृगणके उद्देश्यसे श्रद्धापूर्वक किये जानेवाले कर्मविशेषको श्राद्ध शब्दके नामसे जाना जाता है। इसे ही पितृयज्ञ भी कहते हैं, जिसका वर्णन मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों, पुराणों

तथा वीरिमत्रोदय, श्राद्धकल्पलता, श्राद्धतत्त्व, पितृदयिता आदि अनेक ग्रन्थोंमें प्राप्त होता है।

महर्षि पराशरके अनुसार—'देश, काल तथा पात्रमें हिवध्यादि विधिद्वारा जो कर्म तिल (यव) और

दर्भ (कुश) तथा मन्त्रोंसे युक्त होकर श्रद्धापूर्वक किया जाय, वही श्राद्ध है <sup>१</sup>।'

महर्षि बृहस्पति तथा श्राद्धतत्त्वमें वर्णित महर्षि पुलस्त्यके वचनके अनुसार—'जिस कर्मविशेषमें दुग्ध, घृत और मधुसे युक्त सुसंस्कृत (अच्छी प्रकारसे पकाये हुए) उत्तम व्यंजनको श्रद्धापूर्वक पितृगणके उद्देश्यसे

ब्राह्मणादिको प्रदान किया जाय, उसे श्राद्ध कहते हैं<sup>२</sup>।' इसी प्रकार ब्रह्मपुराणमें भी श्राद्धका लक्षण लिखा है—'देश, काल और पात्रमें विधिपूर्वक श्रद्धासे

# पितरोंके उद्देश्यसे जो ब्राह्मणको दिया जाय, उसे श्राद्ध कहते हैं<sup>३</sup>।'

श्राद्धकर्ताका भी कल्याण

जो प्राणी विधिपूर्वक शान्तमन होकर श्राद्ध करता है, वह सभी पापोंसे रहित होकर मुक्तिको प्राप्त

लिये भी श्राद्ध अवश्य करना चाहिये। इस संसारमें श्राद्ध करनेवालेके लिये श्राद्धसे श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याणकारक उपाय नहीं है। इस तथ्यकी पुष्टि महर्षि सुमन्तुद्वारा भी की गयी है—

होता है तथा फिर संसार-चक्रमें नहीं आता<sup>४</sup>। अत: प्राणीको पितृगणकी सन्तुष्टि तथा अपने कल्याणके

श्राद्धात् परतरं नान्यच्छ्रेयस्करमुदाहृतम् । तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्राद्धं कुर्याद्विचक्षणः॥

अर्थात् इस जगत्में श्राद्धसे श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याणप्रद उपाय नहीं है, अत: बुद्धिमान् मनुष्यको

यत्नपूर्वक श्राद्ध करना चाहिये। इतना ही नहीं, श्राद्ध अपने अनुष्ठाताकी आयुको बढ़ा देता है, पुत्र प्रदानकर कुल-परम्पराको अक्षुण्ण

रखता है, धन-धान्यका अम्बार लगा देता है, शरीरमें बल-पौरुषका संचार करता है, पुष्टि प्रदान करता है और यशका विस्तार करते हुए सभी प्रकारके सुख प्रदान करता है<sup>५</sup>।

मुक्ति भी प्रदान करता है-

### श्राद्धसे मुक्ति

इस प्रकार श्राद्ध सांसारिक जीवनको तो सुखमय बनाता ही है, परलोकको भी सुधारता है और अन्तमें

१. देशे काले च पात्रे च विधिना हविषा च यत्। तिलैर्दर्भैश्च मन्त्रेश्च श्राद्धं स्याच्छ्रद्धया युतम्॥

२. संस्कृतं व्यञ्जनाद्यं च पयोमधुघृतान्वितम् । श्रद्धया दीयते यस्माच्छृाद्धं तेन निगद्यते ॥

३. देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत्। पितृनुद्दिश्य विप्रेभ्यो दत्तं श्राद्धमुदाहृतम्॥

४. योऽनेन विधिना श्राद्धं कुर्याद् वै शान्तमानसः । व्यर्पेतकल्मषो नित्यं याति नावर्तते पुनः॥ (कूर्मपुराण)

५. आयु: पुत्रान् यश: स्वर्गं कीर्तिं पुष्टिं बलं श्रियम्। पशून् सौख्यं धनं धान्यं प्राप्नुयात् पितृपूजनात्॥ (यमस्मृति, गरुडपुराण, श्राद्धप्रकाश) अर्थात् श्राद्धसे सन्तुष्ट होकर पितृगण श्राद्धकर्ताको दीर्घ आयु, संतति, धन, विद्या, राज्य, सुख, स्वर्ग

(मार्कण्डेयपराण)

# आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च । प्रयच्छन्ति तथा राज्यं पितरः श्राद्धतर्पिताः॥

एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। अत्रिसंहिताका कहना है—जो पुत्र, भ्राता, पौत्र अथवा दौहित्र आदि पितुकार्य (श्राद्धानुष्ठान)-में संलग्न रहते हैं, वे निश्चय ही परमगतिको प्राप्त होते हैं<sup>१</sup>।

यहाँतक लिखा है कि जो श्राद्ध करता है, जो उसके विधि-विधानको जानता है, जो श्राद्ध करनेकी सलाह देता है और जो श्राद्धका अनुमोदन करता है—इन सबको श्राद्धका पुण्यफल मिल जाता है—

उपदेष्टानुमन्ता च लोके तुल्यफलौ स्मृतौ॥ (बृहस्पित) श्राद्ध न करनेसे हानि

अपने शास्त्रने श्राद्ध न करनेसे होनेवाली जो हानि बतायी है, उसे जानकर रोंगटे खडे हो जाते हैं। अत:

श्राद्ध-तत्त्वसे परिचित होना तथा उसके अनुष्ठानके लिये तत्पर रहना अत्यन्त आवश्यक है। यह सर्वविदित

है कि मृत व्यक्ति इस महायात्रामें अपना स्थूल शरीर भी नहीं ले जा सकता है तब पाथेय (अन्न-जल) कैसे

ले जा सकता है ? उस समय उसके सगे-सम्बन्धी श्राद्धविधिसे उसे जो कुछ देते हैं, वही उसे मिलता है।

शास्त्रने मरणोपरान्त पिण्डदानकी व्यवस्था की है। सर्वप्रथम शवयात्राके अन्तर्गत छ: पिण्ड दिये जाते हैं.

जिनसे भूमिके अधिष्ठात देवताओंकी प्रसन्नता तथा भूत-पिशाचोंद्वारा होनेवाली बाधाओंका निराकरण आदि प्रयोजन सिद्ध होते हैं। इसके साथ ही दशगात्रमें दिये जानेवाले दस पिण्डोंके द्वारा जीवको आतिवाहिक सुक्ष्म

शरीरकी प्राप्ति होती है। यह मृत व्यक्तिकी महायात्राके प्रारम्भकी बात हुई। अब आगे उसे पाथेय (रास्तेके

भोजन—अन्न-जल आदि)-की आवश्यकता पडती है, जो उत्तमषोडशीमें दिये जानेवाले पिण्डदानसे उसे

प्राप्त होता है। यदि सगे-सम्बन्धी, पुत्र-पौत्रादि न दें तो भुख-प्याससे उसे वहाँ बहुत दारुण दु:ख होता है<sup>२</sup>।

### श्राद्ध न करनेवालेको कष्ट

यह तो हुई श्राद्ध न करनेसे मृत प्राणीके कष्टोंकी कथा। श्राद्ध न करनेवालेको भी पग-पगपर कष्टका सामना करना पड़ता है। मृत प्राणी बाध्य होकर श्राद्ध न करनेवाले अपने सगे-सम्बन्धियोंका रक्त चूसने लगता है—

श्राद्धं न कुरुते मोहात् तस्य रक्तं पिबन्ति ते। (ब्रह्मपुराण)

साथ-ही-साथ वे शाप भी देते हैं—

**""पितरस्तस्य शापं दत्त्वा प्रयान्ति च।** (नागरखण्ड)

फिर इस अभिशप्त परिवारको जीवनभर कष्ट-ही-कष्ट झेलना पड़ता है। उस परिवारमें पुत्र नहीं उत्पन्न

होता, कोई नीरोग नहीं रहता, लम्बी आयु नहीं होती, किसी तरह कल्याण नहीं प्राप्त होता और मरनेके बाद नरक भी जाना पडता है<sup>३</sup>।

उपनिषद्में भी कहा गया है कि 'देविपतृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्' (तै०उप० १।११।१)। अर्थात्

देवता तथा पितरोंके कार्योंमें मनुष्यको कदापि प्रमाद नहीं करना चाहिये। प्रमादसे प्रत्यवाय होता है।

१. पुत्रो वा भ्रातरो वापि दौहित्र: पौत्रकस्तथा। पितृकार्ये प्रसक्ता ये ते यान्ति परमां गतिम्॥

२. लोकान्तरेषु ये तोयं लभन्ते नान्नमेव च।दत्तं न वंशजैर्येषां ते व्यथां यान्ति दारुणाम्॥ (सुमन्तु)

३. (क) न तत्र वीरा जायन्ते नारोग्यं न शतायुष: । न च श्रेयोऽधिगच्छन्ति यत्र श्राद्धं विवर्जितम्॥ (हारीतस्मृति) (ख) 'श्राद्धमेतन्न कुर्वाणो नरकं प्रतिपद्यते॥' (विष्णुस्मृति)

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

### पितरोंको श्राद्धकी प्राप्ति कैसे होती है?

यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि श्राद्धमें दी गयी अन्न आदि सामग्रियाँ पितरोंको कैसे मिलती हैं; क्योंकि

विभिन्न कर्मोंके अनुसार मृत्युके बाद जीवको भिन्न-भिन्न गति प्राप्त होती है। कोई देवता बन जाता है,

कोई पितर, कोई प्रेत, कोई हाथी, कोई चींटी, कोई चिनारका वृक्ष और कोई तृण। श्राद्धमें दिये गये छोटे-से

पिण्डसे हाथीका पेट कैसे भर सकता है ? इसी प्रकार चींटी इतने बड़े पिण्डको कैसे खा सकती है ? देवता

अमृतसे तृप्त होते हैं, पिण्डसे उन्हें कैसे तृप्ति मिलेगी? इन प्रश्नोंका शास्त्रने सुस्पष्ट उत्तर दिया है कि नाम-

गोत्रके सहारे विश्वेदेव एवं अग्निष्वात्त आदि दिव्य पितर हव्य-कव्यको पितरोंको प्राप्त करा देते हैं। यदि

पिता देवयोनिको प्राप्त हो गया हो तो दिया गया अन्न उसे वहाँ अमृत होकर प्राप्त हो जाता है। मनुष्ययोनिमें

अन्नरूपमें तथा पशुयोनिमें तृणके रूपमें उसे उसकी प्राप्ति होती है। नागादि योनियोंमें वायुरूपसे, यक्षयोनिमें

पानरूपसे तथा अन्य योनियोंमें भी उसे श्राद्धीय वस्तु भोगजनक तृप्तिकर पदार्थोंके रूपमें प्राप्त होकर अवश्य तुप्त करती है। १ जिस प्रकार गोशालामें भूली माताको बछडा किसी-न-किसी प्रकार ढूँढ ही लेता है, उसी

प्रकार मन्त्र तत्तद् वस्तुजातको प्राणीके पास किसी-न-किसी प्रकार पहुँचा ही देता है। नाम, गोत्र, हृदयकी

श्रद्धा एवं उचित संकल्पपूर्वक दिये हुए पदार्थींको भक्तिपूर्वक उच्चारित मन्त्र उनके पास पहुँचा देता है।

जीव चाहे सैकड़ों योनियोंको भी पार क्यों न कर गया हो तृप्ति तो उसके पास पहुँच ही जाती है।<sup>२</sup>

# ब्राह्मण-भोजनसे भी श्राद्धकी पूर्ति

# सामान्यतः श्राद्धकी दो प्रक्रिया है—१-पिण्डदान और २-ब्राह्मण-भोजन। मृत्युके बाद जो लोग

देवलोक या पितृलोकमें पहुँचते हैं वे मन्त्रोंके द्वारा बुलाये जानेपर उन-उन लोकोंसे तत्क्षण श्राद्धदेशमें आ

जाते हैं और निमन्त्रित ब्राह्मणोंके माध्यमसे भोजन कर लेते हैं। सूक्ष्मग्राही होनेसे भोजनके सूक्ष्म कणोंके

# आघ्राणसे उनका भोजन हो जाता है, वे तृप्त हो जाते हैं। वेदने बताया है कि ब्राह्मणोंको भोजन करानेसे

# वह पितरोंको प्राप्त हो जाता है-

### ब्राह्मणेषु विष्टारिणं लोकजितं इममोदनं नि दधे स्वर्गम।

- (अथर्ववेद ४।३४।८)
- (इमम् ओदनम्) इस ओदनोपलक्षित भोजनको (ब्राह्मणेषु नि दधे) ब्राह्मणोंमें स्थापित कर रहा हूँ।
- यह भोजन विस्तारसे युक्त है और स्वर्गलोकको जीतनेवाला है।
  - इस तथ्यको स्पष्ट करते हुए मनुजीने लिखा है-
  - १. नाममन्त्रास्तथा देशा भवान्तरगतानपि । प्राणिनः प्रीणयन्त्येते तदाहारत्वमागतान्॥
  - देवो यदि पिता जातः शुभकर्मानुयोगतः । तस्यान्नममृतं देवत्वेऽप्यनुगच्छति॥ भृत्वा
  - मर्त्यत्वे ह्यन्नरूपेण पशुत्वे च तृणं भवेत्। श्राद्धान्नं नागत्वेऽप्युपतिष्ठति॥ वायुरूपेण
  - पानं भवति यक्षत्वे नानाभोगकरं तथा।

  - (मार्कण्डेयपुराण, वायुपुराण, श्राद्धकल्पलता)
    - २. (क) यथा गोष्ठे प्रणष्टां वै वत्सो विन्देत मातरम्। तथा तं नयते मन्त्रो जन्तुर्यत्रावितष्ठते।

  - नाम गोत्रं च मन्त्रश्च दत्तमन्नं नयन्ति तम् । अपि योनिशतं प्राप्तांस्तृप्तिस्ताननुगच्छति ।

  - (वायुपु० उपोद्घात पा० ८३।११९-२०)
  - (ख) नामगोत्रं पितृणां तु प्रापकं हव्यकव्ययोः । श्राद्धस्य मन्त्रतस्तत्त्वमुपलभ्येत भिक्ततः ।
  - अग्निष्वात्ताद्यस्तेषामाधिपत्ये व्यवस्थिता: । नामगोत्रास्तथा देशा भवन्त्युद्भवतामपि॥ प्राणिनः प्रीणयन्त्येतदर्हणं समुपागतम् । (पद्मपुराण, सृष्टिखं० १०।३८-३९)

यस्यास्येन सदाश्निन्त हव्यानि त्रिदिवौकसः । कव्यानि चैव पितरः किं भूतमधिकं ततः॥

(मनुस्मृति १।९५) अर्थात् ब्राह्मणके मुखसे देवता हव्यको और पितर कव्यको खाते हैं।

पितरोंके लिये लिखा है कि ये अपने कर्मवश अन्तरिक्षमें वायवीय शरीर धारणकर रहते हैं। अन्तरिक्षमें

रहनेवाले इन पितरोंको 'श्राद्धकाल आ गया है'—यह सुनकर ही तृप्ति हो जाती है। ये 'मनोजव' होते हैं अर्थात् इन पितरोंकी गित मनकी गितकी तरह होती है। ये स्मरणसे ही श्राद्धदेशमें आ जाते हैं और

ब्राह्मणोंके साथ भोजन कर तृप्त हो जाते हैं। इनको सब लोग इसलिये नहीं देख पाते हैं कि इनका शरीर

वायवीय होता है<sup>१</sup>।

इस विषयमें मनुस्मृतिमें भी कहा गया है-श्राद्धके निमन्त्रित ब्राह्मणोंमें पितर गुप्तरूपसे निवास करते

हैं। प्राणवायुकी भाँति उनके चलते समय चलते हैं और बैठते समय बैठते हैं। श्राद्धकालमें निमन्त्रित ब्राह्मणोंके

साथ ही प्राणरूपमें या वायुरूपमें पितर आते हैं और उन ब्राह्मणोंके साथ ही बैठकर भोजन करते हैं।<sup>२</sup> मृत्युके पश्चात् पितर सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, इसलिये उनको कोई देख नहीं पाता। शतपथ ब्राह्मणमें भी कहा गया

है कि 'तिर इव वै पितरो मनुष्येभ्यः' (२।३।४।२१) अर्थात् सूक्ष्म शरीरधारी होनेके कारण पितर मनुष्योंसे

छिपे हुए-से होते हैं। अतएव सूक्ष्म शरीरधारी होनेके कारण ये जल, अग्नि तथा वायुप्रधान होते हैं, इसीलिये लोक-लोकान्तरोंमें आने-जानेमें उन्हें कोई रुकावट नहीं होती।

### धनाभावमें भी श्राद्धकी सम्पन्नता

### धनकी परिस्थिति सबकी एक-सी नहीं रहती। कभी-कभी धनका अभाव हो जाता है, ऐसी परिस्थितिमें

जबिक श्राद्धका अनुष्ठान अनिवार्य है, इस दृष्टिसे शास्त्रने धनके अनुपातसे कुछ व्यवस्थाएँ की हैं—

### (१) यदि अन्न-वस्त्रके खरीदनेमें पैसोंका अभाव हो तो उस परिस्थितमें शाकसे श्राद्ध कर देना चाहिये—

### तस्माच्छाद्धं नरो भक्त्या शाकैरपि यथाविधि। (२) यदि शाक खरीदनेके लिये भी पैसे न हों तो तुण-काष्ठ आदिको बेचकर पैसे इकट्टा करे और

उन पैसोंसे शाक खरीदकर श्राद्ध करे<sup>३</sup>।

अधिक श्रमसे यह श्राद्ध किया गया है, अत: फल लाख गुना होता है।

(३) देशविशेष और कालविशेषके कारण लकडियाँ भी नहीं मिलतीं। ऐसी परिस्थितिमें शास्त्रने बताया

कि घाससे श्राद्ध हो सकता है। घास काटकर गायको खिला दे। यह व्यवस्था पद्मपुराणने दी है। इसके

साथ ही इसने इस सम्बन्धकी एक छोटी-सी घटना प्रस्तृत की है-

एक व्यक्ति धनके अभावसे अत्यन्त ग्रस्त था। उसके पास इतना पैसा न था कि शाक खरीदा जा सके।

इस तरह शाकसे भी श्राद्ध करनेकी स्थितिमें वह न था। आज ही श्राद्धकी तिथि थी। 'कुतप काल' भी आ पहुँचा था। इस कालके बीतनेपर श्राद्ध नहीं हो सकता था। बेचारा घबरा गया—रो पडा—श्राद्ध करे तो कैसे

करे ? एक विद्वान्ने उसे सुझाया—अभी कृतप काल है, शीघ्र ही घास काटकर पितरोंके नामपर गायको खिला

दो। वह दौड़ गया और घास काटकर गायोंको खिला दी। इस श्राद्धके फलस्वरूप उसे देवलोककी प्राप्ति हुई—

श्रुत्वा श्राद्धकालमुपस्थितम् । अन्योन्यं मनसा ध्यात्वा सम्पतन्ति मनोजवा:॥ १. तस्य ते पितरः

सहाश्नन्ति पितरो ह्यन्तरिक्षगा: । वायुभूतास्तु तिष्ठन्ति भुक्त्वा यान्ति परां गतिम् ॥ (कूर्मपुराण उ०वि० २२ । ३-४) २. निमन्त्रितान् हि पितर उपतिष्ठन्ति तान् द्विजान् । वायुवच्चानुगच्छन्ति तथासीनानुपासते ॥ (मनुस्मृति ३ । १८९)

३. तृणकाष्ठार्जनं कृत्वा प्रार्थियत्वा वराटकम् । करोति पितृकार्याणि ततो लक्षगुणं भवेत् ॥(पद्मपुराण, सृष्टि० ५२ । ३१०)

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

एतत् पुण्यप्रसादेन गतोऽसौ सुरमन्दिरम्।

# (४) ऐसी भी परिस्थित आ जाती है कि घासका भी मिलना सम्भव नहीं होता। तब श्राद्ध कैसे करे?

शास्त्रने इसका समाधान यह किया है कि श्राद्धकर्ताको देशकालवश जब घासका भी मिलना सम्भव न हो, तब श्राद्धका अनुकल्प यह है कि श्राद्धकर्ता एकान्त स्थानमें चला जाय। दोनों भुजाओंको उठाकर

निम्नलिखित श्लोकसे पितरोंकी प्रार्थना करे— न मेऽस्ति वित्तं न धनं च नान्यच्छाद्धोपयोग्यं स्विपतृन्नतोऽस्मि।

तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयैतौ कृतौ भुजौ वर्त्मनि मारुतस्य॥

अर्थात् हे मेरे पितृगण! मेरे पास श्राद्धके उपयुक्त न तो धन है, न धान्य आदि। हाँ, मेरे पास आपके

लिये श्रद्धा और भक्ति है। मैं इन्हींके द्वारा आपको तृप्त करना चाहता हूँ। आप तृप्त हो जायँ। मैंने (शास्त्रकी

आज्ञाके अनुरूप) दोनों भुजाओंको आकाशमें उठा रखा है।

श्राद्धकार्यमें साधनसम्पन्न व्यक्तिको वित्तशाठ्य (कंजूसी) नहीं करनी चाहिये—'वित्तशाठ्यं न समाचरेत्' अपने उपलब्ध साधनोंसे विशेष श्रद्धापूर्वक श्राद्ध अवश्य करना चाहिये।

उपर्युक्त अनुकल्पोंसे स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि किसी-न-किसी तरह श्राद्धको अवश्य करे। शास्त्रने तो स्पष्ट शब्दोंमें श्राद्धका विधान दिया है और न करनेका निषेध भी किया है।

श्राद्ध करे ही-अतो मुलै: फलैर्वापि तथाप्युदकतर्पणै: । पितृतृप्तिं

श्राद्ध छोड़े नहीं — नैव श्राद्धं विवर्जयेत्। (धर्मसिन्ध्) पिताका श्राद्ध करनेका अधिकार मुख्यरूपसे पुत्रको ही है। कई पुत्र होनेपर अन्त्येष्टिसे लेकर एकादशाह

तथा द्वादशाहतककी सभी क्रियाएँ ज्येष्ठ पुत्रको करनी चाहिये। विशेष परिस्थितिमें बडे भाईकी आज्ञासे छोटा

भाई भी कर सकता है। यदि सभी भाइयोंका संयुक्त परिवार हो तो वार्षिक श्राद्ध भी ज्येष्ठ पुत्रके द्वारा एक ही

पिता, माता, पुत्रवधू, बहन, भानजा, सपिण्ड<sup>२</sup> तथा सोदक<sup>३</sup> कहे गये हैं—इनमें पूर्व-पूर्वके न रहनेपर

१.(क) मृते पितरि पुत्रेण क्रिया कार्या विधानतः । बहवः स्युर्यदा पुत्राः पितुरेकत्रवासिनः ॥ सर्वेषां तु मतं कृत्वा ज्येष्ठेनैव तु यत्कृतम् । द्रव्येण चाविभक्तेन सर्वेरेव कृतं भवेत्॥(वीरिमत्रोदयश्रा०प्र०में मरीचिका वचन) (ख) एकादशाद्या:क्रमशो ज्येष्ठस्य विधिवत् क्रिया: । कुर्युनैकैकश:श्राद्धमाब्दिकं तु पृथक् पृथक् ॥ (वीरमित्रोदय श्रा०प्र०में प्रचेताका वचन)

२. स्वयंसे लेकर पूर्वकी सात पीढीतकका परिवार ३. आठवींसे लेकर चौदहवीं पीढ़ीतकके पूर्वज परिवार। मूलपुरुषमारभ्य सप्तमपर्यन्तं सपिण्डाः, अष्टममारभ्य चतुर्दशपुरुषपर्यन्तं सोदकाः, पञ्चदशमारभ्य एकविंशतिपर्यन्तं सगोत्राः।

जगह सम्पन्न हो सकता है। यदि पुत्र अलग-अलग हों तो उन्हें वार्षिक आदि श्राद्ध अलग-अलग करना चाहिये।<sup>१</sup> यदि पुत्र न हो तो शास्त्रोंमें श्राद्धाधिकारीके लिये विभिन्न व्यवस्थाएँ प्राप्त हैं। स्मृतिसंग्रह तथा श्राद्धकल्पलताके अनुसार श्राद्धके अधिकारी पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दौहित्र (पुत्रीका पुत्र), पत्नी, भाई, भतीजा,

सप्तमः स्यात्स्वयं चैव तत्सापिण्ड्यं बुधैःस्मृतम् । सापिण्ड्यं सोदकं चैव सगोत्रं तच्च वै क्रमात्॥

पित्रादयस्त्रयश्चैव तथा तत्पूर्वजास्त्रय:॥

एकैकं सप्तकं चैकं सापिण्ड्यकमुदाहृतम्॥ (लघ्वाश्वलायनस्मृति २०।८२—८४)

श्राद्धके अधिकारी

(पद्मपुराण, सृष्टि० ५२। ३१९)

प्रकुर्वीत ।।

(विष्णुपु०३।१४।३०)

क्रमश: बादके लोगोंका श्राद्ध करनेका अधिकार है।<sup>१</sup>

विष्णुपुराणके वचनके अनुसार पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भतीजा अथवा अपनी सपिण्ड संतितमें उत्पन्न हुआ पुरुष ही श्राद्धादि क्रिया करनेका अधिकारी होता है। यदि इन सबका अभाव हो तो समानोदककी संतित अथवा मातृपक्षके सिपण्ड अथवा समानोदकको इसका अधिकार है। मातृकुल और पितृकुल दोनोंके

नष्ट हो जानेपर स्त्री ही इस क्रियाको करे अथवा (यदि स्त्री भी न हो तो) साथियोंमेंसे ही कोई करे या बान्धवहीन मृतकके धनसे राजा ही उसके सम्पूर्ण प्रेतकर्म कराये।<sup>२</sup> हेमाद्रिके अनुसार पिताकी पिण्डदानादि सम्पूर्ण क्रिया पुत्रको ही करनी चाहिये। पुत्रके अभावमें पत्नी

मार्कण्डेयपुराणने बताया है कि चूँकि राजा सभी वर्णोंका बन्धु होता है। अत: सभी श्राद्धाधिकारी जनोंके अभाव होनेपर राजा उस मृत व्यक्तिके धनसे उसके जातिके बान्धवोंद्वारा भलीभाँति दाह आदि सभी और्ध्वदैहिक क्रिया कराये।४

करे और पत्नीके अभावमें सहोदर भाईको करनी चाहिये।<sup>३</sup>

### श्राद्धके भेद

### अत्यन्त आवश्यक और अनुष्ठेय हैं। मत्स्यपुराणमें तीन प्रकारके श्राद्ध बताये गये हैं-

### नैमित्तिकं काम्यं त्रिविधं श्राद्धमुच्यते। नित्यं

# नित्य, नैमित्तिक और काम्य-भेदसे श्राद्ध तीन प्रकारके होते हैं।

यमस्मृतिमें पाँच प्रकारके श्राद्धोंका उल्लेख मिलता है—नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि और पार्वण — प्रतिदिन किये जानेवाले श्राद्धको नित्यश्राद्ध कहते हैं। इसमें विश्वेदेव नहीं होते तथा अशक्तावस्थामें केवल

शास्त्रोंमें श्राद्धके अनेक भेद बताये गये हैं, किंतु यहाँ उन्हीं श्राद्धोंका उल्लेख किया जाता है, जो

जलप्रदानसे भी इस श्राद्धकी पूर्ति हो जाती है<sup>६</sup> तथा एकोद्दिष्टश्राद्धको नैमित्तिकश्राद्ध कहते हैं, इसमें भी विश्वेदेव नहीं होते। किसी कामनाकी पूर्तिके निमित्त किये जानेवाले श्राद्धको काम्यश्राद्ध कहते हैं।

वृद्धिकालमें पुत्रजन्म तथा विवाहादि मांगलिक कार्यमें जो श्राद्ध किया जाता है, उसे वृद्धिश्राद्ध (नान्दीश्राद्ध) कहते हैं। पितृपक्ष, अमावास्या अथवा पर्वकी तिथि आदिपर जो सदैव (विश्वेदेवसहित)श्राद्ध किया जाता

है, उसे पार्वणश्राद्ध कहते हैं। विश्वामित्रस्मृति तथा भविष्यपुराणमें नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि, पार्वण, सपिण्डन, गोष्ठी, शुद्ध्यर्थ,

कर्मांग, दैविक, यात्रार्थ तथा पुष्ट्यर्थ—ये बारह प्रकारके श्राद्ध बताये गये हैं। प्राय: सभी श्राद्धोंका अन्तर्भाव १. पुत्रः पौत्रश्च तत्पुत्रः पुत्रिकापुत्र एव च । पत्नी भ्राता च तज्जश्च पिता माता स्नुषा तथा॥

भगिनी भागिनेयश्च सपिण्डः सोदकस्तथा। असिन्नधाने पूर्वेषामुत्तरे पिण्डदाः स्मृताः॥ (स्मृतिसंग्रह, श्राद्ध०कल्प०) २. पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रो वा भ्राता वा भ्रातृसन्ततिः । सिपण्डसन्ततिर्वापि क्रियार्ही नृप जलेन

समानोदकसन्तति: । मातृपक्षसिपण्डेन सम्बद्धा कुलद्वयेऽपि चोच्छिन्ने स्त्रीभिः कार्याः क्रिया नृप॥

सङ्घातान्तर्गतैर्वापि कार्याः प्रेतस्य च क्रियाः । उत्सन्नबन्धरिक्थाद्वा कारयेदवनीपतिः ॥ (विष्णुप्० ३ । १३ । ३० — ३३)

३. पितुः पुत्रेण कर्तव्या पिण्डदानोदकक्रिया। पुत्राभावे तु पत्नी स्यात् पत्यभावे तु सोदरः॥ (हेमाद्रिमें शंखका वचन)

४. सर्वाऽभावे तु नृपति: कारयेत् तस्य रिक्थत: । तज्जातीयेन वै सम्यग् दाहाद्या: सकला: क्रिया: ॥

सर्वेषामेव वर्णानां बान्धवो नुपतिर्यतः॥ (मार्कण्डेयपुराण, श्राद्धकल्पलता)

५. नित्यं नैमित्तिकं काम्यं वृद्धिश्राद्धमथापरम् । पार्वणं चेति विज्ञेयं श्राद्धं पञ्चविधं बुधै: ॥

६. अहन्यहनि यच्छ्राद्धं तन्नित्यिमिति कीर्तितम्। वैश्वदेवविहीनं तदशक्तावुदकेन तु॥

(भविष्यपराण) ७. नित्यं नैमित्तिकं काम्यं वृद्धिश्राद्धं सिपण्डनम् । पार्वणं चेति विज्ञेयं गोष्ठीं शुद्ध्यर्थमष्टमम् ॥ कर्माङ्गं नवमं प्रोक्तं दैविकं दशमं स्मृतम् । यात्रास्वेकादशं प्रोक्तं पुष्ट्यर्थं द्वादशं स्मृतम् ॥

उपर्युक्त पाँच श्राद्धोंमें हो जाता है। जिस श्राद्धमें प्रेतिपण्डका पितृपिण्डोंमें सम्मेलन किया जाय, उसे सिपण्डनश्राद्ध कहते हैं। समृहमें जो

श्राद्ध किया जाता है, उसे गोष्ठीश्राद्ध कहते हैं। शृद्धिके निमित्त जिस श्राद्धमें ब्राह्मणोंको भोजन कराया

जाता है, उसे शुद्ध्यर्थश्राद्ध कहते हैं। गर्भाधान, सीमन्तोन्नयन तथा पुंसवन आदि संस्कारोंमें जो श्राद्ध किया

जाता है, उसे कर्मांगश्राद्ध कहते हैं। सप्तमी आदि तिथियोंमें विशिष्ट हिवष्यके द्वारा देवताओंके निमित्त जो

श्राद्ध किया जाता है, उसे दैविकश्राद्ध कहते हैं। तीर्थके उद्देश्यसे देशान्तर जानेके समय घृतद्वारा जो श्राद्ध किया जाता है, उसे यात्रार्थश्राद्ध कहते हैं। शारीरिक अथवा आर्थिक उन्नतिके लिये जो श्राद्ध किया जाता

है, वह पुष्ट्यर्थश्राद्ध कहलाता है। उपर्युक्त सभी प्रकारके श्राद्ध श्रौत और स्मार्त-भेदसे दो प्रकारके होते हैं। पिण्डिपतृयाग<sup>१</sup> को

श्रीतश्राद्ध कहते हैं और एकोद्दिष्ट, पार्वण तथा तीर्थश्राद्धसे लेकर मरणतकके श्राद्धको स्मार्तश्राद्ध कहते हैं। श्राद्धके ९६ अवसर हैं। बारह महीनोंकी बारह अमावास्याएँ, सत्ययुग, त्रेतादि युगोंके प्रारम्भकी चार

१०

युगादि तिथियाँ, मनुओंके आरम्भकी चौदह मन्वादि तिथियाँ, बारह संक्रान्तियाँ, बारह वैधृति योग, बारह व्यतीपात योग, पंद्रह महालय श्राद्ध (पितृपक्ष), पाँच अष्टका, पाँच अन्वष्टका तथा पाँच पूर्वेद्य:—ये ९६

श्राद्धके अवसर हैं।<sup>२</sup>

दुष्टिसे श्राद्ध करते हैं। वस्तुत: श्रद्धा-भक्तिद्वारा शास्त्रोक्तविधिसे किया हुआ श्राद्ध ही सर्वविध कल्याण प्रदान

करता है। अतः प्रत्येक व्यक्तिको श्रद्धापूर्वक शास्त्रोक्त समस्त श्राद्धोंको यथासमय करते रहना चाहिये। जो लोग शास्त्रोक्त समस्त श्राद्धोंको न कर सकें, उन्हें कम-से-कम क्षयाह—वार्षिक तिथिपर तथा आश्विनमासके पितृपक्षमें तो अवश्य ही अपने मृत पितृगणके मरणतिथिके दिन श्राद्ध करना चाहिये। पितृपक्षके साथ पितरोंका विशेष सम्बन्ध रहता है।

पितरोंकी रात्रि कही गयी है। इसलिये मनुस्मृतिमें कहा गया है—मनुष्योंके एक मासके बराबर पितरोंका एक अहोरात्र (दिन-रात) होता है। मासमें दो पक्ष होते हैं। मनुष्योंका कृष्णपक्ष पितरोंके कर्मका दिन और

शुक्लपक्ष पितरोंके सोनेके लिये रात होती है।<sup>३</sup>

गयी है। महर्षि जाबालि कहते हैं-

पुत्रानायुस्तथाऽऽरोग्यमैश्वर्यमतुलं

अधिकार केवल अग्निहोत्रीको है, अन्यको नहीं।

२. अमायुगमनुक्रान्तिधृतिपातमहालयाः

भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमासे पितरोंका दिन प्रारम्भ हो जाता है, जो अमावास्यातक रहता है। शुक्लपक्ष

यही कारण है कि आश्विनमासके कृष्णपक्ष-पितृपक्षमें पितृश्राद्ध करनेका विधान है। ऐसा करनेसे

१.**'अमावास्यायां पिण्डपितृयागः'**—इस वचनके अनुसार 'पिण्डपितृयाग' अमावास्याके दिन होता है। इस यागको करनेका

३. पित्रये रात्र्यहनी मास: प्रविभागस्तु पक्षयो: । कर्मचेष्टास्वह: कृष्ण: शुक्ल: स्वप्नाय शर्वरी ॥ (मनुस्मृति १ । ६६)

पितरोंको प्रतिदिन भोजन मिल जाता है। इसीलिये शास्त्रोंमें पितुपक्षमें श्राद्ध करनेकी विशेष महिमा लिखी

# उनमें कुछ तो यथाविधि नियमानुसार श्रद्धाके साथ श्राद्ध करते हैं। किंतु अधिकांश लोग तो रस्म-रिवाजकी

वर्तमान समयमें अधिकांश मनुष्य श्राद्धको व्यर्थ समझकर उसे नहीं करते। जो लोग श्राद्ध करते हैं

मृत्युतिथि तथा पितृपक्षमें श्राद्ध करना आवश्यक

तथा । प्राप्नोति पञ्चेमान् कृत्वा श्राद्धं कामांश्च पुष्कलान्॥

। अष्टकाऽन्वष्टका पूर्वेद्यु: श्राद्धैर्नवतिश्च षट्॥ (धर्मसिन्धु)

वस्तुओंकी प्राप्ति होती है।

# श्राद्धकी संक्षिप्त विधि

तात्पर्य यह है कि पितृपक्षमें श्राद्ध करनेसे पुत्र, आयु, आरोग्य, अतुल ऐश्वर्य और अभिलषित

सामान्य रूपमें कम-से-कम वर्षमें दो बार श्राद्ध करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अमावास्या,

व्यतीपात, संक्रान्ति आदि पर्वकी तिथियोंमें भी श्राद्ध करनेकी विधि है।

(१) **क्षयतिथि** — जिस दिन व्यक्तिकी मृत्यु होती है, उस तिथिपर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिये।

शास्त्रोंमें क्षय-तिथिपर एकोद्दिष्टश्राद्ध करनेका विधान है (कुछ प्रदेशोंमें पार्वणश्राद्ध भी करते हैं)।

एकोद्दिष्टका तात्पर्य है कि केवल मृत व्यक्तिके निमित्त एक पिण्डका दान तथा कम-से-कम एक ब्राह्मणको

भोजन कराया जाय और अधिक-से-अधिक तीन ब्राह्मणोंको भोजन कराया जाय।

(२) पितुपक्ष— पितुपक्षमें मृत व्यक्तिकी जो तिथि आये, उस तिथिपर मुख्यरूपसे पार्वणश्राद्ध

पितामह (दादा), प्रपितामह (परदादा) सपत्नीक अर्थात् माता, दादी और परदादी—इस प्रकार तीन चटमें

करनेका विधान है। यथासम्भव पिताकी मृत्यु-तिथिपर इसे अवश्य करना चाहिये। पार्वणश्राद्धमें पिता,

(वृद्ध परनाना) सपत्नीक अर्थात् नानी, परनानी तथा वृद्ध परनानी—यहाँ भी तीन चटमें छ: लोगोंका श्राद्ध

छ: व्यक्तियोंका श्राद्ध होता है। इसके साथ ही मातामह (नाना), प्रमातामह (परनाना), वृद्ध प्रमातामह

सम्पन्न होगा। इसके अतिरिक्त एक चट और लगाया जाता है, जिसपर अपने निकटतम सम्बन्धियोंके निमित्त

पिण्डदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त दो विश्वेदेवके चट लगते हैं। इस तरह नौ चट लगाकर पार्वणश्राद्ध सम्पन्न होता है। पार्वणश्राद्धमें नौ ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिये। यदि कम कराना हो तो तीन ब्राह्मणोंको

# ही भोजन कराया जा सकता है। यदि अच्छे ब्राह्मण उपलब्ध न हों तो कम-से-कम एक सन्ध्यावन्दन

# आदि करनेवाले सात्त्विक ब्राह्मणको भोजन अवश्य कराना चाहिये। वार्षिकतिथिपर तथा पितृपक्षकी तिथियोंपर किया

जानेवाला सांकल्पिकश्राद्ध

किसी कारणवश पिण्डदानात्मक एकोद्दिष्ट तथा पार्वणश्राद्ध कोई न कर सके तो कम-से-कम संकल्प

करके केवल ब्राह्मण-भोजन करा देनेसे भी श्राद्ध हो जाता है। इसलिये कई जगह मृत व्यक्तियोंकी तिथियोंपर

केवल ब्राह्मण-भोजन करानेकी परम्परा है। यहाँ ब्राह्मण-भोजनके निमित्त सांकल्पिक श्राद्धकी विधि संक्षेपमें

दी जा रही है-

वार्षिक तिथि (एकोद्दिष्ट) अथवा पितृपक्षमें पार्वणश्राद्धकी तिथि आनेपर पिण्डदानात्मकश्राद्ध सम्भव

न होनेकी स्थितिमें अथवा पिण्डदान निषिद्ध होनेकी स्थितिमें सांकल्पिकश्राद्ध करनेकी व्यवस्था शास्त्रोंमें

दी गयी है। इन तिथियोंपर जो पिण्डदानात्मक श्राद्ध न कर सकें उन्हें श्राद्धका संकल्प कर निम्नलिखित

प्रक्रियासे ब्राह्मण-भोजन करा देना चाहिये। किसी कारणवश ब्राह्मणभोजन न करा सकें तो केवल सोपस्कर

आमान्नसे भी श्राद्धकी पूर्णता हो सकती है। अमान्न-संकल्पकी विधि भी आगे दी गयी है।

\* सोपस्कर आमान्नद्वारा श्राद्ध करनेकी तीन प्रक्रियाएँ सम्भव हैं—

(क) पृथक्-पृथक् पितरोंके उद्देश्यसे पृथक्-पृथक् संकल्प कराकर विभिन्न ब्राह्मणोंको आमान्न प्रदान करना। (ख) एकतन्त्रेण

सभी पितरोंके उद्देश्यसे आमान्नका संकल्प करके पृथक्-पृथक् ब्राह्मणोंमें विभाजित कर देना। (ग) एकतन्त्रेण आमान्नका संकल्प

करके एक ही ब्राह्मणको आमान्न देना।

१२ अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

# वार्षिकतिथिपर ब्राह्मणभोजनात्मक सांकल्पिकश्राद्ध

पूर्वाभिमुख हो हाथमें त्रिकुश, तिल, जल लेकर इस प्रकार संकल्प करे-

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत् अद्यैतस्य विष्णोराज्ञया जगत्सृष्टिकर्मणि प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्द्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्प्रथमचरणे

जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे ""'क्षेत्रे ( यदि काशी हो तो अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते महाश्मशाने भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे ) बौद्धावतारे ""संवत्सरे उत्तरायणे /दक्षिणायने

""ऋतौ """मासे """पक्षे """तिथौ """वासरे """गोत्रः """शर्मा  $^{8}$ /वर्मा/गृप्तोऽहम् """गोत्रस्य अस्मित्पत्ः $^{3}$ क्षुधापिपासानिवृत्तिपूर्वकमक्षयतृप्तिसम्पादनार्थं ब्राह्मणभोजनात्मकसाङ्कल्पिकश्राद्धं पञ्चबलिकर्म च

करिष्ये। संकल्पजल छोड दे।

### पंचबलिविधि

पाँच पत्तोंपर अलग-अलग भोजन-सामग्री रखकर नीचे लिखे अनुसार पंचबलि करनी चाहिये—

(१) गोबलि (पत्तेपर)—मण्डलके बाहर पश्चिमकी ओर निम्नलिखित मन्त्र पढ़ते हुए सव्य होकर

गोबलि पत्तेपर दे-

सौरभेय्यः सर्वहिताः पवित्राः पुण्यराशयः । प्रतिगृह्णन्तु मे ग्रासं गावस्त्रैलोक्यमातरः ॥

इदं गोभ्यो न मम। (यदि मन्त्र स्मरण न रहे तो केवल 'गोभ्यो नमः' आदि नाम-मन्त्रसे बलि-प्रदान कर सकते हैं।)

(२) श्वानबलि (पत्तेपर)—जनेऊको कण्ठीकर निम्नलिखित मन्त्रसे कृत्तोंको बलि दे—

द्वौ श्वानौ श्यामशबलौ वैवस्वतकुलोद्भवौ । ताभ्यामन्नं प्रयच्छामि स्यातामेतावहिंसकौ ॥ इदं श्वभ्यां न मम।

(३) **काकबलि (पृथ्वीपर )**—अपसव्य होकर निम्नलिखित मन्त्र पढकर कौओंको भूमिपर अन्न दे—

ऐन्द्रवारुणवायव्या याम्या वै नैर्ऋतास्तथा। वायसाः प्रतिगृह्णन्तु भूमौ पिण्डं मयोज्झितम्॥

इदमनं वायसेभ्यो न मम। (४) देवादिबलि (पत्तेपर)—सव्य होकर निम्नलिखित मन्त्र पढकर देवता आदिके लिये अन्न दे—

देवा मनुष्याः पशवो वयांसि सिद्धाः सयक्षोरगदैत्यसङ्घाः। प्रेताः पिशाचास्तरवः समस्ता ये चान्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम्॥

इदमन्नं देवादिभ्यो न मम। (५) पिपीलिकादिबलि (पत्तेपर)—इसी प्रकार निम्नांकित मन्त्रसे चींटी आदिको बलि दे— पिपीलिकाः कीटपतङ्गकाद्या बुभुक्षिताः कर्मनिबन्धबद्धाः।

तेषां हि तृप्त्यर्थमिदं मयान्नं तेभ्यो विसृष्टं सुखिनो भवन्तु॥ इदमन्नं पिपीलिकादिभ्यो न मम।

१. ब्राह्मणको अपने नामके आगे **'शर्मा**', क्षत्रियको **'वर्मा**' तथा वैश्यको **'गुप्त**' जोड़ लेना चाहिये।

२. पिताके अतिरिक्त अन्य लोगोंके श्राद्धमें **अस्मित्यतु**:के स्थानपर **अस्मित्यतामहस्य, अस्मत्यपितामहस्य, अस्मन्मातुः, अस्मित्यतामह्याः** तथा अस्मत्प्रिपतामह्याः आदि जोड् लेना चाहिये।

पितृतीर्थसे नीचे छोड दे। सव्य पूर्वाभिमुख होकर आशीर्वादके लिये निम्नलिखित प्रार्थना करे-

सोपस्करं परिविष्टं परिवेक्ष्यमाणञ्च ब्राह्मणभोजनतृप्तिपर्यन्तम् इदमन्नं ते नमः — ऐसा कहकर संकल्पका जल

करते हुए अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर मोटक-तिल-जल लेकर पितृतीर्थसे निम्न संकल्प करे-

तत्पश्चात् ब्राह्मण-भोजनके लिये थाली अथवा पत्तलमें सोपस्कर अन्न परोस ले और अन्नपात्रका स्पर्श

अन्नदानका संकल्प—ॐ अद्य ""गोत्राय पित्रे """शर्मणे /वर्मणे /गुप्ताय साङ्कल्पिकश्राद्धे

🕉 गोत्रं नो वर्धतां दातारो नोऽभिवर्धन्ताम्। वेदाः सन्ततिरेव च। श्रद्धा च नो मा व्यगमद् बहुदेयं च नोऽस्तु। अन्नं च नो बहु भवेदितथींश्च लभेमिह। याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कञ्चन। एताः

सत्या आशिषः सन्तु॥ फिर हाथमें त्रिकुश, तिल, जल लेकर दक्षिणादानका संकल्प इस प्रकार करे-

कृतैतच्छुाद्धप्रतिष्ठार्थं दक्षिणाद्रव्यं यथानामगोत्राय ब्राह्मणाय दातुमहमुत्पृज्ये।

तदनन्तर निम्न प्रार्थना करे-

अन्नहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद्भवेत् । अच्छिद्रमस्तु तत्सर्वं पित्रादीनां प्रसादतः॥

प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् । स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः॥

इसके अनन्तर एक अथवा तीन ब्राह्मणोंका पादप्रक्षालन कर आसनपर बिठाकर उन्हें भोजन कराये।

तदनन्तर तिलककर ताम्बूल तथा दक्षिणा प्रदान करे और ब्राह्मणदेवकी चार परिक्रमा कर प्रणाम करे एवं

अन्तमें 'शेषान्नं किं कर्तव्यम्' (बचे हुए अन्नका क्या किया जाय?) इस प्रकार ब्राह्मणसे पूछे। ब्राह्मण

उत्तरमें कहे—'इष्टै: सह भोक्तव्यम्' (अपने इष्टजनोंके साथ भोजन करें।)

साङ्कल्पिकश्राद्धं करिष्ये। हाथका संकल्प-जल छोड़े।

वार्षिकतिथिपर आमान्नदानात्मक सांकल्पिकश्राद्ध

यदि ब्राह्मण-भोजन कराना सम्भव न हो तो निम्नलिखित विधिके अनुसार संकल्प करके सूखे अन्न, घृत,

चीनी, नमक आदि षड्रस वस्तुओंको दक्षिणासहित श्राद्धभोजनके निमित्त किसी ब्राह्मणको दे देना चाहिये— **आमान्नदानका प्रतिज्ञासंकल्प**—हाथमें त्रिकुश, तिल, जल लेकर निम्न संकल्प करे—

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः पुराणपुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत् अद्यैतस्य अचिन्त्यशक्तेर्महाविष्णोराज्ञया जगत्सृष्टिकर्मणि प्रवृत्तस्य परार्धद्वयजीविनो ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे

किलयुगे किलप्रथमचरणे बौद्धावतारे भूलोंके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तेकदेशान्तर्गते

प्रजापतिक्षेत्रे ""स्थाने (काशीमें करना हो तो अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते महाश्मशाने आनन्दवने भगवत्या भागीरथ्या गङ्गायाः पश्चिमे भागे) ""संवत्सरे ""अयने ""ऋतौ ""मासे ""पक्षे ""तिथौ ""वासरे ""योगे ""राशिस्थिते सूर्ये ""राशिस्थिते देवगुरौ ""राशिस्थिते चन्द्रे शेषेषु भौमादिग्रहेषु यथायथं राशिस्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगुणगणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ""'गोत्रः <sup>....</sup>शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् अस्मित्पतुः क्षुधापिपासानिवृत्तिपूर्वकमक्षयतृप्तिसम्पादनार्थं सोपस्करम् आमान्नदानात्मकं

आमान्नदानका संकल्प—अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर हाथमें मोटक, तिल, जल लेकर आमान्नदानका निम्न संकल्प करे-

ॐ अद्य .....गोत्राय .....पित्रे .....शर्मणे/वर्मणे/गुप्ताय साङ्कल्पिकश्राद्धे ब्राह्मणभोजनतृप्तिपर्याप्तम् **इदमन्नं ते नमः** कहकर संकल्पजल आमान्नसामग्रीपर छोड़ दे और आमान्न ब्राह्मणको प्रदान करे तथा दक्षिणा

भी दे। समस्त पितरोंका ब्राह्मणभोजनात्मक सांकल्पिकश्राद्ध

पितृपक्षमें प्रतिदिन पार्वणश्राद्ध करनेकी विधि है, अत: जो लोग पितृपक्षमें पिताकी तिथिपर अथवा अन्य

पूर्वजोंकी तिथिपर श्राद्ध करते हैं, इसके अतिरिक्त पर्वीपर, तीर्थ आदिमें श्राद्ध करते हैं, उन्हें पार्वणविधिसे

श्राद्ध करना चाहिये। पिण्डदानात्मक पार्वणश्राद्ध सम्भव न होनेपर उसके स्थानपर अपने समस्त पितरोंका

संकल्पद्वारा श्राद्धकर ब्राह्मणभोजन करानेके लिये निम्नलिखित प्रतिज्ञा-संकल्पकर आगेका कार्य करें-

प्रतिज्ञासंकल्प — हाथमें त्रिकुश, तिल, जल लेकर निम्न प्रतिज्ञासंकल्प करे—

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत् अद्यैतस्य विष्णोराज्ञया जगत्सुष्टिकर्मणि

प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपराद्धें श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्प्रथमचरणे

जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे ""क्षेत्रे ( यदि काशी हो तो अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते

महाश्मशाने भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे) बौद्धावतारे ""संवत्सरे उत्तरायणे/दक्षिणायने

····ऋतौ ·····मासे ·····पक्षे ·····तिथौ ·····वासरे ·····गोत्रः शर्मा / वर्मा / गुप्तो ऽहम् ····गोत्राणाम् अस्मत् पितृ-

पितामहप्रपितामहानां सपत्नीकानां """शर्मणां/वर्मणां/गुप्तानां द्वितीयगोत्राणाम् अस्मन्मातामहप्रमातामह-

वृद्धप्रमातामहानां सपत्नीकानां ""शर्मणां/वर्मणां/गुप्तानां नानानामगोत्राणां ताताम्बात्रितयमित्यादिशास्त्र-

बोधितावशिष्टसम्बन्धीबान्धवानां ये चाऽस्मत्तोऽभिवाञ्छन्ति तेषां च क्षुत्पिपासानिवृत्तिपूर्वकमक्षयतुप्ति-सम्पादनार्थं ब्राह्मणभोजनात्मकं साङ्कल्पिकश्राद्धं पञ्चबलिकर्म च करिष्ये। हाथका जल आदि छोड़ दे।

पञ्चबलिकर्म पृ०सं०- १२ के अनुसार कर ले। तत्पश्चात् ब्राह्मणभोजनके निमित्त बने हुए सोपस्कर अन्नदानका अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो मोटक-

तिल-जल लेकर निम्न संकल्प करे-

अन्नदानका संकल्प—ॐ अद्य ""गोत्रेभ्यः शर्मभ्यः /वर्मभ्यः /गुप्तेभ्यः पितृपितामहप्रपितामहेभ्यः

सपत्नीकेभ्यः द्वितीयगोत्रेभ्यः मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहेभ्यः सपत्नीकेभ्यः नानानामगोत्रेभ्यः ताताम्बात्रितय-

मित्यादिशास्त्रबोधितावशिष्टसम्बन्धिभ्यः ये चाऽस्मत्तोऽभिवाञ्छन्ति तेभ्यश्च ब्राह्मणभोजनात्मकसाङ्कल्पिकश्राद्धे सोपस्करं परिविष्टं परिवेक्ष्यमाणं च ब्राह्मणभोजनतृप्तिपर्यन्तम् इदमन्नं भवद्भ्यो नमः—ऐसा कहकर

संकल्पका जल नीचे छोड़ दे। आगेकी प्रक्रियामें आशीर्वादग्रहण, दक्षिणादान तथा प्रार्थना आदि कृत्य पृ०-

### १३ के अनुसार करने चाहिये। समस्त पितरोंका आमान्नदानात्मक सांकल्पिकश्राद्ध

जो लोग ब्राह्मणभोजन न कराकर आमान्नसे ही श्राद्ध करना चाहें, वे 'ब्राह्मणभोजनतृप्तिपर्यन्तम् इदमन्नम्'

के स्थानपर 'ब्राह्मणभोजनतुप्तिपर्याप्तं सोपस्करमामान्नम्' बोलें।

यदि आमान्न-दान भी सम्भव न हो तथा कोई सुपात्र ब्राह्मण न प्राप्त हो तो कम-से-कम गोग्रास निकालकर गौको इस निमित्त खिला देना चाहिये।

## स्त्री, अनुपनीत द्विज तथा द्विजेतरोंके द्वारा श्राद्ध करनेकी व्यवस्था

स्त्रियों तथा अनुपनीत द्विज जिन्होंने यज्ञोपवीत (जनेऊ) नहीं लिया एवं द्विजेतर उनके लिये भी शास्त्रानुसार श्राद्धकी जो प्रक्रिया यहाँ लिखी गयी है, उन्हें केवल निम्नलिखित बातोंपर ध्यान देनेकी आवश्यकता है—

(१) संकल्पमें प्रणव ('ॐ')-के स्थानपर 'नमः' का उच्चारण करना चाहिये।

(२) संकल्पमें अपने **'नाम-गोत्र'** के आगे **'शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम्'** की जगह **'दासोऽहम्'** बोलना

चाहिये<sup>१</sup> तथा गोत्रमें 'कश्यप गोत्र' कहना चाहिये। स्त्री करे तो 'अमुकी देवी' कहे।

(३) जहाँ वैदिक मन्त्र हैं, उनका उच्चारण नहीं करना चाहिये। उनके स्थानपर नाम-मन्त्रोंको बोलकर

प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिये।<sup>२</sup>

(४) जहाँ वैकल्पिक पौराणिक मन्त्र न हों, वहाँ अमन्त्रक सभी क्रियाएँ होंगी अर्थात् बिना मन्त्र बोले

श्राद्धको सम्पूर्ण क्रिया सम्पन्न होगी।<sup>३</sup>

(५) पक्वान्नकी जगह आमान्नसे श्राद्ध करना चाहिये। पिण्डदान आदिका कार्य भी आमान्न—जौके आटे अथवा चावल आदिसे करनेकी विधि है तथा ब्राह्मण-भोजनमें भी आमान्न (सीधा) ब्राह्मणको दे देनेसे

यह प्रक्रिया परी हो जाती है। शास्त्रानुसार इस प्रक्रियासे श्राद्धके फलमें कोई न्यूनता नहीं है।

अशौच-विचार

## अशौच दो प्रकारका होता है-१-जननाशौच तथा २-मरणाशौच। यहाँ मरणाशौचके संदर्भमें कुछ

विचार प्रस्तृत किये जा रहे हैं-

(१) मरणाशौचके सम्बन्धमें शास्त्रके वचनानुसार ब्राह्मणको दस दिनका, क्षत्रियको बारह दिनका,

वैश्यको पंद्रह दिनका और शुद्रको एक महीनेका अशौच लगता है। परंतु शास्त्रमें निर्णयात्मक यह व्यवस्था है कि चारों वर्णोंकी शुद्धि दस दिनमें हो जाती है। <sup>५</sup> यह कायशुद्धि अर्थात् सामान्य शुद्धि है। इसके अनन्तर

अस्पृश्यताका दोष नहीं रहता। अन्नादिप्रयुक्त पूर्ण शुद्धि बारहवें दिन सिपण्डीकरणके बाद ही होती है।<sup>६</sup>

इसीलिये देवार्चन आदि इसके अनन्तर ही किये जा सकते हैं।

(२) दस दिनके लिये प्रवृत्त अशौचके अन्तर्गत यदि दूसरा दस दिनतकके लिये प्रवृत्त अशौच हो जाय (किसी व्यक्तिकी मृत्यु हो जाय) तो पूर्वप्रवृत्त दशाहाशौचकी शुद्धिके साथ उत्तरप्रवृत्त दशाहाशौचकी भी निवृत्ति हो जायगी अर्थात् पहले व्यक्तिकी मृत्युतिथिके अनुसार दूसरेके अशौचकी भी निवृत्ति हो जायगी<sup>७</sup>, किंतु प्रथम

मरणाशौचके दसवें दिनकी रातके तीन प्रहरतक दस दिनतक रहनेवाला यदि दूसरा मरणाशौच हो गया तो पहले ब्राह्मणस्योक्तं वर्मेति क्षत्रसंश्रयम् । गुप्तदासात्मकं नाम प्रशस्तं वैश्यशूद्रयो:॥ (विष्णुपुराण ३।१०।९)

२. जो क्रिया की जा रही है, उसका उच्चारण करना ही नाम-मन्त्र है। ३. स्त्रीशुद्राणां श्राद्धं मन्त्रवर्ज्यं तृष्णीं भवति।

स्त्रीणाममन्त्रकं श्राद्धं तथा शूद्रासुतस्य च । प्राग्द्विजाश्च व्रतादेशात्ते च कुर्युस्तथैव तत् ॥

(इति हेमाद्रिमरीचिवचनात्) (निर्णयसिन्ध् तृतीयपरिच्छेद)

४. (क) आपद्यनग्नी तीर्थे च चन्द्रसूर्यग्रहे तथा। आमश्राद्धं द्विजै: कार्यं शुद्रेण तु सदैव हि॥ (श्राद्धविवेक)

(ख) अपत्नीकः प्रवासी च यस्य भार्या रजस्वला। आमश्राद्धं द्विजैः कार्यं शुर्रेण तु सदैव हि॥ (श्राद्धविवेक) ५. शुद्धचेद् विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिप: । वैश्य: पञ्चदशाहेन शूद्रों मासेन शुद्धचित ॥ (कूर्मपुराण, उपरिविभाग २३ । ३८)

सर्वेषामेव वर्णानां सृतके मृतके तथा । दशाहाच्छुद्धिरेतेषामिति शातातपोऽब्रवीत् ॥ ( निर्णयसिन्ध् तृतीयपरि० उत्त० ) ६. दशाहे कायशुद्धिः स्यात् अन्नशुद्धिः सपिण्डने।

७. दशाहमृताशौचे दशाहस्य ततो न्यूनस्य वा। मृताशौचस्य सम्पाते पूर्वप्रवृत्ताशौचसमाप्त्या शुद्धिः। (धर्मसिन्धु उ०परि० ३)

प्रहरमें दूसरा मरणाशौच हो गया तो दूसरे मरणाशौचके लिये प्रथम मरणाशौचके बाद तीन दिनका और मरणाशौच रहता है। १ क्रिया-कर्म करनेवालेको तो पूरे दस दिनतक मरणाशौच रहता है। (३) पिताके मरनेके दस दिनके भीतर माताकी भी मृत्य होनेपर पिताके मृत्युदिवसके दस दिनसे डेढ

दिन (पक्षिणी) मरणाशौच अधिक रहता है। यह पक्षिणी अशौच दशम रात्रिके पूर्वमें मरनेपर होता है। दशम रात्रिके तीन प्रहरतक मृत्यु होनेपर दो दिनका तथा चौथे प्रहरमें मरनेतक तीन दिनका ही अशौच होगा, पक्षिणी

मरणाशौचके दस दिनके बाद दूसरे मरणाशौचके निमित्त दो दिन और मरणाशौच रहता है। यदि पूर्वोक्त रातके चौथे

अशौच नहीं होगा।<sup>२</sup> (४) पिताके मरनेके अनन्तर माताकी मृत्यु हो जाय और माताका पक्षिणी अथवा दो या तीन दिनका अधिक अशौच प्रवृत्त हो तो भी ग्यारहवें दिन पिताका आद्यश्राद्ध, महैकोद्दिष्ट, शय्यादान तथा वृषोत्सर्ग आदि कृत्य करने चाहिये। अन्य सपिण्डोंके ग्यारहवें दिन आद्यश्राद्धादिके विषयमें दोनों पक्ष हैं। कुछका मत है करना चाहिये तथा

कुछका मत है नहीं। अत: देशाचारके अनुसार करना चाहिये। <sup>र</sup>

(५) माताकी मृत्युके बाद दस दिनके भीतर पिताकी भी मृत्यु हो जाय तो पिताके मरणदिनसे पूरे दस दिनतक मरणाशौच रहता है अर्थात् माताके मरणाशौचकी शुद्धि होनेपर भी पिताके मरणाशौचकी शुद्धि नहीं होती।

(६) किसी कारणवश मृत्युदिवसके दिन दाह-संस्कार न हो सके और किसी दूसरे दिन दाह-संस्कार करना पड़े तो भी मृत्युदिनसे ही गिनकर पूरे दस दिनका अशौच लगता है, किंतु अग्निहोत्रीके मरनेपर दाह-संस्कारके दिनसे ही दस दिनका अशौच लगता है।<sup>8</sup> (७) किसी कारणवश माता-पिताका दस दिनके भीतर ही पुत्तलदाह करना पड़े और उसका पहले

अशौचसम्बन्धी क्रियाकर्म नहीं किया हो तो मरणदिनसे पूरे दस दिनका अशौच रहता है। मृत्यूदिवससे दस दिनके बाद माता-पिताका पुत्तलदाह करके क्रियाकर्म करना पड़े तो पुत्र और पत्नीको दाह-संस्कारके दिनसे पूरे दस दिनका अशौच रहता है। माता-पिताके अतिरिक्त यदि दस दिनके अनन्तर किसीका पुत्तलदाह करना पडे तो

तीन दिनका अशौच रहता है। (८) माता-पिताके मरनेपर विवाहिता लडकीको तीन दिनका अशौच लगता है।

(९) घरमें जबतक शव रहे तबतक वहाँ अन्य गोत्रियोंको भी अशौच रहता है।

(१०) एक जातिके व्यक्ति यदि किसी शवको कन्धा देते हैं, उसके घरमें रहते हैं और वहाँ भोजन करते हैं तो उन्हें भी दस दिनका अशौच रहेगा। यदि वे केवल भोजनमात्र करते हैं अथवा मात्र गृहवास करते हैं तो उन्हें तीन

रातका अशौच लगेगा। यदि केवल शवको कन्धा देते हैं तो उन्हें एक दिनका अशौच लगता है। (११) दिनमें शवका दाह-संस्कार होनेपर शवयात्रामें शामिल होनेवाले लोगोंको सूर्यास्त होनेके पूर्वतक

अशौच रहता है। सुर्यास्त होनेपर नक्षत्र-दर्शनके अनन्तर स्नान आदि करके यज्ञोपवीत बदल देना चाहिये। रात्रिमें दाह-संस्कार होनेपर सुर्योदयके पूर्वतकका अशौच रहता है।

# बालकोंकी मृत्युपर अशौच-विचार

### (१) नाल कटनेके बाद नामकरणके पूर्व अर्थात् बारह दिनके भीतर यदि बालक मर गया तो बन्धुवर्ग स्नानमात्रसे मरणाशौचसे निवृत्त हो जाते हैं। माता-पिताको पुत्रके मरनेपर तीन रात्रिका तथा कन्याके मरनेपर एक

दिनका अशौच रहता है, परंतु जननाशौच पूरे दस दिनतक रहता है। (२) नामकरणके पश्चात् दाँतकी उत्पत्ति (छ: मास)-के पूर्व बालकके मरनेपर बन्धुवर्ग स्नानमात्रसे शुद्ध

हो जाते हैं। माता-पिताको पुत्रके मरनेपर तीन रात्रिका तथा कन्याके मरनेपर एक दिनका अशौच रहता है।

१. दशाहान्त्यरात्रौ यदि निवृत्तियोग्यदशाहसम्पातस्तदा दिनद्वयमधिकं कार्यम्। दशमरात्रेश्चतुर्थयामे निवृत्तियोग्यदशाहान्तरसम्पाते

दिनत्रयमधिकम्। (धर्मसिन्ध् उ०परि० ३) २. पित्राशौचे मातुर्मरणे पित्राशौचं समाप्य पक्षिणीमधिकां कुर्यातु । इयं पक्षिणीवृद्धिदशमरात्रेरर्वाङ्मरणे तज्ज्ञाने वा भवति । दशमरात्रौ

तद्रात्रिचतुर्थयामे वा मातृमरणादौ तु द्विरात्रत्रिरात्रावेव न पक्षिणी। (धर्मसिन्धु उ०परि० ३) ३. मातुर्याधिका पक्षिणी तन्मध्ये पितुर्महैकोद्दिष्टश्राद्धं वृषोत्सर्गं शय्यादानादिकं च कुर्यात्। अन्यसपिण्डाशौचे त्वेकादशाहकृत्यं न

कार्यमिति बहवः। कार्यमिति कश्चित्। (धर्मसिन्धु उ०परि० ३) ४. दाहाद्यशौचं कर्तव्यं द्विजानामिग्नहोत्रिणाम्। (कूर्मपुराण उपरिविभाग २३। ६१)

(३) दाँतकी उत्पत्ति तथा चुडाकर्म (मुण्डन-संस्कार—तीन वर्ष) हो चुके बालकके मरनेपर माता-पिताको तीन दिनका मरणाशौच लगता है और सपिण्डको एक दिनका मरणाशौच लगता है। (४) नामकरणके बाद उपनयन-संस्कारके पहले मरनेपर तीन दिनका मरणाशौच रहता है।

१७

(५) उपनयन-संस्कार होनेके बाद मृत्यु होनेपर सात पुश्तके भीतरके लोगोंको दस दिनका मरणाशीच रहता

है। चुँकि ब्राह्मणबालकके उपनयनका मुख्य काल आठ वर्षका है। अत: आठ वर्षकी अवस्था हो जानेपर उपनयन न होनेपर भी बालककी मृत्यु होनेपर पूरे दस दिनका मरणाशौच रहता है। इसी प्रकार अन्य वर्णींके लिये भी उपनयनके लिये निर्धारित मुख्य कालके अनन्तर उपनयन न होनेपर भी बालककी मृत्यु होनेपर दस दिनका

मरणाशौच रहता है। (६) अनुपनीत बालक तथा अविवाहिता कन्याको माता और पिताके मरनेपर ही दस दिनका अशौच होता

# है। अन्य सगोत्रियोंके मरनेपर कोई अशौच नहीं होता।

### बालकोंके श्राद्धकी व्यवस्था

(१) दो वर्षके पूर्वके बालकका कोई श्राद्ध तथा जलांजिल आदि क्रिया करनेकी आवश्यकता नहीं है।

(२) दो वर्ष पूर्ण हो जानेपर छ: वर्षके पूर्वतक केवल श्राद्धकी पूर्वक्रिया अर्थात् मलिनषोडशीतककी क्रिया

करनी चाहिये। इसके बादकी अर्थात् एकादशाह तथा द्वादशाहकी क्रिया करनेकी आवश्यकता नहीं है। (३) छ: वर्षके बाद श्राद्धकी सम्पूर्ण क्रिया अर्थात् मिलनषोडशी, एकादशाह तथा सिपण्डन आदि क्रियाएँ

करनी चाहिये। (४) कन्याका दो वर्षसे लेकर विवाहके पूर्व (अर्थात् दस वर्षतक) पूर्वक्रिया अर्थात् मलिनषोडशीतककी

क्रिया करनी चाहिये तथा विवाहके अनन्तर अर्थात् दस वर्षके बाद सम्पूर्ण क्रिया अर्थात् मलिनषोडशी, एकादशाह

तथा सपिण्डन आदि क्रियाएँ करनी चाहिये।<sup>१</sup>

### गयाश्राद्ध तथा बदरीनारायणमें ब्रह्मकपाली-श्राद्धपर विचार

### गयामें श्राद्ध करनेकी अत्यधिक महिमा है। शास्त्रोंमें लिखा है—

### वाक्यकरणात् क्षयाहे भूरिभोजनात्। जीवतो

### त्रिभिर्पुत्रस्य गयायां पिण्डदानाच्च पुत्रता ॥

(श्रीमद्देवीभागवत ६।४।१५)

जीवनपर्यन्त माता-पिताकी आज्ञाका पालन करने, श्राद्धमें खूब भोजन कराने और गयातीर्थमें पितरोंका

पिण्डदान अथवा गयामें श्राद्ध करनेवाले पुत्रका पुत्रत्व सार्थक है।

'गयाभिगमनं कर्तुं यः शक्तो नाभिगच्छति।

शोचन्ति पितरस्तस्य वृथा तेषां तस्मात्सर्वप्रयत्नेन ब्राह्मणस्तु विशेषतः।

प्रदद्याद् विधिवत् पिण्डान् गयां गत्वा समाहितः॥'

'जो गया जानेमें समर्थ होते हुए भी नहीं जाता है, उसके पितर सोचते हैं कि उनका सम्पूर्ण परिश्रम निरर्थक है।

अतः मनुष्यको पूरे प्रयत्नके साथ गया जाकर सावधानीपूर्वक विधि-विधानसे पिण्डदान करना चाहिये।'

इन वचनोंके अनुसार पितृऋणसे मुक्तिहेतु गयाश्राद्ध करनेकी अनिवार्यताके कारण और उसके न करनेसे

पाप लगनेके कारण जीवित समर्थ पुरुषको गयामें पिण्डदान तथा श्राद्ध अवश्य करना चाहिये।<sup>२</sup>

१. असमाप्तषड्वर्षस्य मृतस्य पूर्वक्रियामात्रम्। असमाप्तद्विवर्षस्य पूर्वेक्रियाऽपि नास्ति। तते ऊर्ध्वं विवाहात्पूर्वं पूर्विक्रियामात्रम्। ऊढायास्तु त्रिविधाऽपि क्रिया।

(श्राद्धविवेक द्वितीय परिच्छेद)

२. कुछ लोगोंमें यह भ्रमात्मक प्रचार है कि गयाश्राद्धके बाद वार्षिक श्राद्ध आदि करनेकी आवश्यकता नहीं है, परंतु यह विचार

पूर्णरूपसे गलत है। गयाश्राद्ध तो नित्यश्राद्ध है, इसे एक बारसे अधिक भी गया जाकर किया जा सकता है। गयाश्राद्ध करनेके बाद भी घरमें वार्षिक क्षयाह श्राद्ध तथा पितृपक्षके श्राद्ध आदि सभी श्राद्ध करने चाहिये, छोडनेकी आवश्यकता नहीं है।

प्राचीन कालमें जहाँ ब्रह्माका शिर:कपाल गिरा था, वहाँ बदरीक्षेत्रमें पिण्डदान करनेका विशेष महत्त्व है। सनत्कुमारसंहितामें यह वचन आया है-यत्रैतत्पपात पुरा। ब्रह्मण:

बदरीक्षेत्रे पिण्डं प्रभु: पुमान्॥ दातुं मोहाद् गयायां दद्याद्यः स पितृन् पातयेत् स्वकान्। तत: शापं नारदैतन्मयोदितम्॥'

'प्राचीन कालमें जहाँ ब्रह्माका शिर:कपाल गिरा था, वहीं बदरीक्षेत्रमें जो पुरुष पिण्डदान करनेमें समर्थ हुआ,

यदि वह मोहके वशीभूत होकर गयामें पिण्डदान करता है तो वह अपने पितरोंका अध:पतन करा देता है और उनसे शापित होता है अर्थात् पितर उसका अनिष्ट-चिन्तन करते हैं। हे नारद! मैंने आपसे यह कह दिया।'

इस वचनके अनुसार बदरीक्षेत्रमें ब्रह्मकपालीमें पिण्डदान करनेके बाद गयामें पिण्डदान करनेका निषेध

प्रतीत होता है। यद्यपि इस सम्बन्धमें विद्वानोंमें मतभेद है। कुछ विद्वान् गयाश्राद्धको नित्य मानते हुए इस

वचनको निषेधपरक नहीं मानते हैं तथा उनका यह मत है कि बदरीश्राद्धकी प्रशंसा ज्ञापित करनेके लिये

ही यहाँ गयाश्राद्धको निन्दा है, न कि इसका तात्पर्य गयाश्राद्धसे निवृत्तिका है। उनके अनुसार उपर्युक्त वचनमें

**'प्रभुः पुमान्'** पदका तात्पर्य यह है कि बदरीक्षेत्रमें स्थित ब्रह्मकपालीमें श्राद्ध करनेका सामर्थ्य होनेपर भी

यदि कोई व्यक्ति मोहवशात् गयामें ही अपने पितरोंका श्राद्ध करके संतुष्ट हो जाय तो उसके पितृगणोंका

अध:पतन हो जाता है तथा उसे उनके शापका भागी होना पड़ता है। इस प्रकार सामर्थ्य रहते हुए गयाश्राद्धके उपरान्त ब्रह्मकपालीमें श्राद्ध अवश्य करना चाहिये।

परंतु कई विद्वद्गण इस तर्कसे सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि 'शिर:कपालम्०' इत्यादि वचन स्पष्टरूपसे निषेध-वचन हैं। उनके अनुसार 'प्रभु: पुमान्' पदका तात्पर्य यह है कि बदरीक्षेत्रमें स्थित

ब्रह्मकपालीमें श्राद्ध करनेमें समर्थ हुआ व्यक्ति अर्थात् जिसने वहाँ श्राद्ध सम्पन्न कर लिया, वह बादमें मोहवशात् यदि गयामें पिण्डदान करता है तो उसके पितृगण अध:पतनको प्राप्त होते हैं एवं श्राद्ध करनेवाला

पितरोंसे शाप प्राप्त करता है। अतः विधिके अनुसार गयामें पिण्डदान करनेका विशेष महत्त्व होनेपर भी

स्थानोंपर भी पिण्डदान करनेका स्पष्टत: निषेध है। विधिवाक्यसे निषेधवचन बलवान् होता है—'निषेधाश्च

बलीयांसः'। इस मतसे भी निषेध केवल पिण्डदानका ही है। पितृपक्षमें क्षयाहतिथि तथा अन्य पर्वींपर ब्राह्मणभोजन आदिके द्वारा पिण्डरहितश्राद्ध तथा तर्पण आदिका निषेध नहीं है। यह करते रहना चाहिये।

उपर्युक्त सभी बातोंपर विचार करनेपर—

शापका भागी होता है। उनके मतसे सिद्धान्तरूपमें कृत्य या अकृत्यके विचारसे रहित होना ही अविवेक अर्थात् मोह है। इस प्रकार बदरीक्षेत्रमें पिण्डदानके बाद मोहवशात् अर्थात् कृत्याकृत्यविचारशून्य होनेके कारण

जो गयामें पिण्डदान करे, वह अपने पितरोंको अधोगित प्रदान करा दे। ऐसा करनेसे पिण्डदान करनेवाला

'शिर:कपालम्o' इस वचनके अनुसार बदरीक्षेत्रमें ब्रह्मकपालीमें श्राद्ध करनेके अनन्तर गयामें तथा अन्य

—मुख्य पक्ष यही है कि पूर्वमें गयामें पिण्डदानादि श्राद्ध सम्पन्न करनेके बाद ही बदरीक्षेत्रमें ब्रह्मकपालीमें श्राद्ध करना चाहिये।

### श्राद्धमें प्रयोजनीय एवं प्रशस्त आवश्यक बातें

### श्राद्धमें आठ दुर्लभ प्रयोजनीय

कुश श्राद्धमें उत्तम कहे गये हैं।

दर्शन अथवा दानसे कार्य सम्पन्न हो सकता है।

भगवत्स्मरण—ये सब श्राद्धमें अत्यन्त पवित्र माने गये हैं। ५

३. हस्तघटितं स्थाल्यादि दैविकं भवेत्। (पारस्करगृ० गदाधरभाष्य) ४. (क) पात्रं वनस्पतिमयं तथा पर्णमयं

राजतं

वापि

रजतस्य कथा वापि दर्शनं दानमेव वा । राजतैर्भाजनैरेषामथवा

वार्यपि श्रद्धया दत्तमक्षयायोपकल्पते। तथार्घ्यपिण्डभोज्यादौ

कर दिया जाय तो वह सर्वदा पितरोंको प्रसन्न करता है-

कृतप वेला कहते हैं।

समान ही फलदायी होनेके कारण कुतप कहलाते हैं। श्राद्धके लिये ये बड़े ही दुर्लभ प्रयोजनीय हैं। १

सींगसे बना पात्र), नेपालकम्बल, चाँदी, कुश, तिल, गौ और दौहित्र (कन्याका पुत्र)—ये आठों भी कुतपके

श्राद्धमें कुश तथा कुष्ण तिलकी महिमा

सर्वसमर्थ हैं—ऐसा देवगण कहते हैं। रे समुलाग्र हरित (जडसे अन्ततक हरे) तथा गोकर्णमात्र परिमाणके

श्राद्धमें रजत ( चाँदी )-की महिमा

हाथसे बनाये मिट्टी<sup>३</sup> आदिके पात्रोंका प्रयोग किया जा सकता है। परंतु इसके साथ ही सुवर्णमय एवं रजतमय पात्रोंके प्रयोगकी विधि है। मुख्यरूपसे श्राद्धमें रजत (चाँदी)-का विशेष महत्त्व कहा गया है। पितरोंके निमित्त यदि चाँदीसे बने हुए या चाँदीसे मढ़े हुए पात्रोंद्वारा श्रद्धापूर्वक जलमात्र भी प्रदान कर दिया जाय तो वह अक्षय तृप्तिकारक होता है। इसी प्रकार पितरोंके लिये अर्घ, पिण्ड और भोजनके पात्र भी चाँदीके ही प्रशस्त माने गये हैं। चूँकि चाँदी शिवजीके नेत्रसे उद्भृत हुई है, इसलिये यह पितरोंको परम प्रिय है। यहाँतक लिखा है कि यदि चाँदीका पात्र देनेकी सामर्थ्य न हो तो चाँदीके विषयमें कथोपकथन (चर्चा),

श्राद्धमें अत्यन्त पवित्र प्रयोजनीय

१. मध्याह्न: खड्गपात्रं च तथा नेपालकम्बल:।रूप्यं दर्भास्तिला गावो दौहित्रश्चाष्टम: स्मृत:॥

पितृणां

इन आठ वस्तुओंमें कहीं-कहीं गौके स्थानपर शाककी गणना है। (वाचस्पत्यकोश)

दौहित्र (कन्याका पुत्र), कुतप (दिनका आठवाँ मुहूर्त) और तिल-ये तीन तथा चाँदीका दान और

२. विष्णोर्देहसमुद्भूताः कुशाः कृष्णास्तिलास्तथा । श्राद्धस्य रक्षणायालमेतत् प्राहुर्दिवौकसः ॥ (मत्स्यपुराण २२।८९)

पात्रमुच्यते ॥

(ख) पितरोंके निमित्त चाँदीका अथवा चाँदीमिश्रित अन्य धातुका भी पात्र आदि 'स्वधा' का उच्चारण करके ब्राह्मणको दान

सर्वेषां राजतं पात्रमथवारजतान्वितम्। दत्तं स्वधा पुरोधाय पितृन् प्रीणाति सर्वदा॥ (मत्स्यपुराण १५।३१)

शिवनेत्रोद्भवं यस्मात् तस्मात् पितृवल्लभम्। (मत्स्यपुराणं १७।१९—२३)

५. त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः । रजतस्य तथा दानं कथासंकीर्तनादिकम् ॥ (विष्णुपु० ३ । १५ । ५२)

रजतान्वितै:॥

पितृणां राजतं

कुत्सितमित्याहुस्तस्य संतापकारिण:। अष्टावेते यतस्तस्मात् कुतपा इति विश्रुता:॥ (मत्स्यपुराण २२।८६-८७)

'कुत्सित' अर्थात् पापको संतप्त करनेके कारण इसे कुतप कहा गया है। मध्याह्नकाल, खड्गपात्र (गैंडे़के

कुश तथा काला तिल—ये दोनों भगवान् विष्णुके शरीरसे प्राद्भृत हुए हैं। अत: ये श्राद्धकी रक्षा करनेमें

श्राद्धमें पितरोंके निमित्त पात्रके रूपमें पलाश तथा महुआ आदिके वृक्षोंके पत्तोंके दोने तथा काष्ठ एवं

३६ मिनटसे १२ बजकर २४ मिनटतकका समय) श्राद्धके लिये यह काल मुख्यरूपसे प्रशस्त है। इसे ही

श्राद्धमें कुछ बातें अत्यन्त महत्त्वकी हैं, जैसे कुतप वेला—दिनका आठवाँ मुहूर्त (दिनमें ११ बजकर

### श्राद्धमें महत्त्वके सात प्रयोजनीय दूध, गंगाजल, मधु, तसरका कपड़ा, दौहित्र, कुतप और तिल—ये सात श्राद्धमें बड़े महत्त्वके प्रयोजनीय हैं।<sup>१</sup>

श्राद्धमें तुलसीकी महिमा

तुलसीकी गन्धसे पितृगण प्रसन्न होकर गरुड़पर आरूढ हो विष्णुलोकको चले जाते हैं। तुलसीसे

पिण्डार्चन किये जानेपर पितरलोग प्रलयपर्यन्त तृप्त रहते हैं। र

श्राद्धमें तीन गुणोंकी आवश्यकता

पवित्रता, अक्रोध, अचापल्य (जल्दबाजी न करना)—ये तीन प्रशंसनीय गुण हैं। ३ अतः श्राद्धकर्तामें

होने आवश्यक हैं।

श्राद्धमें ग्राह्य पुष्प

श्राद्धमें मुख्यरूपसे सफेद पुष्प ग्राह्य हैं। सफेदमें सुगन्धित पुष्पकी विशेष महिमा है। मालती, जूही,

चम्पा—प्राय: सभी सुगन्धित श्वेत पुष्प, कमल तथा तुलसी और भुंगराज आदि पुष्प प्रशस्त हैं। <sup>४</sup> स्मृतिसारके

अनुसार अगस्त्यपुष्प, भृंगराज, तुलसी, शतपत्रिका, चम्पा, तिलपुष्प—ये छ: पितरोंको प्रिय होते हैं। <sup>५</sup>

श्राद्धदेश

गया, पुष्कर, प्रयाग, कुशावर्त (हरिद्वार) आदि तीर्थोंमें श्राद्धकी विशेष महिमा है। सामान्यत: घरमें, गोशालामें,

देवालय, गंगा, यमुना, नर्मदा आदि पवित्र निदयोंके तटपर श्राद्ध करनेका अत्यधिक महत्त्व है। श्राद्ध-स्थानको

# गोबर-मिट्टीसे लेपनकर शुद्ध कर लेना चाहिये। दक्षिण दिशाकी ओर ढालवाली श्राद्धभूमि प्रशस्त मानी गयी है।<sup>६</sup>

श्राद्धमें प्रशस्त अन्न फलादि

ब्रह्माजीने पशुओंकी सुष्टि करते समय सबसे पहले गौओंको रचा है; अत: श्राद्धमें उन्हींका दुध, दही और

घी काममें लेना चाहिये। <sup>७</sup> जौ, धान, तिल, गेहुँ, मूँग, साँवाँ, सरसोंका तेल, तिन्नीका चावल, कँगनी आदिसे

पितरोंको तृप्त करना चाहिये। आम, अमडा, बेल, अनार, बिजौरा, पुराना आँवला, खीर, नारियल, फालसा, नारंगी,

खजूर, अंगूर, नीलकैथ, परवल, चिरौंजी, बेर, जंगली बेर, इन्द्रजौ और भतुआ—इनको श्राद्धमें यत्नपूर्वक लेना चाहिये। जी, कँगनी, मूँग, गेहूँ, धान, तिल, मटर, कचनार और सरसों—इनका श्राद्धमें होना अच्छा है। ९

- १. उच्छिष्टं शिवनिर्माल्यं वान्तं च मृतकर्पटम्।श्राद्धे सप्त पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः॥ (हेमाद्रि, श्राद्धकल्प०) उच्छिष्टम्=पयः, शिवनिर्माल्यम्=गङ्गोदकम्, वान्तम्=मधु, मृतकर्पटम्=तसरीतन्तुनिर्मितं वासः।
- २. (क) तुलसीगन्धमाघ्राय पितरस्तुष्टमानसाः । प्रयान्ति गरुंडारूढास्तत्पदं चक्रपाणिनः ॥ (प्रयोगपारिजातः श्रा०क०)
  - (ख) पितृपिण्डार्चनं श्राद्धे यै: कृतं तुलसीदलै: ॥ प्रीणिता: पितरस्तेन यावच्चन्द्रार्कमेदिनी ॥ (श्राद्धकल्पलतामें मार्कण्डेयका वचन)
  - ३. त्रीणि चात्रे प्रशंसन्ति शौचमक्रोधमत्वराम्॥ (मनु० ३।२३५)
  - ४. शुक्लाः सुमनसः श्रेष्ठास्तथा पद्मोत्पलानि च । गन्धरूपोपपन्नानि यानि चान्यानि कृत्स्नशः ॥ शतपत्रिका । चम्पकं तिलपुष्पं च षडेते पितृवल्लभाः ॥ (निर्णयसिन्धुमें स्मृतिसारका वचन) ५. आगस्त्यं भुङ्गराजं च तुलसी
- ६. (क)श्राद्धस्य पूजितो देशो गया गङ्गा सरस्वती । कुरुक्षेत्रं प्रयागश्च नैमिषं पुष्कराणि च॥
- नदीतटेषु तीर्थेषु शैलेषु पुलिनेषु च । विविक्तेष्वेव तुष्यन्ति दत्तेनेह पितामहाः ॥ (वीरिमत्रोदय श्रा॰प्र॰में देवलका वचन)
- (ख) दक्षिणाप्रवणे देशे तीर्थादौ वा गृहेऽथवा । भूसंस्कारादिसंयुक्ते श्राद्धं कुर्यात्
- गोमयेनोपलिप्तेषु विविक्तेषु गृहेषु च । कुर्याच्छ्राद्धमथेतेषु नित्यमेव यथाविधिः ॥ (वीरिमत्रोदय-श्राद्धप्रकाशमें विष्णुधर्मोत्तरका वचन) ७. पशुन्विसृजता तेन पूर्वं गावो विनिर्मिता: । तेन तासां पय: शस्तं श्राद्धे सर्पिर्विशेषत: ॥ (स्कन्दपुराण, नागर० २२१ । ४९)
- ८. यवैर्ब्नीहितिलैर्माषैर्गोधूमैश्चणकैस्तथा । सन्तर्पयेत्पितृन्मुद्गै: श्यामाकै:
- आम्रमाम्रातकं बिल्वं दाडिमं बीजपूरकम्। प्राचीनामलकं क्षीरं नारिकेलं परूषकम्॥ नारङ्गं च सखर्जूरं द्राक्षानीलकपित्थकम्। पटोलं च प्रियालं च कर्कन्ध्रबदराणि च॥
- विकङ्कतं वत्सकं च कस्त्वारु(कारु)-र्वारकानिप। एतानि फलजातानि श्राद्धे देयानि यत्नत:॥ (ब्रह्मपुराण २२०। १५४, १५६—१५८)
- ९. (क) यवाःप्रियङ्गवो मुद्गा गोधूमा व्रीहयस्तिलाः ।निष्पावाः कोविदाराश्च सर्षपाश्चात्र शोभनाः ॥ (विष्णुपुराण ३।१६।६) (ख) यवब्रीहिसगोधूमतिला मुद्गाः संसर्षपाः।प्रियङ्गवः कोविदारा निष्पावाश्चातिशोभनाः॥ (मार्कण्डेयपुराण ३२।१०)

# श्राद्धमें प्रशस्त ब्राह्मण

श्राद्धमें जिस किसीको भोजन करानेकी विधि नहीं है। शील, शौच एवं प्रज्ञासे युक्त सदाचारी तथा सन्ध्या-

वन्दन एवं गायत्री-मन्त्रका जप करनेवाले श्रोत्रिय ब्राह्मणको श्राद्धमें निमन्त्रण देना चाहिये। र तप, धर्म, दया, दान,

सत्य, ज्ञान, वेदज्ञान, कारुण्य, विद्या, विनय तथा अस्तेय (अचौर्य) आदि गुणोंसे युक्त ब्राह्मण इसका अधिकारी है।<sup>२</sup>

# प्रशस्त आसन

रेशमी, नेपाली कम्बल, ऊन, काष्ठ, तृण, पर्ण, कुश आदिके आसन श्रेष्ठ हैं। काष्ठासनोंमें भी शमी. काश्मरी. शल्ल, कदम्ब, जामून, आम, मौलसिरी एवं वरुणके आसन श्रेष्ठ हैं। इनमें भी लोहेकी कील नहीं होनी चाहिये। ३

# श्राद्धमें भोजनके समय मौन आवश्यक

### श्राद्धमें भोजनके समय मौन रहना चाहिये। माँगने या प्रतिषेध करनेका संकेत हाथसे ही करना चाहिये।<sup>४</sup>

भोजन करते समय ब्राह्मणसे अन्न कैसा है, यह नहीं पूछना चाहिये तथा भोजनकर्ताको भी श्राद्धान्नकी

प्रशंसा या निन्दा नहीं करनी चाहिये।

### पिण्डकी अष्टांगता

अन्न, तिल, जल, दूध, घी, मधु, धूप और दीप—ये पिण्डके आठ अंग हैं।

### पिण्डका प्रमाण

एकोद्दिष्ट तथा सपिण्डनमें कैथ (कपित्थ)-के फलके बराबर, मासिक तथा वार्षिक श्राद्धमें नारियलके बराबर,

### तीर्थमें तथा दर्शश्राद्धमें मुर्गीके अण्डेके बराबर तथा गया एवं पितृपक्षमें आँवलेके बराबर पिण्ड देना चाहिये।

### श्राद्धमें पात्र

### सोने, चाँदी, काँसे और ताँबेके पात्र पूर्व-पूर्व उत्तमोत्तम हैं। इनके अभावमें पलाश आदि अन्य वृक्षके

पत्तलसे काम लेना चाहिये, पर केलेके पत्तेमें श्राद्ध-भोजन सर्वथा निषिद्ध है। साथ ही श्राद्धमें पितरोंके भोजनके लिये मिट्टीके पात्रका भी निषेध है।<sup>६</sup>

### श्राद्धमें पाद-प्रक्षालन-विधि

श्राद्धमें ब्राह्मणोंको बैठाकर पैर धोना चाहिये। खड़े होकर पैर धोनेपर पितर निराश होकर चले जाते

हैं। पत्नीको दाहिनी ओर खडा करना चाहिये। उसे बाँयें रहकर जल नहीं गिराना चाहिये। अन्यथा वह

श्राद्ध आसूरी हो जाता है और पितरोंको प्राप्त नहीं होता।<sup>७</sup>

१. गायत्रीजाप्यनिरतं हव्यकव्येषु योजयेत्।(वीरमित्रोदय-श्राद्धप्रकाश)

२. तपो धर्मो दया दानं सत्यं ज्ञानं श्रुतिर्घृणा । विद्याविनयमस्तेयमेतद् ब्राह्मणलक्षणम् ॥

(वीरिमत्रोदय-श्राद्धप्र०में यम, शातातपका वचन)

३. क्षौमं दुकूलं नेपालमाविकं दारुजं तथा। तार्णं पार्णं वृसी चैव विष्टरादि प्रविन्यसेत्॥

शमी च काश्मरी शल्लः कदम्बो वरुणस्तथा। पञ्चासनानि शस्तानि श्राद्धे देवार्चने

अयःशङ्कुमयं पीठं प्रदेयं नोपवेशनम् । (श्राद्धकल्पलता)

४. याचनं प्रतिषेधो वा कर्तव्यो हस्तसंज्ञया। न वदेन्न च हुंकुर्यादतुप्तौ विरमेन्न च॥ (श्राद्धदीपिका, श्रा०क०)

५. एकोद्दिष्टे सपिण्डे च कपित्थं तुविधीयते। नारिकेलप्रमाणं तु प्रत्यब्दे मासिके तथा।।

तीर्थे दर्शे च सम्प्राप्ते कुक्कुटाण्डप्रमाणतः । महालये गयाश्राद्धे कुर्यादामलकोपमम् ॥ (श्राद्धसंग्रह)

६. (क) कदलीपत्रं नैव ग्राह्यं यतो हि—

असुराणां कुले जाता रम्भा पूर्वपरिग्रहे । तस्या दर्शनमात्रेण निराशाः पितरो गताः ॥ (श्राद्धचन्द्रिका, श्राद्धकल्पलता)

(ख) पात्रे तु मृण्मये यो वै श्राद्धे भोजयते पितृन् । स याति नरकं घोरं भोक्ता चैव पुरोधसः ॥ (कूर्मपुराण उ०वि० २२ । ६३)

प्रोक्तमुपवेश्यासने द्विजान् । तिष्ठतां क्षालनं कुर्यान्निराशाः पितरो गताः ॥ श्राद्धकाले यदा पत्नी वामे नीरं प्रदापयेत्। आसुरं तद् भवेच्छृाद्धं पितृणां नोपतिष्ठते॥ (स्मृत्यन्तर, श्रा॰क॰)

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

श्राद्धमें कुछ ऐसी बातें हैं जो वर्ज्य हैं अर्थात् निषिद्ध हैं, उन्हें श्राद्धके दिन नहीं करना चाहिये—

# श्राद्धकर्ताके लिये निषिद्ध सात बातें

दन्तधावन (दत्अन आदि न करे), ताम्बूल (पान आदि न खाये), तैलमर्दन, उपवास, स्त्रीसम्भोग,

ओषध (दवाई आदि न ले) तथा परान्नभक्षण (दुसरेका भोजन न करे)—ये सात बातें श्राद्धकर्ताके लिये वर्जित हैं।

# श्राद्धभोक्ताके लिये आठ वस्तुओंका निषेध

पुनर्भोजन (दुबारा भोजन न करे), यात्रा, भार ढोना, परिश्रम, मैथुन, दान, प्रतिग्रह तथा होम-श्राद्धान्न भोजन करनेवालेको इन आठ बातोंसे बचना चाहिये।<sup>२</sup>

# श्राद्धमें लोहेके पात्रका सर्वथा निषेध

### श्राद्धमें लोहेके पात्रका उपयोग कदापि नहीं करना चाहिये। लोहपात्रमें भोजन करना भी नहीं चाहिये तथा

ब्राह्मणको भोजन कराना भी नहीं चाहिये। यहाँतक कि भोजनालय या पाकशालामें भी उसका कोई उपयोग

न करे। केवल शाक, फल आदिके काटनेमें उसका उपयोग कर सकते हैं, लोहेके दर्शनमात्रसे पितर वापस लौट जाते हैं ।<sup>३</sup>

# श्राद्धमें निषिद्ध कुश

### चितामें बिछाये हुए, रास्तेमें पडे हुए, पितृतर्पण एवं ब्रह्मयज्ञमें उपयोगमें लिये हुए, बिछौने, गन्दगीसे और आसनमेंसे निकाले हुए, पिण्डोंके नीचे रखे हुए तथा अपवित्र कुश निषिद्ध समझे जाते हैं। <sup>४</sup>

### श्राद्धमें निषिद्ध गन्ध श्राद्धमें श्रीखण्ड, चन्दन, खस, कर्प्रसहित सफेद चन्दन ही पितृकार्यके लिये प्रशस्त हैं। अन्य पुरानी

### लकड़ियोंके चन्दन तथा निर्गन्ध काष्ठोंका चन्दनके लिये उपयोग नहीं करना चाहिये। कस्तूरी, रक्तचन्दन,

गोरोचन, सल्लक तथा पृतिक आदि निषिद्ध हैं। ५

### श्राद्धमें त्याज्य पुष्प

# कदम्ब, केवडा, मौलिसरी, बेलपत्र, करवीर, लाल तथा काले रंगके सभी फूल तथा उग्र गन्धवाले और

# गन्धरहित सभी फूल—ये श्राद्धमें वर्जित हैं।<sup>६</sup>

# निषिद्ध धूप

## अग्निपर दूषित गुग्गुल अथवा बुरा गोंद अथवा केवल घी डालना निषिद्ध है।<sup>७</sup>

- तैलाभ्यङ्गमभोजनम् । रत्यौषधं परान्नं च श्राद्धकृत् सप्त वर्जयेत्॥ (महा० शा०; श्राद्धकल्प०) १. दन्तधावनताम्बूलं
- भारमायासमैथुनम् । दानं प्रतिग्रहो होम: श्राद्धभुक् त्वष्ट वर्जयेत् ॥ (विष्णुरह०; यमस्मृति, श्राद्धकल्पलता) २. पुनर्भोजनमध्वानं
- ३. न कदाचित् पचेदन्नमयःस्थालीषु पैतृकम्। अयसो दर्शनादेव पितरो विद्रवन्ति
- कालायसं विशेषेण निन्दन्ति पितृकर्मणि।फलानां चैव शाकानां छेदनार्थानि यानि तु॥
- महानसेऽपि शस्तानि तेषामेव हि संनिधि:।(चमत्कारखण्ड, श्राद्धकल्पलता)
- कुशान् परिवर्जयेत्॥ ४. चितौ दर्भा: पथिदर्भा ये दर्भा यज्ञभूमिष् । स्तरणासनिपण्डेष् षट्
- ब्रह्मयज्ञे च ये दर्भा ये दर्भाः पितृतर्पणे। हता मूत्रपुरीषाभ्यां तेषां त्यागो विधीयते॥ (श्राद्धसंग्रह, श्राद्धविवेक, श्राद्धकल्पलता)
- ५. श्राद्धेषु विनियोक्तव्या न गन्धा जीर्णदारुजाः । कल्कीभावं समासाद्य न च पर्युषिताः क्वचित्॥ पूतीकां मृगनाभिं च रोचनां रक्तचन्दनम् । कालीयकं जोङ्गकं च तुरुष्कं चापि वर्जयेत्॥ (मरीचिस्मृति, श्राद्धप्रकाश, श्राद्धकल्पलता)
- ६. कदम्बं बिल्वपत्रं च केतकी बकुलं तथा। बर्बरी कृष्णपुष्पाणि श्राद्धकाले न दापयेत्॥
- उग्रगन्धीन्यगन्धीनि चैत्यवृक्षोद्भवानि च । पुष्पाणि वर्जनीयानि रक्तवर्णानि यानि च ॥ (शंखस्मृति, प्रयोग०, मतस्य०, ब्रह्माण्ड०, श्राद्धप्रकाश) ७. घृतं न केवलं दद्याद् दुष्टं वा तृणगुग्गुलुम्।(मदनरत्न, श्राद्धचन्द्रिका, श्राद्धप्र०, श्राद्धकल्पलता)

(मनु०, विष्णु०, ब्रह्माण्ड०, मत्स्य०, वायु०, कूर्मपुराण)

### श्राद्धमें निषिद्ध ब्राह्मण

श्राद्धमें चोर, पतित, नास्तिक, मूर्ख, धूर्त, मांसविक्रयी, व्यापारी, नौकर, कुनखी, काले दाँतवाले, गुरुद्वेषी,

शूद्रापित, भृतकाध्यापक-भृतकाध्यापित (शुल्कसे पढ़ाने या पढ़नेवाला), काना, जुआरी, अन्धा, कुश्ती

सिखानेवाला, नपुंसक इत्यादि अधम ब्राह्मणोंको त्याग देना चाहिये।

श्राद्धमें निषिद्ध अन्न

जिसमें बाल और कीड़े पड़ गये हों, जिसे कुत्तोंने देख लिया हो, जो बासी एवं दुर्गन्धित हो—ऐसी

वस्तुका श्राद्धमें उपयोग न करे। बैंगन और शराबका भी त्याग करे। जिस अन्नपर पहने हुए वस्त्रकी हवा

लग जाय, वह भी श्राद्धमें वर्जित है। <sup>१</sup> राजमाष, मसूर, अरहर, गाजर, कुम्हड़ा, गोल लौकी, बैंगन, शलजम,

हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, पिप्पली, कुलथी, कैथ, महुआ, अलसी, चना—ये सब वस्तुएँ श्राद्धमें वर्जित हैं।<sup>२</sup>

श्राद्धमें मांसका निषेध

बृहत्पाराशरमें कहा गया है कि श्राद्धमें मांस देनेवाला व्यक्ति मानो चन्दनकी लकडी जलाकर उसका

कोयला बेचता है। वह तो वैसा मूर्ख है जैसे कोई बालक अगाध कूएँमें अपनी वस्तु डालकर फिर उसे पानेकी

इच्छा करता है। श्रीमद्भागवतमें कहा गया है कि न तो कभी मांस खाना चाहिये, न श्राद्धमें ही देना चाहिये।

सात्त्विक अन्न-फलोंसे पितरोंकी सर्वोत्तम तृप्ति होती है। मनुका कहना है कि मांस न खानेवालेकी सारी इच्छाएँ

पूर्ण हो जाती हैं। वह जो कुछ सोचता है, जो कुछ चाहता है, जो कुछ कहता है, सब सत्य हो जाता है। र

# श्राद्धसे जगत्की तृप्ति

मनुष्यको पितृगणकी सन्तुष्टि तथा अपने कल्याणके लिये श्राद्ध अवश्य करना चाहिये। श्राद्धकर्ता

केवल अपने पितरोंको ही तृप्त नहीं करता, बल्कि वह सम्पूर्ण जगत्को सन्तुष्ट करता है—

यो वा विधानतःश्राद्धं कुर्यात् स्वविभवोचितम् । आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं जगत् प्रीणाति मानवः॥

ब्रह्मेन्द्ररुद्रनासत्यसूर्यानलसुमारुतान् । विश्वेदेवान् पितृगणान् पर्यग्निमनुजान् पशून्॥

सरीसृपान् पितृगणान् यच्चान्यद्भृतसंज्ञितान् । श्राद्धं श्रद्धान्वितः कुर्वन् प्रीणयत्यखिलं जगत्॥

'जो मनुष्य अपने वैभवके अनुसार विधिपूर्वक श्राद्ध करता है, वह साक्षात् ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त

समस्त प्राणियोंको तृप्त करता है। श्रद्धापूर्वक विधि-विधानसे श्राद्ध करनेवाला मनुष्य ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, नासत्य

१. केशकीटावपन्नं च तथा श्वभिरवेक्षितम्॥

वार्ताक्यभिषवांस्तथा । वर्जनीयानि वै श्राद्धे यच्च वस्त्रानिलाहतम् ॥ (मार्कण्डेयपुराण ३२ । २५-२६) पूति पर्युषितं चैव

२. (क) मसूरशणनिष्पावाराजमाषाः कुलुत्थकाः॥

पद्मबिल्वार्कधत्त्रपारिभद्राटरूषकाः । न देयाः पितृकार्येषु पयश्चाजाविकं तथा॥

कोद्रवोदारवरटकपित्थं मधुकातसी । एतान्यपि न देयानि पितुभ्यः श्रियमिच्छता॥ (पद्मपुराण, सृष्टि॰ ९।६४–६६)

(ख) पिप्पलीं क्रमुकं चैव तथा चैव मसूरकम् । कूष्माण्डालाबुवार्ताकान् भूस्तृणं सुरसं

कुसुम्भपिण्डमुलं वै तन्दुलीयकमेव च। राजमाषांस्तथा क्षीरं माहिषं च विवर्जयेत्॥ (कुर्मपुराण, उ०२०। ४६-४७)

(ग) राजमाषानणूंश्चैव मसूरांश्च विसर्जयेत्॥अलाबुं गृञ्जनं चैव पलाण्डुं पिण्डमूलकम्। (विष्णुपुराण ३। १६। ७-८)

३. यस्तु प्राणिवधं कृत्वा मांसेन तर्पयेत् पितृन्। सोऽविद्वांश्चन्दनं दग्ध्वा कुर्यादङ्गारविक्रयम्॥

क्षिप्त्वा कृपे यथा किञ्चिद् बाल: प्राप्तुं तिदच्छेति। पतत्यज्ञानत: सोऽपि मांसेन श्राद्धकृत् तथा॥

न दद्यादामिषं श्राद्धे न चाद्याद् धर्मतत्त्विवत् । मुन्यन्नै: स्यात् परा प्रीतिर्यथा न पशुहिंसया ॥ (बृह०परा०; श्रीमद्भा० ७ । १५ । ७; मनु० ४। ४६-४७; हेमाद्रि, कालमा०; मदनरत्न; पृथ्वीचं०; स्मृतिरत्ना०; स्मृतिचन्द्रि०; दिवोदा० प्रका०; दीपिकाविवर०; श्राद्धकल्प० आदि)

और ऋषिगण आदि तथा अन्य समस्त भृतप्राणी तृप्त होते हैं। १

(अश्वनीकुमार), सूर्य, अनल (अग्नि), वायु, विश्वेदेव, पितृगण, मनुष्यगण, पशुगण, समस्त भूतगण तथा सर्पगणको भी सन्तुष्ट करता हुआ सम्पूर्ण जगत्को सन्तुष्ट करता है।'

इन्द्र, रुद्र, दोनों अश्विनीकुमार, सूर्य, अग्नि, आठों वसु, वायु, विश्वेदेव, पितृगण, पक्षी, मनुष्य, पशु, सरीसुप

विष्णुपुराणमें कहा है—श्रद्धायुक्त होकर श्राद्धकर्म करनेसे केवल पितृगण ही तृप्त नहीं होते बल्कि ब्रह्मा.

इस प्रकार गृहस्थको चाहिये कि वह हव्यसे देवताओंका, कव्यसे पितृगणोंका तथा अन्नसे अपने

(यमस्मृति)

विपुल यश तथा उत्तम लोकोंको प्राप्त करता है। र यहाँतक कहा है कि जो लोग देवता, ब्राह्मण, अग्नि और पितृगणकी पूजा करते हैं, वे सबकी

बन्धुओंका सत्कार तथा पूजन करे। श्रद्धापूर्वक देव, पितृ और बान्धवोंके पूजनसे मनुष्य परलोकमें पुष्टि,

अन्तरात्मामें रहनेवाले विष्णुकी ही पूजा करते हैं— ये यजन्ति पितृन् देवान् ब्राह्मणांश्च हुताशनान् । सर्वभूतान्तरात्मानं विष्णुमेव यजन्ति ते॥

# प्रमाण-संग्रह

### इस पुस्तकमें स्थान-स्थानपर जो प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं, उन्हीं प्रमाणोंको यहाँ संगृहीत किया गया है-(१) अन्त समयमें एक बार भगवन्नामोच्चारणसे

# परमगतिकी प्राप्ति

### प्राण-प्रयाणके समय भगवान्का एक बार नाम लेनेमात्रसे मनुष्य इस संसार-सागरको पारकर भगवान्के परमधामको प्राप्त कर लेता है-

प्राणप्रयाणसमये यस्य नाम सकृत् स्मरन्।। नरस्तीर्त्वा भवाम्भोधिमपारं याति तत्पदम्।

# (अ०रामा० सुन्दर० १।४-५)

# (२) गंगाकी संनिधिमें मृत्युसे मोक्षकी प्राप्ति

ज्ञानसे अथवा अज्ञानसे, इच्छासे अथवा अनिच्छासे जो गंगामें मरता है, वह स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त करता है— ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि कामतोऽकामतोऽपि वा । गङ्गायां च मृतो मर्त्यः स्वर्गं मोक्षं च विन्दति॥

# (ब्रह्मपुराण)

### (३) मरणासन्नावस्थामें तुलसी एवं शालग्रामके सांनिध्यसे विष्णुलोककी प्राप्ति

- (क) पापात्मा व्यक्ति भी यदि तुलसीकी मिट्टीसे लिप्त होकर प्राण-त्याग करता है तो वह भगवान्

विष्णुकी संनिधि प्राप्त करता है-

तुलसीमृत्तिकाऽऽलिप्तो यदि प्राणान् विमुञ्चित ॥ याति विष्णवन्तिकं नित्यं यदि पापशतैर्युतः ॥

(गरुडपुराण, वी०मि० पुजाप्रकाश)

। विश्वेदेवान् पितृगणान् वयांसि मनुजान् पशून्॥ १. ब्रह्मेन्द्ररुद्रनासत्यसूर्याग्निवसुमारुतान्

सरीसृपान् ऋषिगणान् यच्चान्यद्भृतसंज्ञितम् । श्राद्धं श्रद्धान्वितः कुर्वन् प्रीणयत्यखिलं जगत् ॥ (विष्णुपुराण ३ । १४ । १-२)

२. एवं सम्यग् गृहस्थेन देवता: पितरस्तथा। सम्पुज्या हव्यकव्येन अन्नेनापि स्वबान्धवा:॥

परत्र च परां पुष्टिं लोकांश्च विपुलान् शुभान्। श्राद्धकृत् समवाप्नोति यशश्च विपुलं नर: ॥ (ब्रह्मपुराण)

(ख) मृत्युकालमें जिसके शरीरमें तुलसी-चन्दनका सम्पर्क रहता है, वह भगवत्स्वरूप होकर भगवानुको प्राप्त करता है-मृतिकाले तु सम्प्राप्ते तुलसीतरुचन्दनम् । भवेच्य यस्य देहे तु हरिर्भूत्वा हरिं व्रजेत्॥

(पद्मपुराण) (ग) कदाचित् तुलसीवनमें पापीकी भी मृत्यु हो जाय तो वह यमको भयभीत करता हुआ लीलापूर्वक

प्रभुके धाममें जाता है-तुलसीकानने जन्तोर्यदि मृत्युर्भवेत् क्वचित्। स निर्भत्स्य यमं पापी लीलयैव हरिं व्रजेत्॥

(शृद्धितत्त्व) (घ) मृत्युके समय जिसके मुखमें तुलसीदल दिया जाता है वह चाहे कैसा ही पापात्मा हो, मोक्ष प्राप्त करता है-

प्रयाणकाले यस्यास्ये दीयते तुलसीदलम् । निर्वाणं याति पक्षीन्द्र पापकोटियुतोऽपि वा॥

(गरुडपुराण, वी०मि०पुजाप्रकाश) (ङ) शालग्रामशिलामें भगवान् नारायणकी नित्य संनिधि रहती है, अत: उसकी संनिधिमें प्राण-त्याग

करनेवाला विष्णुके परमपदको प्राप्त करता है-

शालग्रामशिला यत्र तत्र सन्निहितो हरिः । तत्सिन्निधौ त्यजेत् प्राणान् याति विष्णोः परं पदम्॥ (शुद्धितत्त्व, पूजारत्नाकर)

(च) अन्तकालमें शालग्रामशिलाके जलकी एक बूँद भी जो पीता है, वह सभी पापोंसे मुक्त होकर वैकुण्ठधामको जाता है-

शालग्रामशिलातोयं यः पिबेद् बिन्दुमात्रकम् । स सर्वपापनिर्मुक्तो वैकुण्ठभुवनं व्रजेत्॥ (गरुडपुराण-सारोद्धार ९।२२)

(४) दाह-संस्कारसे पूर्व रोनेका निषेध

मृत प्राणीके लिये आत्मीयजनोंको भूलकर भी रोना नहीं चाहिये। अपितु उसकी सद्गतिके लिये भगवत्स्मरणपूर्वक यथाशक्ति और्ध्वदैहिक क्रिया करनी चाहिये। रोनेसे जो आँसू आदि निकलते हैं वे ही

उस प्राणीको खाने पडते हैं-श्लेष्माश्रु बान्धवैर्मुक्तं प्रेतो भुङ्क्तं यतोऽवशः । अतो न रोदितव्यं हि क्रियाः कार्याः स्वशक्तितः॥

(याज्ञ०स्मृति प्राय० १।११, गरुडपुराण प्रेतखण्ड १५। ५८) कपालक्रियाके अनन्तर ही जोरसे रोनेका शास्त्रने विधान किया है, उससे मृत प्राणीको सुख मिलता है।

# (५) उद्यापनके बिना व्रतकी निष्फलता

जीवनमें कितने ही लोग व्रत करते हैं, परंतु व्रतका उद्यापन नहीं कर पाते। व्रतकी पूर्णताके लिये उद्यापन

अवश्य करना चाहिये, जो ऐसा नहीं करता उसका वह व्रत निष्फल हो जाता है—

उद्यापनं विना यत्तु तद् व्रतं निष्फलं भवेत्।

(नन्दीपुराण एवं निर्णयसिन्धु) मरणासन्न व्यक्ति यदि व्रतका उद्यापन न कर सका हो तो वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि ब्राह्मणको

सादर बुलाकर उनकी आज्ञा प्राप्तकर व्रतोद्यापनके अनुकल्पके रूपमें अपने सामर्थ्यानुसार द्रव्यका दान कर दे। इससे शास्त्रविधिके अनुसार उद्यापनकी विधि पूर्ण हो जाती है।

# (६) ब्राह्मणवचनोंसे व्रतकी पूर्णता

सदाचारी विद्वान् ब्राह्मणोंकी वाणीमें महान् शक्ति रहती है। व्रत आदि कर्मोंमें यदि कोई त्रृटि, अपूर्णता

आदि रह जाय तो वह ब्राह्मणोंके वचनसे दूर हो जाती है और व्रत पूर्ण हो जाता है-

(नारदपुराण)

विप्रवाक्यं स्मृतं शुद्धं व्रतस्य परिपूर्तये॥

(७) दान देनेवाले तथा ग्रहण करनेवालेकी पूर्वोत्तराभिमुखता

दान देते समय दाताका मुँह पूर्वकी ओर, प्रतिग्रहण करनेवाले ब्राह्मणका मुख उत्तरकी ओर होना चाहिये— सर्वत्र प्राङ्मुखो दाता प्रतिग्राही उदङ्मुखः।

(८) आचमनके जलकी मात्रा

आचमनके लिये ब्राह्मण इतना जल ले कि वह हृदयतक पहुँच जाय, क्षत्रियके लिये यह जल इतना

हो कि कण्ठतक पहुँच जाय और वैश्यके लिये यह जल तालुतक पहुँचना चाहिये। स्त्री, शुद्र और

अनुपनीत-ये तीनों तालुसे एक बार ही जलके स्पर्श हो जानेसे शुद्ध हो जाते हैं-

हृत्कण्ठतालुगाभिस्तु यथासंख्यं द्विजातयः । शुध्येरन् स्त्री च शूद्रश्च सकृतस्पृष्टाभिरन्ततः॥

(याज्ञ०स्मृ०आ० २। २१, नित्य०पूजा०)

(९) आचमनके अनन्तर भी पवित्रीकी पवित्रता

# पवित्री धारणकर आचमन करना चाहिये। आचमन करनेसे पवित्री जूठी नहीं होती। भोजनके अनन्तर

पवित्री जुठी हो जाती है-सपवित्रेण हस्तेन कुर्यादाचमनक्रियाम् । नोच्छिष्टं तत्पवित्रं तु भुक्तोच्छिष्टं तु वर्जयेत्॥

(श्राद्धचिन्तामणिमें मार्कण्डेयजीका वचन)

(१०) गोदानसे जीवनभरके पापोंका नाश

गौ सर्वदेवमयी और विलक्षण प्रभावसे सम्पन्न है, वह पवित्र तथा पुण्यतमा है। उसके दानकी विशेष महिमा

है। गोदान करनेसे सम्पूर्ण जीवनके मन, वाणी तथा कर्मद्वारा किये गये तीनों प्रकारके पाप नष्ट हो जाते हैं—

आजन्मोपार्जितं पापं मनोवाक्कायकर्मभिः । तत्सर्वं नाशमायाति गोप्रदानेन केशव।।

(ब्राह्मणपरिशिष्ट)

(११) और्ध्वदैहिक दानकी गयाश्राद्धसे भी अधिक महिमा

मरणासन्न-अवस्थाको प्राप्त भूमिपर पडे अपने पिता आदिके निमित्त पुत्र यदि शास्त्रोक्त दानोंको देता है तो वह दान गयाश्राद्ध तथा सैकड़ों अश्वमेधयज्ञोंसे भी विशिष्ट फल देनेवाला होता है—

दुष्ट्वा स्थानस्थमासन्नमधीन्मीलितलोचनम् । भूमिष्ठं पितरं पुत्रो यदि दानं प्रदापयेत्॥ तद् विशिष्टं गयाश्राद्धादश्वमेधशतादपि।

(निर्णयसिन्धु तृ०परि०उ०आ० प्रकरण)

# (१२) और्ध्वदैहिक दानकी अवश्यकरणीयता

(क) जो अपने पिता आदिके निमित्त और्ध्वदैहिक (मरणासन्न-अवस्थामें तथा मृत्यूके उपरान्त) दानादि

नहीं करता, उसके पितर अत्यन्त कष्टपूर्वक यमलोककी यात्रा करते हैं। इसलिये अपनी शक्तिके अनुसार

इन दानोंको अवश्य देना चाहिये—

(ग०पु०प्रेतखण्ड १९।१३)

(गरुडपुराण-सारोद्धार ८।३३)

(षट्त्रिंशन्मत)

परलोकमें सुख प्राप्त करता है-

और्ध्वदैहिकदानानि यैर्न दत्तानि काश्यप । महाकष्टेन ते यान्ति तस्माद् देयानि शक्तितः ॥

महादानेषु दत्तेषु गतस्तत्र सुखी भवेत्॥

(ग०पु० प्रेतखण्ड १९।३)

(ख) सामान्यरूपसे दस विशिष्ट पदार्थोंके दानको महादान कहा गया है। इन दानोंके देनेसे जीव

# (१३) दस महादान कौनसे हैं?

गाय, भूमि, तिल, सोना, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चाँदी तथा नमक—इन दस वस्तुओंका दान दस महादान

कहलाता है। यह दान पितरोंके निमित्त दिया जाता है। किसी कारणवश मृत्युके समय न किया जा सके

तो एकादशाह अथवा द्वादशाहके दिन करना चाहिये-

गोभृतिलहिरण्याज्यं वासो धान्यं गुडानि च । रौप्यं लवणमित्याहुर्दशदानान्यनुक्रमात्।।

(निर्णयसिन्धुमें मदनरत्नका वचन)

(१४) अष्ट महादान कौनसे हैं ?

तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्तधान्य, भूमि तथा गौ—इन आठका दान अष्ट महादान कहलाता है। ये सभी पवित्र करनेवाले हैं—

तिला लोहं हिरण्यं च कार्पासो लवणं तथा । सप्तधान्यं क्षितिर्गावो ह्येकैकं पावनं स्मृतम्॥

### (१५) सप्तधान्य

(क) जौ, गेहूँ, धान, तिल, टाँगुन, साँवा तथा चना—ये सप्तधान्य कहलाते हैं—

यवगोधूमधान्यानि तिलाः कङ्कुस्तथैव च । श्यामाकं चीनकञ्चैव सप्तधान्यमुदाहृतम् ॥

(ख) मतान्तरसे जौ, धान, तिल, कँगनी, मूँग, चना तथा साँवा—ये सप्तधान्य कहलाते हैं—

यवधान्यतिलाः कंगुः मुद्गचणकश्यामकाः। एतानि सप्तधान्यानि सर्वकार्येषु योजयेत्॥

### (१६) धान्य आदिकी परिभाषा

# खेतमें जो तैयार फसल खड़ी है उसे शस्य कहते हैं, तुषयुक्त अनाजको धान्य कहते हैं (जैसे धान),

### तुषा (छिलका)-रहित अनाजको आमान्न (कच्चा अन्न) तथा आगमें पके हुए अनाजको सिद्ध अन्न कहते हैं— शस्यं क्षेत्रगतं प्राहुः सतुषं धान्यमुच्यते । आमान्नं वितुषं प्रोक्तं सिद्धमन्नं प्रकीर्तितम्।।

# (१७) आचमन-दान

पूजनमें धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, यज्ञोपवीत, स्नान, अर्घ और मधुपर्क-समर्पणके बाद आचमन प्रदान करना चाहिये-

धूपे दीपे च नैवेद्ये स्नानेऽर्घे मधुपर्कके । वस्त्रे यज्ञोपवीते च दद्यादाचमनीयकम्॥

(स्क॰पु॰ उत्कल ख॰)

# प्रक्षेपका विधान (क) शवके कान, नाक आदि सात छिद्रोंमें सोनेके टुकड़ोंको छोड़कर श्मशान ले जाना

चाहिये-हिरण्यशकलान्यस्य क्षिप्त्वा छिद्रेषु सप्तस् । मुखेष्वथाभिधायैनं निर्ह रेयु: सुतादय:॥

(निर्णयसिन्धु) (ख) क्रमशः मुखमें एक, नाकमें दो, दोनों आँखोंमें एक-एक तथा दोनों कानोंमें एक-एक सोनेका

टुकड़ा डालना चाहिये-एका वक्त्रे तु दातव्या घ्राणयुग्मे तथा पुनः । अक्ष्णोश्च कर्णयोश्चैव द्वे द्वे देये यथाक्रमम्॥ (ग०पु० प्रेतखण्ड १५।९)

(ग) यदि सुवर्ण न हो तो इसी क्रमसे घीकी बूँद डाले—

सुवर्णस्याप्यभावे तु आज्यं ज्ञेयं विचक्षणै:॥

(निर्णयसिन्ध्)

### (१९) अस्पृश्यद्वारा शवस्पर्श होनेपर प्रायश्चित्तकी आवश्यकता

# श्मशानके लिये ले जाते समय शवको शूद्र, सूतिका, रजस्वलाके स्पर्शसे बचाना चाहिये। ऐसी स्थितिमें

प्रायश्चित्त करना चाहिये। प्रायश्चित्त किये बिना दाह आदि सम्पूर्ण कर्म निष्फल हो जाते हैं और मृतक तथा दाहकर्ता दोनोंको नरक प्राप्त होता है-

श्मशाने नीयमानशवस्य शुद्रस्पर्शे शुद्रेण वहने वा ""स्तिकारजस्वलयोः स्पर्शेऽप्येवमेव प्रायश्चित्तम्""। प्रायश्चित्तं विना दाहादिकृतं व्यर्थं भवेत्। उभयोश्च नरकः। (धर्मसिन्धु उत्तरार्ध परिच्छेद ३) स्पर्शादि होनेपर भगवत्स्मरणपूर्वक जलसे शुद्धि कर लेनी चाहिये।

(२०) शुद्रादिद्वारा लायी गयी दाहादि सामग्रीकी निष्फलता दाह आदिमें लकडी-तृण आदि कोई भी सामग्री शुद्र आदिसे न मँगाये, ऐसा करनेसे वह सारा कर्म

निष्फल हो जाता है। अत: सपरिवार स्वयं सब कार्य करना चाहिये— शुद्राऽऽनीतै: कृतं कर्म सर्वं भवति निष्फलम्। (धर्मसिन्धु)

### (२१) पितृकर्ममें अपसव्यत्व एवं दक्षिणाभिमुखता सामान्यरूपसे पितृकर्म अपसव्य होकर और दक्षिणकी ओर मुँह करके करनेका विधान है—

अपसव्येन कृत्वैतद् वाग्यतः पित्र्यदिङ्मुखः। (छन्दोगपरिशिष्ट)

( २२ ) चिता-पिण्डदानके अनन्तर प्रेत संज्ञा

गरुडपुराणमें एक वचन आया है-

तदादि तत्र तत्रापि प्रेतनाम्ना प्रदीयते॥

चितापिण्डप्रभृतितः

प्रेतत्वमुपजायते।

(गरुड०प्रेत० १५। ३७-३८)

'सूत्रशाटकन्याय' से भावी प्रेतत्वका आरोप करके संकल्प-वाक्योंमें प्रारम्भसे ही प्रेत शब्दका प्रयोग किया जा सकता है। (२३) अन्त्येष्टिकर्ममें छः पिण्डदानका प्रयोजन

\* प्रमाण-संग्रह \*

इस वचनके अनुसार चिता-पिण्ड देनेके बाद ही संकल्पमें प्रेत शब्दका उच्चारण करना चाहिये, किंतु

# १. मृत स्थानमें पिण्डदानसे भूम्यधिष्ठातृदेवता सन्तुष्ट होते हैं। २. द्वारदेशमें पिण्डदानसे गृहवास्त्वधिष्ठातृदेवता

प्रसन्न होते हैं। ३. चौराहेपर पिण्डदानसे मृतक शवपर कोई उपद्रव नहीं होता। ४. विश्रामस्थानमें और

५. काष्ठ-चयनके पिण्डदानसे राक्षस, पिशाच आदि प्राणी हवनीय देहको अपवित्र नहीं करते तथा

६. अस्थिसंचयननिमित्तक पिण्डदानसे दाहजन्य पीडा शान्त हो जाती है-मृतस्थाने शवो नाम तेन नाम्ना प्रदीयते॥

तेन भूमिर्भवेत् तुष्टा तद्धिष्ठातृदेवता । द्वारदेशे भवेत् पान्थस्तेन नाम्ना प्रदीयते ॥

तेन दत्तेन तुष्यन्ति गृहवास्त्वधिदेवताः । चत्वरे खेचरो नाम तमुद्दिश्य प्रदीयते ॥

तत्रोपघाताय भूतकोटिः पलायते । विश्रामे भूतसंज्ञोऽयं तेन नाम्ना प्रदीयते ॥

पिशाचा राक्षसा यक्षा ये चान्ये दिशि वासिनः । तस्य होतव्यदेहस्य नैवायोग्यत्वकारकाः॥ चितायां साधकं नाम वदन्त्येके खगेश्वर॥

प्रेतिपण्डं प्रदद्याच्य दाहार्तिशमनं

# (ग०पु० २।५।३१-३६,५१)

# (२४) कुशास्तरणसे पूर्व अवनेजन-दानका विधान

कई प्रयोगपद्धतियोंमें कुशास्तरणके बाद अवनेजन प्रदान करनेकी व्यवस्था दी गयी है, वह भी विहित

ही है, परंतु श्राद्धके आधारभूत ग्रन्थ पारस्करगृह्यसूत्र तथा उसके भाष्यकारोंके निम्न वचनोंके अनुसार

कुशास्तरणके पूर्व भी वेदीके मध्य खींची गयी रेखापर अवनेजन देनेका विधान है—

त्रींस्त्रीन् पिण्डानवनेज्य दद्यात्। (पारस्करगृह्यसूत्र परिशिष्ट श्राद्धसूत्रकण्डिका ३)

अवनेजन देकर दर्भोंके ऊपर पिण्डदान करे। उपर्युक्त पारस्करगृह्यसूत्रपर कर्काचार्यजीका भाष्य इस प्रकार है—

पिण्डपितृयज्ञवदुपचार इति 'पिण्डिपतृयज्ञवदुपचारः पित्र्ये' (श्राद्धकाशिका २।२ तथा पा०गृ०श्राद्धसूत्रकण्डिका २) इस सूत्रके

अनुसार पिण्डपितृयज्ञमें जिस प्रक्रियाका आश्रयण किया गया है, उसी तरह अन्य श्राद्धोंमें भी किया जाय। दर्शपौर्णमासमें पितृयज्ञका प्रकरण है, जिसमें पहले अवनेजन करके बादमें कुशास्तरणकी विधि है।

गदाधरभाष्य-अत्राह याज्ञवल्क्यः-

सर्वमन्नमुपादाय सतिलं दक्षिणामुखः । उच्छिष्टसन्निधौ पिण्डान् दद्याद्वै पितृयज्ञवदिति ॥

अत्र पदार्थक्रमः — उल्लेखनम् , उदकालम्भः , उल्मुकनिधानम् , अवनेजनम् , सकृदाच्छि-

न्नास्तरणम् , पिण्डदानम्। अर्थात् उच्छिष्टकी संनिधिमें दक्षिणाभिमुख होकर सभी अन्नोंको लेकर सतिलपितृयज्ञवत् पिण्ड प्रदान

करना चाहिये। यहाँ पदार्थक्रम निम्नलिखित है—(१) उल्लेखन (रेखाकरण), (२) उदकालम्भन,

(३) उल्मुकसंस्थापन (अंगारभ्रमण), (४) अवनेजन, (५) कुशास्तरण तथा (६) पिण्डदान। इस आधारपर

यहाँ यह प्रयोग दिया जा रहा है।

किंतु परम्परासे उत्तरकी ओर सिरहाना करना प्रशस्त है-

## (२५) शवका सिर और मुख किस दिशामें करे? शवदाहसे पूर्व — शवदाहसे पूर्व शवका सिरहाना उत्तर अथवा पूर्वकी ओर करनेका वचन है,

(ख) ततो नीत्वा श्मशानेषु स्थापयेदुत्तरामुखम्। (गरुडपुराण) एक वचन यह भी है कि 'दक्षिणशिरसं कृत्वा सचैलं तु शवं तथा।' इसमें शवको दक्षिणकी ओर

सिरकर लिटानेको लिखा गया है। यह नियम सामवेदियोंके लिये है। अन्य लोगोंको तो उत्तरकी ओर ही सिर रखना चाहिये और उत्तान ही लिटाना चाहिये—'सामेतरेषामुत्तरिशरस्त्वम्।' (श्राद्धतत्त्व)

दाहके समय चितापर—(क) भूप्रदेशे शुचौ देशे पश्चाच्चित्यादिलक्षणे। तत्रोत्तानं निपात्यैनं दक्षिणाशिरसं मुखे।। (छन्दोगपरिशिष्टमें कात्यायनका मत) चितामें शवको दक्षिण सिर करके उत्तानदेह रख दे।

(ख) आदिपुराणमें आये निम्न वचन—

(क) प्राक् शिरसं उदक् शिरसं वा भूमौ निवेशयेत्। (हरिहरभाष्य)

अधोमुखो दक्षिणादिक् चरणस्तु पुमानिति । स्वगोत्रजैः गृहीत्वा तु चितामारोप्यते शवः॥ उत्तानदेहा नारी तु सपिण्डैरपि बन्धुभि:।

—के अनुसार पुरुषको उत्तरकी तरफ सिर तथा अधोमुख (नीचेकी तरफ मुख करके) चितापर स्थापित करना चाहिये तथा स्त्रीको उत्तर सिर तथा उत्तानदेह करके रखना चाहिये। शुद्धितत्त्वादि ग्रन्थोंमें ऐसी ही व्यवस्था है। पारस्करगृह्यसूत्रके 'विवाहश्मशानयो: ग्रामं प्रविशतात्' इस वचनके अनुसार देशाचारके अनुसार

करना चाहिये।

## ( २६ ) दाहमें तुलसीकाष्ठका प्राशस्त्य जो मृतकके सर्वांगमें तुलसीकाष्ठ देकर दाह करता है, वह भी पापसे शुद्ध हो जाता है। तुलसीकाष्ठसे

दाह करनेपर उस जीवकी पुनरावृत्ति नहीं होती-दत्त्वा तु तुलसीकाष्ठं सर्वाङ्गेषु मृतस्य च । पश्चाद् यः कुरुते दाहं सोऽपि पापात् प्रमुच्यते ॥

तुलसीकाष्ठदग्धस्य न तस्य पुनरावृतिः॥

(स्कन्द पु०, पूजाप्र०)

## ( २७ ) नग्न शवके दाहका निषेध

नग्न शवका दाह नहीं करना चाहिये-नग्नदेहं दहेन्नैव । (प्रचेता)

# ( २८ ) दाहके लिये निषिद्ध अग्नि

### चाण्डालको अग्नि, अमेध्याग्नि (अपवित्र अग्नि), सृतिकाग्नि, पतिताग्नि और चिताग्निको शिष्ट लोग कभी भी ग्रहण न करें-

चाण्डालाग्निरमेध्याग्निः सूतिकाग्निश्च कर्हिचित्। पतिताग्निश्चताग्निश्च न शिष्टग्रहणोचितः॥ (निर्णयसिन्धुमें देवलका वचन)

कर्पूर अथवा घीकी बत्तीसे स्वत: अग्नि तैयार कर लेनी चाहिये। अन्य किसीसे अग्नि नहीं लेनी चाहिये।

( २९ ) पंचकदाह और पंचकशान्ति स्तकके अन्तमें सिपण्डीकरणके पूर्व एकादशाह अथवा द्वादशाहको श्राद्धकर्ताको पंचकशान्ति भी पञ्चकमृतस्याश्चिन्यां दाहप्राप्तौ शान्तिकमेव न पुत्तलिविधिः। (धर्मसिन्धुमें उ०परि०३)

(३०) चिताग्नि सिरकी ओर दे

(३१) कपालक्रिया

अर्द्धे दग्धेऽथवा पूर्णे स्फोटयेत् तस्य मस्तकम् । गृहस्थानां तु काष्ठेन यतीनां श्रीफलेन च॥

(३२) कपालक्रियाके अनन्तर रोनेपर मृतात्माको सुखकी प्राप्ति

कपालिक्रयाके बाद पारिवारिक जनोंके द्वारा जोरसे रोनेपर मृत प्राणीको सुख मिलता है-

(३३) शवकी सात प्रदक्षिणा

सात प्रदक्षिणा करे और प्रदक्षिणाके अन्तमें 'क्रव्यादाय नमस्तुभ्यम्' कहकर एक-एक समिधा चितामें

गच्छेत् प्रदक्षिणाः सप्त समिद्भिः सप्तिभः सह॥ (आदि॰) (३४) शवदाहकी प्रक्रिया

नि:शेषस्तु न दग्धव्यः शेषं किञ्चित् त्यजेत् ततः। ( ३५ ) गंगा-किनारे दाह होनेपर अस्थि-विसर्जन

रोदितव्यं ततो गाढं येन तस्य सुखं भवेत्॥ (गरुडपुराण-सारोद्धार १०।५९)

कपालिक्रयाके अनन्तर दाहकर्ता एक-एक सिमधा (एक वित्तेकी यज्ञीय लकडी) लेकर चिताकी

अन्तमें शवका किंचित् भाग अर्थात् कपोत-परिमाण (कब्रूतरके बराबरतक) जलमें डाल देना चाहिये।

जहाँ गंगाके किनारे दाह-संस्कार किया जाय, वहाँ अस्थियोंको तत्काल गंगामें प्रवाहित करनेकी

शिरःस्थाने प्रदापयेत्। (वराहपुराण)

शवके आधे अथवा प्राय: पूरे जल जानेपर उसके मस्तकका भेदन करना चाहिये। गृहस्थकी बाँस

(गरुडपुराण-सारोद्धार १०।५६)

करनी चाहिये।

निर्णयसिन्धु और धर्मसिन्धुके आधारपर विशेष बात यह बतायी गयी है कि यदि मृत्यु पंचकके पूर्व

हो गयी हो और दाह पंचकमें होना हो तो पुत्तलोंका विधान करे तब शान्तिकी आवश्यकता नहीं रहती।

इसके विपरीत कहीं पंचकमें मृत्यू हो गयी हो और दाह पंचकके बाद हुआ हो तो शान्तिकर्म करे— नक्षत्रान्तरे मृतस्य पञ्चके दाहप्राप्तौ पुत्तलविधिरेव न शान्तिकम्।

यदि मृत्यू भी पंचकमें हुई हो और दाह भी पंचकमें हो तो पुत्तलदाह तथा शान्ति दोनों कर्म करे।

दाहके समय सर्वप्रथम सिरकी ओर अग्नि देनी चाहिये—

आदिको लकडीद्वारा तथा यतियोंको श्रीफलसे कपालिक्रया करनी चाहिये—

डालता जाय—

पूरा जलाना मना है—

परम्परा है। अस्थि-संचयनकी आवश्यकता नहीं रहती। ( ३६ ) गंगामें अस्थि-विसर्जनकी महिमा

दस दिनोंके भीतर गंगामें अस्थिप्रक्षेप करनेसे मरनेवालेको वही फल प्राप्त होता है, जो गंगामें

(गंगातटपर) मरनेसे होता है—

दशाहाभ्यन्तरे यस्य गङ्गातोयेऽस्थि मञ्जित । गङ्गायां मरणं यादृक् तादृक् फलमवाप्नुयात्॥ (मदनरत्नमें वृद्धमनुका वचन) अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

## बच्चोंको आगे करके सभी शवयात्री घरकी ओर बढ़ें। पीछे न देखें। दरवाजेपर आकर थोड़ी देर रुक

जायँ। वहाँ नीमकी पत्तियाँ चबायें। आचमन करें। जल, गोबर, तेल, मिर्च, पीली सरसों और अग्निका स्पर्श करें। फिर पत्थरपर पैर रखकर घरमें प्रवेश करें। कुछ देर बैठकर भगवानुका चिन्तन करें और मुतात्माकी

शान्तिकी कामना करें। उस दिन खरीदकर अथवा अपने सम्बन्धीसे प्राप्त भोजन करें तथा अलग-अलग बिछावनपर शयन करें—

(क) अनवेक्षमाणा ग्राममायान्ति रीतीभूताः कनिष्ठपूर्वाः ॥ निवेशनद्वारे पिचुमन्दपत्राणि विदश्याचम्योदक-

मिन गोमयं गौरसर्षपांस्तैलमालभ्याश्मानमाक्रम्य प्रविशन्ति॥ (पारस्करगृह्यसूत्र ३।१०।२३-२४) (ख) इति संश्रुत्य गच्छेयुर्गृहं बालपुरःसराः । विदश्य निम्बपत्राणि नियता द्वारि वेश्मनः॥

आचम्याग्न्यादि सलिलं गोमयं गौरसर्षपान् । प्रविशेयुः समालभ्य कृत्वाऽश्मनि पदं शनैः॥ प्रवेशनादिकं प्रेतसंस्पर्शिनामपि। कर्म

क्रीतलब्धाशना भूमौ स्वपेयुस्ते पृथक्

(याज्ञ०स्मृति, प्रायश्चित्ता० आ०प्र० १।१२—१४, १६) (३८) दाहकर्ता तथा सपिण्डी अशौचियोंके पालनीय नियम

### (क) दाहकर्ताके लिये (१) प्रथम दिन क्रय करके अथवा किसी निकट सम्बन्धी (ससुराल अथवा निनहाल)-से भोज्यसामग्री

प्राप्त करके कुटुम्बसहित भोजन करना चाहिये।

32

- (२) ब्रह्मचर्यके नियमोंका पालन करना चाहिये।
- (३) भूमिपर शयन करना चाहिये।
- (५) सूर्यास्तसे पूर्व एक समय भोजन बनाकर करना चाहिये। (६) नमकरहित भोजन करना चाहिये।

(४) किसीको न तो छूना और न किसीसे अपनेको छुआना ही चाहिये।

- (७) मिट्टीके पात्र अथवा पत्तलमें भोजन करना चाहिये।
- (८) प्रथम दिन अथवा प्रथम तीन दिनतक उपवास अथवा फलाहार करना चाहिये।
- (९) पहले गोग्रास निकालकर तथा प्रेतके निमित्त घरसे बाहर भोजन किसीको देकर अथवा रखकर
- तब भोजन करना चाहिये।
  - (१०) सब प्रकारके भोगोंका परित्याग करना चाहिये तथा दैन्यभावसे रहना चाहिये।

## (ख) कुटुम्ब तथा सपिण्डोंके लिये

- (१) ब्रह्मचर्यके नियमोंका पालन करना चाहिये।
- (२) सबको पृथक्-पृथक् आसनपर शयन करना चाहिये।
- (३) प्रेतके उद्देश्यसे प्रतिदिन स्नान करना चाहिये तथा जलांजलि देनी चाहिये।
- (४) मांस आदि आमिष भोजन नहीं करना चाहिये।
- (५) शरीरमें तथा कपडोंमें साबुन आदि नहीं लगाना चाहिये।
- (६) केशोंका मार्जन, पैर दबवाना तथा तेल आदिकी मालिश न करे। क्षीरकर्म भी न करे। (७) पहले, तीसरे, सातवें तथा दसवें दिन बन्धु-बान्धव एक साथ भोजन करें; इससे प्रेतकी तृप्ति होती है।

(शंख)

(गरुडपुराण, प्रेतखण्ड ५।४—७)

(गरुडपुराण-सारोद्धार १३।२१)

(भारद्वाज आचारभूषण १०३-१०४)

(८) मन्दिरमें न जाय, देवताओंकी पूजा न करे। देवमूर्तिका स्पर्श निषिद्ध है। दान और स्वाध्याय

भी वर्जित है। (९) किसीको न तो प्रणाम करे, न आशीर्वाद दे।

(१०) घरमें प्रतिष्ठित देवताओंकी पूजा किसी ब्राह्मणसे या असगोत्री सम्बन्धीसे अथवा देवालयमें

भिजवाकर करवाये, स्वयं न करे। (११) दुसरेका भोजन नहीं करना चाहिये तथा दुसरोंको भोजन भी नहीं कराना चाहिये—

क्रीतलब्धाशनाः सर्वे स्वपेयस्ते पृथक् पृथक् । अक्षारलवणान्नाः स्युर्निमञ्जेयश्च ते त्र्यहम्॥ अमांसभोजनाश्चाधः शयीरन् ब्रह्मचारिणः । परस्परं न संस्पृष्टा दानाध्ययनवर्जिताः॥

मिलनाश्चाधोमुखाश्च दीना भोगविवर्जिताः । अङ्गसंवाहनं केशमार्जनं वर्जयन्ति ते॥

मृण्मये पत्रजे वापि भुञ्जीरंस्ते च भाजने । उपवासं तु ते कुर्युरेकाहमथ वा त्र्यहम्॥ प्रथमेऽह्नि तृतीये च सप्तमे दशमे तथा। ज्ञातिभिः सह भोक्तव्यमेतत् प्रेतेषु दुर्लभम्॥

(३९) देशाचारकी प्रामाणिकता

पारस्करगृह्यसूत्रके 'विवाहश्मशानयो: ग्रामं प्रविशतात्' इस वचनके अनुसार शास्त्रकी कोई स्पष्ट व्यवस्था उपलब्ध न रहनेपर अथवा वैकल्पिक व्यवस्था होनेपर देशाचारके अनुसार करना चाहिये। (४०) अशौचमें क्या न करे

अशौचमें सन्ध्या, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, ब्राह्मण-भोजन तथा व्रत नहीं करना चाहिये—

सन्ध्यां दानं जपं होमं स्वाध्यायं पितृतर्पणम् । ब्रह्मभोज्यं व्रतं नैव कर्तव्यं मृतसृतके।।

(४१) आशौचमें की जानेवाली सन्ध्याका स्वरूप यद्यपि सामान्यरूपसे आशौचमें सन्ध्याका निषेध है, किंतु नित्यकर्म होनेसे वह प्रतिदिन करणीय है। आशौचमें सन्ध्याकी विशेष विधि है। आशौचकी सन्ध्यामें प्राणायाम मन्त्रहीन करना चाहिये, मार्जन-मन्त्रोंका

मानस उच्चारण करके मार्जन कर लेना चाहिये तथा गायत्रीका सम्यक् उच्चारण करके सूर्यार्घ देना चाहिये— सूतके मृतके कुर्यात् प्राणायामममन्त्रकम् । तथा मार्जनमन्त्रांस्तु मनसोच्चार्य मार्जयेत्॥

गायत्रीं सम्यगुच्चार्य सूर्यायार्घ्यं निवेदयेत्। (४२) दस दिनतक दीप-दान तथा दीपककी दिशा

प्रेतके कल्याणके लिये दस दिनतक दक्षिणाभिमुख तिलके तेलका अखण्ड दीपक जलाना चाहिये। देवोंके निमित्त दीपकका मुख पूर्व या उत्तर और पितरोंके निमित्त दक्षिण करना चाहिये—

(क) तत्र प्रेतोपकृतये दशरात्रमखण्डितम् । कुर्यात् प्रदीपं तैलेन वारिपात्रञ्च मार्तिकम्।।

(देवयाज्ञिककारिका) ( ख ) प्राङ्मुखोदङ्मुखं दीपं देवागारे द्विजालये। कुर्याद् याम्यमुखं पैत्र्ये अद्भिः संकल्प्य सुस्थिरम्।।

(निर्णयसिन्ध्)

## (४३) दशगात्रके दस पिण्डोंसे यातना-देहका निर्माण दशगात्रके प्रथम पिण्डसे सिर, द्वितीय पिण्डसे कर्ण, नेत्र और नासिका, तृतीय पिण्डसे गला, स्कन्ध,

भूजा तथा वक्ष:स्थल, **चतुर्थ पिण्डसे** नाभि, लिंग अथवा योनि तथा गुदा, **पंचम पिण्डसे** जान् , जंघा तथा पैर, षष्ठ पिण्डसे सभी मर्मस्थान, सप्तम पिण्डसे सभी नाडियाँ, अष्टम पिण्डसे दन्त, लोम आदि, नवम

पिण्डसे वीर्य अथवा रज और दशम पिण्डसे शरीरकी पूर्णता, तुप्तता तथा क्षुद्विपर्यय होता है— शिरस्त्वाद्येन पिण्डेन प्रेतस्य क्रियते सदा । द्वितीयेन तु कर्णाक्षिनासिकाश्च समासतः॥

गलांसभुजवक्षांसि तृतीयेन यथाक्रमात् । चतुर्थेन तु पिण्डेन नाभिलिङ्गगुदानि च॥ जानुजंघे तथा पादौ पञ्चमेन तु सर्वदा। सर्वमर्माणि षष्ठेन सप्तमेन तु नाडयः॥ दन्तलोमाद्यष्टमेन वीर्यं तु नवमेन च। दशमेन तु पूर्णत्वं तृप्तता क्षुद्विपर्ययः॥

( श्राद्धविवेक द्वितीय परि०)

## (४४) श्राद्धदेशका स्वरूप

शुन्य स्थान, गोशाला, नदीतट अथवा एकान्त स्थानमें श्राद्ध करनेसे पितर सन्तुष्ट होते हैं। श्राद्धभूमि

दक्षिणकी ओर ढालवाली तथा गोमय आदिसे लीपकर पवित्र बनायी गयी होनी चाहिये-

अवकाशेषु चोक्षेषु नदीतीरेषु चैव हि। विविक्तेषु च तुष्यन्ति दत्तेन पितरः सदा॥

(मनु० ३।२०७) गोमयेनोपलिप्ते तु दक्षिणा प्रवणे स्थले । श्राद्धं समारभेद् भक्त्या गोष्ठे वा जलसन्निधौ॥

(मत्स्य०, पद्म०)

# (४५) पिण्डदानका द्रव्य

पिण्डका द्रव्य—(क) शास्त्रमें बताया गया है कि जौ आदिका सत्तू, संयाव (गेहूँके आटेसे निर्मित पदार्थ), पायस (खीर), पिण्याक (तिलकल्क) तथा इंगुदी (एक फल) अथवा गुड़से पिण्डदान करना चाहिये—

सक्तिभिः पिण्डदानं च संयावैः पायसेन वा। कर्तव्यं ऋषिभिः प्रोक्तं पिण्याकेनैङगदेन वा॥

गुडेन वा इति पाठः।

(देवीपुराण)

(ख) अग्निपुराणमें बताया गया है कि पिण्डद्रव्यमें इन वस्तुओंका प्रयोग किया जा सकता है—

घृतमिश्रित पायस (खीर), सत्तू, चरु (जौके आटेसे बना), तण्डुल (चावल) अथवा तिलमिश्रित गेहूँ।

पायसेनाज्ययुक्तेन सक्तुना चरुणा तथा। पिण्डदानं तण्डुलैश्च गोधुमैस्तिलमिश्रितैः॥

(गौडीय श्राद्धप्रकाश)

(ग) दशगात्रका प्रथम पिण्डदान जिस द्रव्यसे किया गया हो, दसों पिण्ड उसी द्रव्यसे देने चाहिये—

(अ) प्रथमेऽहिन यद् द्रव्यं तदेव स्याद् दशाह्निकम्। (गरुडपुराण) (ब) प्रथमेऽहनि यद् दद्यात् तद् दद्यात् उत्तरेऽहनि॥ (आदित्यपुराण)

( ४६ ) श्राद्धमें हाथसे बनाये गये मिट्टीके पात्रोंका प्रयोग

जो आसुर पात्रके द्वारा तिलोदक प्रदान करता है, उसे उसके पितर ग्रहण नहीं करते। कुम्हारके चाकपर

बनाये गये पात्रको 'आसुर पात्र' कहते हैं, अत: उसका प्रयोग नहीं करना चाहिये। हाथसे बनाये गये मिट्टीके

पात्रका ही प्रयोग करना चाहिये-

(वृद्धगार्ग्य)

आसुरेण तु पात्रेण यस्तु दद्यात् तिलोदकम् । पितरस्तस्य नाश्ननित दशवर्षाणि पञ्च च॥ पात्रमुच्यते । तदेष हस्तघटितं स्थाल्यादि दैविकं भवेत्॥

(पा०गृ०स्० गदाधरभाष्य)

## ( ४७ ) दशगात्रके दस पिण्डदानोंकी व्यवस्था

(क) प्रतिदिन पिण्डदान करना चाहिये-

कुलालचक्रघटितमासुरं

भी व्यवस्था समझनी चाहिये-

तथा इसके बाद अगले दिनसे अशौच मानना चाहिये-

एवं क्रमेण त्।

दिवसे दिवसे देय: पिण्ड

(शुद्धितत्त्वमें आदिपुराणका वचन, अन्त्यकर्मदीपक)

(ख) प्रथमे च तृतीये वा पञ्चमे सप्तमे तथा। नवमे दशमे चैव पिण्डदानं प्रकीर्तितम्॥

दिनके दो पिण्डोंका अनुकर्षण करके तीन पिण्डदान कर दिये जाते हैं।

(ग) देशाचारके अनुसार कुछ लोग तीसरे दिनसे पिण्डदान प्रारम्भ करते हैं, जिसमें प्रथम तथा द्वितीय

(घ) जो लोग प्रतिदिन पिण्डदान न करें, वे तीसरे दिन (तीन), पाँचवें दिन (दो), सातवें दिन (दो)

नवें दिन (दो) तथा दसवें दिन (एक) पिण्डदान कर सकते हैं अथवा दसवें दिन एक साथ भी दस पिण्डदान कर सकते हैं। प्रतिदिन पिण्डदान करना उत्तम पक्ष है।

# (४८) दशगात्रके बीचमें अमावास्याके आनेपर

माता और पिताके अतिरिक्त किसी अन्य सम्बन्धीका दशगात्र हो रहा हो तो बीचमें अमावास्या आ

जानेपर अमावास्याके दिन ही सम्पूर्ण दशगात्रके पिण्ड प्रदान कर देने चाहिये। माता-पिताके दशगात्रके लिये दस दिनतक पिण्डदान करना चाहिये-

अन्तर्दशाहे दर्शश्चेत् तत्र सर्वं समापयेत् । पित्रोऽस्तु यावदाशौचं दद्यात् पिण्डाञ्जलाञ्जलीन्।। (अन्त्यकर्मदीपकः गौतम)

### (४९) अशौच-प्रवृत्तिकी व्यवस्था

जो अग्निहोत्री नहीं हैं, उनके अशौचकी गणना मृत्युके दिनसे करनी चाहिये और जो अग्निहोत्री हैं,

उनके अशौचकी गणना दाहके दिनसे करनी चाहिये। अत: इसी व्यवस्थाके अनुसार दशगात्रके पिण्डदानकी

मरणादेव कर्तव्यं संयोगो यस्य नाग्निना । दाहादुर्ध्वमशौचं स्याद् यस्य वैतानिको विधि:॥

(५०) रात्रिमें जन्म, मरण या रजोदर्शन होनेपर

# अशोचकालकी व्यवस्था

रात्रिमें जन्म, मरण या रजोदर्शन होनेपर अशौच-दिनके ग्रहणकी गणना कबसे होगी, इस सम्बन्धमें

तीन भिन्न-भिन्न वचन प्राप्त होते हैं। अत: देशाचारके अनुसार इन वचनोंकी व्यवस्था समझनी चाहिये। एक मतके अनुसार—रात्रिके तीन भाग करके दो भाग अर्थात् रात्रि दो बजेतक पूर्व दिनसे

(शातातप)

रात्रिं त्रिभागां कुर्यात् तु द्वौ भागौ पूर्व एव तु । उत्तरांशः प्रभातेन युज्यते ऋतुसूतके ॥ (निर्णयसिन्धुटीकामें कश्यपका वचन)

दूसरे मतके अनुसार— रात्रिमें अर्थात् सूर्योदयसे पूर्व जन्म, मृत्यु अथवा रजोदर्शन होनेपर रात्रिके पूर्व दिनको ही प्रथम दिन मानकर अशौच मानना चाहिये-उदिते तु यदा सूर्ये नारीणां दृश्यते रजः। जननं वा विपत्तिर्वा यस्याहस्तस्य शर्बरी॥

पूर्वमेव दिनं ग्राह्यं यावन्नोदयते रवि:।

(निर्णयसिन्धुटीकामें कश्यपका वचन)

अर्धरात्रावधिः कालः सुतकादौ विधीयते । रात्रावेव समुत्पन्ने मृते रजसि सुतके ॥

तीसरे मतके अनुसार—आधी राततकका समय पूर्वदिनमें ग्रहीत होगा तथा आधीरातके बाद

अगले दिनसे अशौचकी गणना होगी— **'अर्धरात्रावधिः कालः सूतकादौ विधीयते।'** (निर्णयसिन्धुटीकामें कश्यपका वचन)

(५१) मासिकादि श्राद्धोंमें तिथि-ग्रहणकी व्यवस्था

जिस मास, जिस पक्ष तथा जिस तिथिमें जो मरता है, उसी मास, उसी पक्ष तथा उसी तिथिको

क्षयाह माना जायगा। (दिनका ग्रहण नहीं होगा) व्रतके पारण तथा मरणमें तात्कालिक तिथिका ही ग्रहण होता है-मासपक्षतिथिस्पृष्टे यो यस्मिन् म्रियतेऽहनि । प्रत्यब्दं तु तथाभूतं क्षयाहं तस्य तं विदुः ॥

पारणे मरणे नृणां तिथिस्तात्कालिकी मता॥

(निर्णयसिन्धुसटीकमें गौडीयव्यवस्था)

### (५२) ताताम्बादि पितृ-परिगणन

## धर्मशास्त्रोंमें श्राद्ध तथा तर्पणके लिये विभिन्न गोत्रवाले पितरों (ताताम्बादि बान्धवों)-की गणना इस

प्रकार की गयी है-

ताताम्बात्रितयं सपत्नजननी मातामहादित्रयम् सस्त्रि स्त्रीतनयादि तातजननीस्वभ्रातरस्तत्स्त्रयः।

ताताम्बाऽऽत्मभगिन्यपत्यधवयुग् जायापिता सद्गुरुः शिष्याप्ताः पितरो महालयविधौ तीर्थे तथा तर्पणे॥

(१) पिता, (२) पितामह (दादा), (३) प्रपितामह (परदादा), (४) माता, (५) पितामही (दादी),

(६) प्रपितामही (परदादी), (७) विमाता (सौतेली माँ), (८) मातामह (नाना), (९) प्रमातामह

(परनाना), (१०) वृद्धप्रमातामह (वृद्धपरनाना), (११) मातामही (नानी), (१२) प्रमातामही (परनानी),

(१३) वृद्धप्रमातामही (वृद्धपरनानी), (१४) स्त्री (पत्नी), (१५) पुत्र (पुत्री), (१६) चाचा, (१७) चाची, (१८) चाचाका पुत्र (चचेरा भाई), (१९) मामा, (२०) मामी, (२१) मामाका पुत्र (ममेरा भाई),

(२२) अपना भाई, (२३) भाभी, (२४) भाईका पुत्र (भतीजा), (२५) फूफा, (२६) फूआ,

(२७) फूआका पुत्र, (२८) मौसा (२९) मौसी, (३०) मौसाका पुत्र, (३१) अपनी बहन, (३२) बहनोई,

(३३) बहनका पुत्र—भान्जा,(३४) श्वशुर, (३५) सासु, (३६) सद्गुरु, (३७) गुरुपत्नी, (३८) शिष्य,

(३९) संरक्षक, (४०) मित्र तथा (४१) भृत्य (सेवक)।

(५३) दसवें दिन मुण्डन एवं क्षौरका विधान

दसवें दिन सभी बन्धुओंको मुण्डन तथा क्षौर कराना चाहिये। क्रियाकर्ता पुत्रका यद्यपि पहले दिन मुण्डन

हो जाता है, किंतु उसे दसवें दिन भी मुण्डन कराना चाहिये-

दशमे दिवसे क्षौरं बान्धवानां च मुण्डनम्। क्रियाकर्तुः सुतस्यापि पुनर्मुण्डनमाचरेत्॥ (गरुडपुराण-सारोद्धार ११।३८)

## ( ५४ ) प्रेतश्राद्धमें निषिद्ध कर्म<sup>१</sup>

- सपिण्डीकरण-श्राद्धके पूर्व प्रेतश्राद्धमें निम्नलिखित पदार्थींका निषेध है, इन्हें नीचे लिखा जा रहा है—
- (१) 'गोत्रं नो वर्धताम्' इत्यादि मन्त्र पढ्कर आशीर्वाद नहीं माँगना चाहिये तथा ब्राह्मणद्वारा आशीर्वाद देनेकी भी विधि नहीं है।
  - (२) कुशोंको मोटककी तरह द्विगुण नहीं करना चाहिये अर्थात् मोटकका प्रयोग न करके कुशोंको
- समूल सीधा रखनेकी विधि है। (३) **'उदीरतामवर', 'प्रुषस्क्त'**, तथा **'रुचिस्तव**' इत्यादि पैतुक मन्त्रोंका जप नहीं करना चाहिये।
  - (४) 'स्विस्ति नो भवन्तो ब्रुवन्तु' यह स्विस्ति-वचन नहीं बोलना चाहिये।
  - (५-६) 'अस्मित्पत: अस्मन्मात:' इस तरह सम्बन्धके साथ पिता आदि शब्दोंका प्रयोग नहीं करना
- चाहिये। भाव यह है कि 'अस्मित्पितः' कहनेपर सम्बन्धका बोध होता है, इस सम्बन्धको न कहे। पिता
- आदि शब्दोंका प्रयोग न करके 'प्रेत' शब्दका प्रयोग करे— सपिण्डीकरणादर्वाक् प्रेतशब्देन तं वदेत्। (पारस्करगृह्यसूत्र, श्राद्धविधि कं० ५)
  - (७) 'शर्मन् , वर्मन्' आदि शब्दोंका प्रयोग न करे अर्थात् सपिण्डीकरणके बाद 'अस्मित्पितः ""शर्मन्'
- जो कहा जाता है, वैसा न कहे। (८) दोनों हथेलियोंको स्वस्तिकाकार करके 'पृथिवी ते पात्रम्o' आदि मन्त्रोंसे जो पात्रालम्भरूप कर्म
- अर्थातु भोजनपात्रका स्पर्श किया जाता है, उसे न करे।
  - (९) 'कृष्ण! कव्यं रक्ष' आदि मन्त्रोंसे जो अवगाह (अंगुष्ठिनवेशन) किया जाता है, उसे न करे।
  - (१०) '**ये रूपाणि**' मन्त्र बोलकर उल्मुक (जलती हुई अग्नि अथवा लकड़ी या अंगारको) न घुमाये। (११) 'अपहता असुरा'''' मन्त्र पढकर रेखा न खींचे। (उल्लेखन)
  - (१२) वेदीपर सकुदाच्छिन्न कुशास्तरण न करके समूल कुशोंका आस्तरण करे।
  - (१३) 'स्वादितं सुस्वादितम्' कहकर तृप्तिविषयक प्रश्न ब्राह्मणसे न पृछे। (१४) 'अग्निदग्धाश्च' आदि मन्त्रसे विकिरदान न करे।
- (१५) 'शेषमन्नं किं क्रियताम्' इस वाक्यसे बचे हुए अन्नके सम्बन्धमें न पूछे।
- अर्थात् सिपण्डीकरणके बाद होनेवाले श्राद्धोंमें श्राद्धकर्ता ब्राह्मणोंसे पूछता है कि ब्राह्मण-भोजनके बाद
- जो अन्न बच गया है, उसका क्या करें ?—'शेषमन्नं किं क्रियताम्।' तब ब्राह्मण आदेश देते हैं कि 'इष्टै:
- सह भुज्यताम्' अपने लोगोंके साथ भोजन करो। इस आदेशको पाकर श्राद्धकर्ता अपने लोगोंके साथ श्राद्धका
  - शर्मशब्दस्तथैव
  - १. (क) आशिषो द्विगुणा दर्भा जपाशीः स्वस्तिवाचनम् । पितृशब्दः स्वसम्बन्धः वगाहः पात्रालम्भश्च उल्मुकोल्लेखनादिकम् । तृप्तिप्रश्नश्च विकिर: शेषप्रश्नस्तथैव

  - प्रदक्षिणा विसर्गश्च सीमान्तगमनं तथा। अष्टादशपदार्थांस्तु प्रेतश्राद्धे विवर्जयेत्॥
  - (चतुर्वर्गचिन्तामणि तृ०खं०, रत्नावली भाग १ , निर्णयसिन्धु परि०३) (ख) विकिरं नैव दातव्यं न कुर्यादाशिषं जपम्। षडञ्जलीन्न कुर्वीत एकोद्दिष्टेषु सर्वदा॥
  - आशिषो द्विगुणा दर्भा जपाशी: स्वस्तिवाचनम् । पितृशब्द: शर्मशब्दस्तथैव ससम्बन्धः
  - पात्रालम्भोऽवगाहश्च उल्मुकोल्लेखनादिकम् । तृप्तिप्रश्नश्च विकिरः शेषमन्नं तथैव च॥
  - प्रदक्षिणा विसर्गश्च सीमान्तानुव्रजस्तथा । अष्टादशपदार्थांश्च प्रेतश्राद्धे विवर्जयेत् ॥
  - (पा०गृ०सूत्र परि०में सुमन्तुका वचन)
  - (ग) अष्टादशैव वस्तूनि प्रेतश्राद्धे विवर्जयेत् । आशिषो द्विगुणान् दर्भान् प्रणवान् नैकपिण्डताम् ॥
  - अग्नौकरणमुच्छिष्टं श्राद्धं वै वैश्वदैविकम् । विकिरं च स्वधाकारं पितृशब्दं न चोच्चरेत्॥
  - न कुर्वीत नावाहनमथोल्मुकम् । आसीमान्तं न कुर्वीत प्रदक्षिणविसर्जनम् ॥ न कुर्यात् तिलहोमञ्च द्विजः पूर्णाहृतिं तथा। न कार्यो वैश्वदेवश्च कर्ता गच्छत्यधोगतिम्॥ (ग०पु०, प्रेत० ३५। २९—३२)

प्रसाद पाता है। किंतु सिपण्डनके पहले होनेवाले एकोद्दिष्ट आदि प्रेत-श्राद्धोंमें बचे हुए अन्नका खाना निषिद्ध है—'नवश्राद्धेषु यच्छिष्टं <sup>....</sup>तन भुञ्जीत।' अतः शेष बचे हुए अन्नको क्या करें? यह प्रश्न निषिद्ध है।

डाल दे। न तो स्वयं भोजन करे और न तो किसीको दे।

(१९) प्रणवका उच्चारण न करे।

(२०) 'स्वधा' का उच्चारण न करे-

(१७) विसर्जनके बाद ब्राह्मणोंकी प्रदक्षिणा न करे।

उपर्युक्त कृत्य सपिण्डीकरण-श्राद्धतक निषिद्ध हैं। इसी तरह-

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

इस शिष्ट अन्नको श्राद्धमें भोजन करनेवालोंको ही समर्पण कर दे अथवा उनकी आज्ञासे जल आदिमें

(१६) श्राद्धमें 'अभिरम्यताम्' कहकर ब्राह्मणोंका विसर्जन किया जाता है, वह इसमें नहीं होगा।

(१८) ब्राह्मणोंके साथ चलकर उनको पहुँचाना भी मना है। सीमातक उन्हें नहीं पहुँचाना चाहिये।

36

उदाहरेत् स्वधाकारं न तु वेदाक्षराणि वै। (ग०पु० २।१६।२५) (२१) विश्वेदेवसम्बन्धी प्रार्थना न करे।

(२२) अग्नौकरण न करे।

(५५) एकादशाहसे समन्त्रक श्राद्ध प्रारम्भ

## दशगात्रके श्राद्ध अशौचकालमें होनेसे अमन्त्रक होते हैं और एकादशाहसे अशौचकी निवृत्ति हो जानेके

कारण सभी श्राद्ध मन्त्रोंके साथ होते हैं-एकादशाहे प्रेतस्य दद्यात् पिण्डं समन्त्रकम्।

## (ग०पु०, प्रे० खण्ड २४।४०)

## ( ५६ ) उत्तरीय वस्त्रकी अनिवार्यता

## स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण—श्राद्ध तथा भोजन आदिमें द्विजको अधोवस्त्र तथा उत्तरीय

### वस्त्रके रूपमें गमछा आदि अवश्य धारण करना चाहिये-

स्नानं दानं जपं होमं स्वाध्यायं पितृतर्पणम् । नैकवस्त्रो द्विजः कुर्यात् श्राद्धभोजनसित्क्रयाः॥ ( श्राद्धचिन्तामणिमें योगियाज्ञवल्क्यका वचन)

### (५७) नारायणबलिकी आवश्यकता

# शस्त्रघातसे जिनकी मृत्यु हुई हो, मरणकालमें अस्पृश्य व्यक्तिसे जिनका स्पर्श हो गया हो और जिनकी

# मरणकालिक शास्त्रोक्तविधि पूर्ण न की जा सकी हो, उन व्यक्तियोंका इस प्रकारका मरण 'दुर्मरण' कहा

# जाता है। नारायणबलि बिना किये जो कुछ जीवके उद्देश्यसे श्राद्ध आदि प्रदान किया जायगा, वह सब उसे

निमित्त नारायणबलि अवश्य करानी चाहिये-शस्त्रघातैर्मृता ये चास्पर्शस्पृष्टास्तथैव च। तत्तु दुर्मरणं ज्ञेयं यच्च जातं विधिं विना॥

प्राप्त न होकर अन्तरिक्षमें विनष्ट हो जायगा। इसलिये उसके शुभेच्छु पुत्र-पौत्रोंको, सपिण्डोंको प्राणीके

<sup>.....</sup>नोपतिष्ठति तत्सर्वमन्तरिक्षे विनश्यति॥ अतस्तस्य सुतैः पौत्रैः सपिण्डैः शुभिमच्छुभिः। नारायणबलिः कार्यो लोकगर्हाभिया खग॥

(५८) मध्यमषोडशीकी आवश्यकता

कुछ प्रदेशोंमें मध्यमषोडशी करानेका प्रचलन नहीं है तथा कुछ विशिष्ट विद्वानों (म०म० रुद्रधर

(गौडीय श्राद्धप्रकाश)

(ग०पु०, प्रेतखण्ड ३५। ३८—४०)

एवं म॰म॰ पं॰ नित्यानन्द पर्वतीय आदि महानुभावों)-ने श्राद्धपद्धतिमें मध्यमषोडशीका उल्लेख भी नहीं किया है, परंतु गरुडपुराणके निम्न श्लोकोंके आधारपर मध्यमषोडशी करना आवश्यक है— आद्यं शवविशुद्ध्यर्थं कृत्वान्यच्य त्रिषोडशम् । पितृपङ्किविशुद्ध्यर्थं शतार्द्धेन तु योजयेत्॥

शतार्द्धेन विहीनो यो मिलितः पङ्किभाङ्न हि । चत्वारिंशत् तथैवाष्टश्राद्धं प्रेतत्वनाशनम्।। सकुदुनशतार्द्धेन सम्भवेत् पङ्किसन्निधः । मेलनीयः शतार्द्धेन सन्धिः श्राद्धेन तत्त्वतः ॥

शवकी विशुद्धिके लिये आद्य (महैकोद्दिष्ट)-श्राद्ध तथा प्रेतत्वकी निवृत्तिके लिये षोडशत्रय (मलिनषोडशी, मध्यमषोडशी तथा उत्तमषोडशीके ४८) श्राद्ध करने चाहिये। षोडशत्रय श्राद्धसे जीवके प्रेतत्वका नाश हो जाता

है। इस प्रकार शवविशुद्धि तथा प्रेतत्विनवृत्ति हो जानेके कारण ४९ श्राद्धोंसे पितरोंकी पंक्तिका सामीप्य प्राप्त हो जाता है। अत: सिपण्डीकरण-श्राद्धमें पचासवें प्रेतश्राद्धका मेलन करनेसे पितृपंक्ति प्राप्त हो जाती है।

उपर्युक्त वचनोंके आधारपर मध्यमषोडशी करना भी अनिवार्य है। (५९) मध्यमषोडशीके षोडश पिण्डदानका स्वरूप तथा उल्मुक-स्थापन

(क) मध्यमषोडशीमें प्रेत एवं १५ देवताओंको लेकर षोडश पिण्डदान किया जाता है, जिनका क्रम इस प्रकार है-

(विष्णुके लिये) नवाँ पिण्ड पहला पिण्ड (प्रुषके लिये) 9. १. दसवाँ पिण्ड

दूसरा पिण्ड (शिवके लिये) (प्रेतके लिये) ₹. १०. तीसरा पिण्ड (सपरिवार यमराजके लिये) ग्यारहवाँ पिण्ड

(विष्णुके लिये) ११. ₹.

चौथा पिण्ड (सोमराजके लिये) बारहवाँ पिण्ड (ब्रह्माके लिये) 8. १२. पाँचवाँ पिण्ड तेरहवाँ पिण्ड (हव्यवाहके लिये) (विष्णुके लिये) १३.

4. (शिवके लिये) छठा पिण्ड (कव्यवाहके लिये) चौदहवाँ पिण्ड १४. ξ.

(कालके लिये) सातवाँ पिण्ड पंद्रहवाँ पिण्ड (यमके लिये) 9. १५. आतवाँ पिण्ड सोलहवाँ पिण्ड (तत्पुरुषके लिये) (रुद्रके लिये) १६.

प्रथमं विष्णवे दद्याद् द्वितीयं श्रीशिवाय च । याम्याय परिवाराय तृतीयं पिण्डमुत्सृजेत्।।

चतुर्थं सोमराजाय हव्यवाहाय पञ्चमम् । कव्यवाहाय षष्ठं च दद्यात् कालाय सप्तमम्।।

दद्यान्नवमं पुरुषाय च । प्रेताय दशमं चैवैकादशं विष्णवे नमः॥ रुद्राय चाऽष्टमं

दद्याद्विष्णवे च त्रयोदशम् । चतुर्दशं शिवायैव यमाय दशपञ्चकम्।।

पिण्डं षोडशकं खग। मध्यं षोडशकं प्राहुरेतत्तत्त्वविदो दद्यात्तत्परुषायैव (गरुडपुराण)

(ख) अंगारको घुमानेके अनन्तर पिण्डवेदीके दक्षिणदिशामें स्थापित करना चाहिये— उल्लेखनानन्तरं पश्चादुल्मुकनिधानमाह कात्यायनः — उल्मुकं परस्तात् करोति ये रूपाणीति

रेखायाः परस्ताद्दक्षिणप्रदेशे उल्मुकं निद्धातीत्यर्थः। स्कन्दपुराणेऽपि ये रूपाणीति मन्त्रेण

# न्यसेदुल्मुकमन्तिके। अन्तिके दक्षिणाशायामित्यर्थः। (गौडीयश्राद्धप्रकाश पृ० ३०)

(६०) श्राद्धमें पितृगायत्रीका पाठ

जिस प्रकार सन्ध्योपासनामें ब्रह्मगायत्रीका त्रिकाल जप आवश्यक है, उसी प्रकार श्राद्धमें पितरोंके गायत्रीमन्त्रका जप आवश्यक है। श्राद्धके प्रारम्भ, मध्य तथा अन्तमें निम्न पितृगायत्रीमन्त्रका जप करना चाहिये—

🕉 देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥ आद्यावसाने श्राद्धस्य त्रिरावृत्त्या जपेतु सदा । पिण्डनिर्वपणे वाऽपि जपेदेवं समाहितः॥

(ब्रह्मपु० २२०। १४३-१४४)

४०

चाहिये-

करें—

आवाहयेदनुज्ञातो

अर्घेऽक्षय्योदके चैव

विश्वे

## (६१) नीवीबन्धन एवं आवाहन

[ख] पितरों तथा प्रेतका आवाहन आसनोंपर तिल छोड़कर तथा देवताओंका आवाहन आसनोंपर जौ छोड़कर करना

**शन्तो देव्या पयः क्षिप्त्वा यवोऽसीति यवांस्तथा।।** (वीरिमत्रोदय, श्रा॰प्र॰में याज्ञवल्क्यका वचन) (६२) पितुकार्यमें पातितवामजान्

दक्षिणं पातयेज्जानुं देवान् परिचरन् सदा। पातयेदितरं जानुं पितृन् परिचरन् सदा॥

(६३) श्राद्धमें एकतन्त्रकी निवृत्ति कहाँ-कहाँ

(६४) मण्डलकरण एवं अग्नौकरण

अग्निहोत्री हैं, वे दक्षिणाग्निमें अग्नौकरण करें और अग्निके अभावमें अर्थात् अग्न्याधानके अभावमें जो अग्निहोत्री नहीं हैं, वे सपात्रकश्राद्धमें ब्राह्मणके दाहिने हाथमें अग्नौकरण करें और सपात्रकश्राद्ध न होनेपर दोनियेमें स्थित जलमें अग्नौकरण

(६५) देवपात्रालम्भन तथा पितृपात्रालम्भन

(ख) दक्षिणं तु करं कृत्वा वामोपरि निधाय च। देवपात्रमथालभ्य पृथ्वी ते पात्रमुच्चरेत्॥

दक्षिणोपरि वामञ्च पित्र्यपात्रस्य लम्भनम्। पात्रालम्भनं कुर्याद् दत्त्वा चान्नं यथाविधि॥

देवताओंका पात्रालम्भन उत्तान बार्ये हाथपर उत्तान दाहिना हाथ स्वस्तिकाकार रखकर करना चाहिये तथा पितरोंका

दैवते।

(यम)

(श्राद्धकाशिकामें पद्मपुराणका वचन)

'अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणौ वाथ जलेऽपि वा।' (वीरमित्रोदय-श्राद्धप्रकाशमें मत्स्यपुराणका वचन)

पात्रालम्भन अनुत्तान दाहिने हाथपर अनुत्तान बायें हाथको स्वस्तिकाकार रखकर करना चाहिये—

च

(क) पित्र्येऽनुत्तानपाणिभ्यामुत्तानाभ्यां

एवमेव हेमाद्रिमदनरत्नप्रभृतयः।

(ख) देवताओं के लिये दक्षिणावर्त तथा प्रेत एवं पितरों के लिये वामावर्त मण्डल बनानेकी विधि है— प्रदक्षिणं तु देवानां पितृणामप्रदक्षिणम्। (वीरिमत्रोदय-श्राद्धप्रकाशमें कात्यायनका वचन) [२] अग्नौकरणके सम्बन्धमें वीरिमत्रोदय-श्राद्धप्रकाशमें प्राप्त वचनके अग्न्यभावपदका अर्थ अग्न्याधानाभाव है। जो

[१] देवताओं के लिये चतुष्कोण और प्रेत तथा पितरों के लिये वृत्ताकार मण्डल करना चाहिये—

अर्घदान, अक्षय्योदकदान, पिण्डदान, अवनेजनदान (तथा प्रत्यवनेजनदान) और स्वधावाचनमें एकतन्त्रकी विधि नहीं

देवास इत्युचा॥ यवैरन्ववकीर्याथ भाजने

पिण्डदानेऽवनेजने । तन्त्रस्य तु निवृत्तिः स्यात् स्वधावाचन एव च॥

(कात्यायनस्मृति २४।१५); (वीरिमत्रोदय-श्राद्धप्रकाश)

सह॥

सपवित्रके।

[क] श्राद्धमें रक्षाके लिये किसी पत्तेमें तिल तथा कुशत्रयसे नीवीबन्धन किया जाता है। पितृकार्यमें दक्षिण कटिभागमें

तथा देवकार्यमें वाम कटिभागमें नीवीबन्धन होता है—

पितृणां दक्षिणे पार्श्वे विपरीता तु दैविके। दक्षिणे कटिदेशे तु कुशत्रयितलैः

तर्जयन्तीह दैत्यानां नृणामयस्तथा। यथा

पितृकार्यमें बाँया घुटना तथा देवकार्यमें दाहिना घुटना जमीनपर लगाना चाहिये-

(क) 'दैवे चतुरस्रं पित्र्ये वर्तुलं मण्डलम्' (बह्वचपरिशिष्ट)

## (६६) अंगुष्ठनिवेशन

उत्तान हाथके अँगुठेसे अन्नस्पर्श करनेपर वह श्राद्ध आसुरश्राद्ध हो जाता है और पितरोंको उपलब्ध नहीं होता।

इसलिये अनुतान हाथके अँगूठेसे अन्न आदिका स्पर्श करना चाहिये-

तु हस्तेन कुर्यादन्नावगाहनम्। आसुरं तद्भवेच्छ्राद्धं पितृणां नोपतिष्ठते॥

जो अज्ञानवश उत्तान हाथसे अंगुष्ठिनवेशन करता है तो वह अन्न राक्षसोंको प्राप्त होता है—

हस्तेन द्विजाङ्गुष्ठनिवेशनम्। यः करोति नरो मोहात् तद्वै रक्षांसि गच्छित॥

(धौम्य)

### (६७) भोजनपात्रोंसे तिलादिका अपसारण

पितरोंके भोजनपात्रोंसे परोसनेके पूर्व तिल आदिको हटा लेना चाहिये। ऐसा न करनेसे अर्थात् अन्नपात्रोंमें तिल देखकर

पितर निराश होकर वापस लौट जाते हैं-

अन्नपात्रे तिलान् दुष्ट्वा निराशाः पितरो गताः।

( ६८ ) विकिरदान कहाँ करे ?

आभ्युद्यिक (वृद्धि)-श्राद्धमें पूर्वमें, पार्वणश्राद्धमें नैर्ऋत्यकोणमें, सांवत्सरिकश्राद्धमें अग्निकोणमें तथा प्रेतश्राद्धमें दक्षिण

दिशामें विकिरदान करना चाहिये—

आभ्युद्यिके तु पूर्वे नैर्ऋत्ये पार्वणे तथा । अग्निकोणे क्षयाहे स्यात् प्रेतश्राद्धे च दक्षिणे॥

(६९) दानमें दी जानेवाली शय्याकी दिशा

देवशय्याका सिरहाना पूर्व, यज्ञशय्याका दक्षिण, तीर्थशय्याका पश्चिम और प्रेतशय्याका उत्तरकी ओर होना चाहिये—

देवशय्याशिरः प्राच्यां मखशय्या तु दक्षिणे । पश्चिमे तीर्थशय्यायाः प्रेतशय्याशिरोत्तरे ॥

(दानसंग्रह)

(७०) शय्यादानका स्वरूप

मृत प्राणीके निमित्त एकादशाह तथा द्वादशाह—दोनों दिन शय्या देनेका विधान है। एकादशाहके दिन उत्तरकी ओर

सिरहाना कर शय्याको बिछाये। शय्याके नीचे ईशानकोणमें सामर्थ्यानुसार धातु या मिट्टीसे बना घृतपूर्णपात्र, अग्निकोणमें

कुमकुमपात्र, नैर्ऋत्यकोणमें गेहँसे भरा पात्र तथा वायव्यकोणमें जलपात्र रखे। सिरहानेकी ओर घृतपूर्ण कलश रखे। यह

निद्राकलश कहलाता है। शय्यापर गद्दा आदि बिछाकर श्वेत चादरसे सुसज्जित कर दे। कोमल तकिया लगा दे। मृत व्यक्तिके द्वारा उपभोगमें लायी गयी वस्तुएँ—वस्त्र, वाहन, पात्र आदि सामग्रियोंको शय्याके पास इकट्ठा करे। शय्याके नीचे सप्तधान्य

भी रख दे। मृत व्यक्तिको जो वस्तुएँ प्रिय थीं, निषिद्धेतर उन वस्तुओंको भी शय्याके पास रख दे। शय्याके ऊपर फल,

फूल, माला, पान, कुमकुम, कर्पूर, अगरु, चन्दन, धोती, गमछा, मच्छरदानी, शृंगारपात्र, आभूषण, पुस्तक, जपमाला,

स्वर्णमयी प्रेतप्रतिमा (कांचनपुरुष) और भोजनपात्र आदि रख दे—

(क) तस्माच्छय्यां समासाद्य सारदारुमयीं शुभाम् । दन्तपत्रचितां रम्यां हेमपट्टैरलङ्कृताम्॥

शुभशीर्षोपधानिकाम् । प्रच्छादनपटीयुक्तां गन्धधूपाधिवासिताम्॥ रक्ततुलिप्रतिच्छन्नां

तस्यां संस्थाप्य हैमञ्च हरिं लक्ष्म्या समन्वितम् । घृतपूर्णञ्च कलशं तत्रैव परिकल्पयेत्॥

ताम्बुलं कुङ्कुमाक्षोदं कर्पूरागुरुचन्दनम् । दीपकोपानहौ चामरासनभाजनम्॥ छत्रं

पार्श्वेषु स्थापयेद् भक्त्या सप्तधान्यानि चैव हि । शयनस्थञ्च भवति यच्च स्यादुपकारकम्॥

भृङ्गारकादर्शपञ्चवर्णवितानशोभितम् । शय्यामेवंविधां कृत्वा ब्राह्मणाय निवेदयेत्॥

(गरुडपुराण अ० २४।५१—५६)

(ख) प्रेतोपभुक्तं यत्किञ्चिद्

(ग) प्रेतञ्च पुरुषं हैमं तस्यां संस्थापयेत्

वस्त्रवाहनभाजनम् । यद् यदिष्टं च तस्यासीत् तत् सर्वं प्रतिपादयेत्॥

(धर्मसि०तु०प०उ०)

तदा । पूजियत्वा यथोदिता॥ मृतशय्या प्रदातव्या (धर्मसि०तृ०प०) (घ) उच्छीर्षके घृतभृतं कलशं परिकल्पयेत्। (धर्मसिन्ध्) (ङ) हंसतुलिप्रतिच्छन्नां शुभ्रगण्डोपधानिकाम् । प्रच्छादनपटीयुक्तां गन्धधूपादिवासिताम् ॥ एकादशाहे शय्याया दाने एष विधिः स्मृतः। (धर्मसिन्ध्)

पितृयज्ञके निमित्त होती है, वह भी प्रेतशय्याकी भाँति सभी उपकरणोंसे सम्पन्न रहती है, किंतु उसमें प्रेतोपभुक्त वस्तुएँ नहीं रहतीं और कांचनपुरुषके स्थानपर स्वर्णकी लक्ष्मी-नारायणकी प्रतिमा स्थापित की जाती है।

एकादशाहके दिन देनेवाली शय्या प्रेतशय्या कही जाती है तथा द्वादशाहको दी जानेवाली शय्या

विना।

\* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

यह मांगलिक शय्यारूप है। इसका सिरहाना दक्षिणकी ओर होता है।

( ७१ ) दान लेनेके बाद 'स्वस्ति'का उच्चारण

वायुकी पत्नी स्वस्तिदेवी सम्पूर्ण विश्वमें पूजित हैं। प्रतिग्रहीता ब्राह्मणके द्वारा दान लेनेके अनन्तर

'स्वस्ति' शब्दके न बोलनेसे लेना-देना सब विफल हो जाता है—

स्वस्तिदेवी वायुपत्नी प्रतिविश्वेष् पुजिता॥

आदानञ्च प्रदानञ्च निष्फलं च यया (श्रीमद्वीभा० ९।१।१००-१०१)

(७२) शय्याकी प्रदक्षिणा

शय्यापूजनके अनन्तर 'प्रमाण्ये देव्ये नमः' कहकर हाथ जोड़कर शय्याकी प्रदक्षिणा करनी चाहिये—

शय्यां तु पूजियत्वैवं तद्भक्तो मत्परायणः । कृताञ्जलिपुटो भूत्वा कुर्याच्छय्याप्रदक्षिणाम्।। नमः प्रमाण्ये देव्ये इति प्रणम्य चतुर्दिशि।

( ७३ ) शय्यादानका प्रयोजन और उसका फल

शय्यादानसे मृत व्यक्तिको तो प्रलयपर्यन्त सुख मिलता ही है, दान देनेवालेका भी अभ्युदय होता है। मृत

व्यक्तिको न तो यमदूतोंकी प्रताड़ना सहनी पड़ती है और न शीत-घाम आदि द्वन्द्व ही सहने पड़ते हैं। बस,

सुख-ही-सुख प्राप्त होता है। इसी तरह दान देनेवाला व्यक्ति भी लाभ-ही-लाभ प्राप्त करता है—

पुरन्दरपुरे सूर्यपुत्रालये तथा । सुखं स्विपत्ययं जन्तुः शय्यादानप्रभावतः ॥

ताडयन्ति न तं याम्याः पुरुषा भीषणाननाः । न यमेन न शीताद्यैर्बाध्यते स नरः क्वचित्॥

अपि पापसमायुक्तः स्वर्गलोकं स गच्छति । आभूतसम्प्लवं यावत् तिष्ठत्यन्तकवर्जितः॥

(भविष्य०)

जो ब्राह्मणको शय्यादान करता है अथवा उसके दानके महनीय फलका श्रवण करता है, वह

स्वर्गलोकमें दस हजार वर्षतक प्रतिष्ठित होता है-प्रदद्याद् यस्तु विप्राय शृणुयाद्वापि यत् फलम्। पुरुषः सुभगः श्रीमान् स्त्रीसहस्त्रैश्च संवृतः।

दशवर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते॥

# (७४) वृषोत्सर्गकी महिमा

वृषोत्सर्ग काम्य-कर्मके साथ-साथ नित्यकर्म भी है। एकादशाहको होनेवाला वृषोत्सर्ग नित्यकर्म है।

शास्त्रने बताया है कि जो पुत्र पिताके लिये वृषोत्सर्ग नहीं करता, वह पुत्र, पुत्र नहीं अपितु उच्चार (मूत्र)-

मात्र है।

४२

है। काम्य इसलिये है कि वृषोत्सर्ग करनेवालेको अश्वमेधयज्ञ करनेका फल मिलता है। साथ-ही-साथ इसकी दस पीढ़ी पहलेकी और दस पीढ़ी आगेकी फलान्वित और पवित्र बन जाती है। जिसके उद्देश्यसे यह कृत्य किया जाता है, वह भी परमगतिको प्राप्त करता है। नित्य वृषोत्सर्गको स्वयं करना पड़ता है और काम्य वृषोत्सर्गको आचार्यवरणपूर्वक भी कराया जा

लिये सैकड़ों श्राद्ध क्यों न कर लिये जायँ। इस वचनसे यह नित्यविधि अर्थात् अवश्यकरणीय प्रतीत होती

इसका कारण यह है कि वृषोत्सर्गके बिना मृत व्यक्तिको प्रेतत्वसे छुटकारा नहीं मिलता, भले ही उसके

सकता है— (क) स च नित्यः काम्यश्च। (निर्णयसिन्ध्)

(ख) न करोति वृषोत्सर्गं सुतीर्थे वा जलाञ्जलीन्। न ददाति सुतो यस्तु पितुरुच्चार एव सः॥

(ग) एकादशाहे प्रेतस्य यस्य नोत्सृज्यते वृषः । प्रेतत्वं सुस्थिरं तस्य दत्तैः श्राद्धशतैरिप।।

(ङ) यजेद् वाऽश्वमेधेन

( च ) अग्निहोत्रादिभिर्यज्ञैर्दानैश्च सर्वेषामेव यज्ञानां

(छ) अत्र स्वयमेव सर्वं कार्यम्, न तु काम्यवृषोत्सर्गवदाचार्यवरणम्। (धर्मसिन्धु तु० प० उत्त०)

(७५) वृषका विकल्प

पितरोंके निमित्त किये जानेवाले वृषोत्सर्ग कर्मके लिये यदि साक्षात् वृष उपलब्ध न हो तो शास्त्रने बताया है कि मिट्टी, कुश अथवा जौके आटेसे वृषाकृति बनाकर विधिपूर्वक वृषोत्सर्ग करना चाहिये, क्रियाका

लोप न करे— (क) धर्मसिन्ध्में भी कहा गया है-

वृषाऽभावे मृद्धिः पिष्टैर्वा वृषभं कृत्वा होमादिविधिना वृषोत्सर्गः। (ख) एकादशेऽह्निसम्प्राप्ते वृषाभावो भवेद् यदि। दभैंः पिष्टैश्च सम्पाद्य तं वृषं मोचयेद् बुधः॥

(ग) वृषोत्पर्जनवेलायां वृषाऽभावः कथञ्चन। मृत्तिकाभिश्च दर्भैर्वा वृषं कृत्वा विमोचयेत्॥ ( ७६ ) उत्सर्ग किये जानेवाले वृष एवं वत्सतरीकी अवस्था

यथोक्त लक्षणोंसे युक्त वृष यदि प्राप्त न हो तो जो प्राप्त हो उसीका उत्सर्ग कर देना चाहिये। वृष एक वर्षका हो अथवा दो वर्षका हो। बिछया एक वर्षसे अधिक की हो, वे संख्यामें चार हों अथवा एक ही हों, उनका उत्सर्ग किया जा सकता है-

(घ) एवं कृते वृषोत्सर्गे फलं वाजिमखोचितम्। यमुद्दिश्योत्सृजेन्नीलं स लभेत परां गतिम्॥

नीलं वा

वृषयज्ञस्तथोत्तमः । तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वृषयज्ञं समाचरेत्॥

विविधैरपि । न तां गतिमवाप्नोति वृषोत्सर्गेण या भवेत्॥

वृषमुत्सृजेत्॥

(गरुडपुराण, प्रेतखण्ड १३।८)

(कूर्मपुराण) (ब्रह्मपुराण)

(ग०प्०, प्रेतखण्ड ४।१४-१५)

(क) यथोक्तालाभे यथालाभो द्विवर्ष एकवर्षो वा वृषः, वर्षाधिकाश्चतस्त्र एका वा वत्सतरी स्यात्। (धर्मसिन्धु तृ० प० उत्तरा०) (ख) त्रिहायनीभिर्धर्म्याभिः सुरूपाभिः सुशोभितः। (ब्रह्मपुराण)

४४

# (७७) नील वृषभका सामान्य लक्षण

(क) वृषभोंमें नील वृषभका अधिक महत्त्व है। नील वृषभ पारिभाषिक शब्द है। जिसका रंग लाल

हो, मुख और पूँछ पीत-धवल हो तथा खुर एवं सींग सफेद हो, उसे नील वृषभ कहते हैं। लोहितो यस्तु वर्णेन मुखपुच्छे च पाण्डुरः। श्वेतः खुरविषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते॥

(ख) नील वृषभ उसे भी कहते हैं, जिसका सारा अंग तो श्याम हो, किंतु मुख आदि श्वेत हो—

यद्वा सर्वश्यामस्य मुखादि श्वेतत्वे नीलवृषत्वम्। (धर्मसिन्धु तृ० प० उत्तरा०)

# ( ७८ ) पति-पुत्रवती नारीके निमित्त वृषोत्सर्ग न करे

पित तथा पुत्रवाली सौभाग्यवती स्त्री पितसे पूर्व मृत्युको प्राप्त हो जाय तो उसके निमित्त वृषोत्सर्ग न

करे, बल्कि दुध देनेवाली गायका दान करना चाहिये-

पतिपुत्रवती नारी भर्तुरग्रे मृता यदि । वृषोत्सर्गं न कुर्वीत गां तु दद्यातु पयस्विनीम् ॥ (संग्रह)

# (७९) वृषका उत्सर्ग कहाँ करे?

वृषोत्सर्गवाले वृषको किसी अरण्य, गोशाला, तीर्थ, एकान्तस्थान अथवा निर्जन वनमें छोड्ना चाहिये—

क) **स त्वरण्ये भवेत् तीर्थे उत्सर्गो गोकुलेऽपि वा।** (चतुर्वर्गचिन्तामणि) (ख) विविक्तेष्वेव कुर्वन्ति ""। (देवल)

(ग) अयं गृहे न कार्य:। (धर्मसिन्धु तृ० प० उत्त०) (घ) न गृहे मोचयेद् विद्वान् कामयन् पुष्कलं फलम्॥ (ब्रह्मपुराण)

(ङ) प्रागुदक्प्रवणे देशे मनोज्ञे निर्जने वने। (ब्रह्मपुराण)

(च) वृषोत्सर्गः कार्य इति शेषः। (हेमाद्रि, श्राद्धकल्प अ० २०)

## (८०) वृषोत्सर्गके वृषका अंकन

# गरुडपुराणमें कहा गया है—'त्रिशूलं दक्षिणे पाश्वें वामे चक्रं तु विन्यसेत्।' किंतु शास्त्रोंमें भिन्न-भिन्न

# मत पाये जाते हैं-

(क) 'वामे त्रिशूले दक्षिणे चक्रम्।' (विष्णुधर्मोत्तरपुराण)

(ख) ततोऽरुणेन गन्धेन मानस्तोक इतीरयन्। वृषस्य दक्षिणे पाश्र्वे त्रिशूलाङ्कं समुल्लिखेत्॥

वृषा ह्यसीति सव्येऽस्य चक्राङ्कमिप दर्शयेत्॥ (शु०तत्त्व, छन्दो० परिशिष्ट वचन)

(ग) बह्वचपद्धतिके अनुसार दोनों अंकन दोनों पुट्टोंपर ही होता है। (अन्त्यकर्मदीपक)

(घ) तप्तेन धातुना पश्चादयस्कारोऽङ्क्रयेद् वृषम्। .....। सव्ये स्फिचि लिखेच्चक्रं शूलं बाहौ तु दक्षिणे। कुङ्कुमेनाङ्कमित्यादौ ब्राह्मणः सुसमाहितः॥ (सौर पु०)

ये भिन्नताएँ शाखाके अनुसार हैं। अपनी-अपनी शाखा और देशाचारके अनुसार व्यवस्था कर लेनी चाहिये।

(ङ) यदि पिष्टमय वृषभ हो तो वहाँ मात्र चन्दनसे त्रिशूल एवं चक्र अंकित कर देना चाहिये। दागनेकी आवश्यकता नहीं है।

# (८१) नवग्रहोंकी समिधाएँ

हवनकर्ममें नवग्रहोंके निमित्त भिन्न-भिन्न सिमधाओंसे हवन-कार्य किया जाता है।

मदार, पलाश, खैर, चिचिड़ा, पीपल, गूलर, शमी, दूब और कुश—ये क्रमश: सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु तथा केतु ग्रहोंकी समिधाएँ हैं-

अर्कः पलाशखदिरावपामार्गोऽथ पिप्पलः । औदुम्बरः शमी दूर्वा कुशाश्च समिधः क्रमात्॥ (मत्स्यपु० ९३। २७)

## (८२) कुशब्रह्मा

हवनकार्यमें ब्रह्माके निमित्त पचास कुशोंसे ब्रह्मां भी बनाये। इसे कुशब्रह्मा कहते हैं। पचीस कुशोंका

विष्टर बनता है—

पञ्चाशत् कुशैः ब्रह्मा तदर्धेन तु विष्टरः । ऊर्ध्वकेशो भवेद् ब्रह्मा लम्बकेशश्च विष्टरः॥

दक्षिणावर्तको ब्रह्मा वामावर्तस्तु विष्टरः॥

(८३) आद्य (महैकोद्दिष्ट)-श्राद्धकी आवश्यकता

कुछ लोग उत्तमषोडशीके अन्तर्गत किये जानेवाले प्रथम मासिक श्राद्धको ही आद्यश्राद्ध मान लेते हैं

तथा कुछ पद्धतिकारोंने 'षोडशश्राद्धान्तर्गतमाद्यश्राद्धं करिष्ये' और 'षोडशश्राद्धान्तर्गतसपिण्डीकरणश्राद्धं

करिष्ये'—ऐसे संकल्पवाक्यमें योजना करके महैकोद्दिष्टश्राद्ध (आद्यश्राद्ध) तथा सिपण्डीकरणके प्रेतश्राद्धको

उत्तमषोडशीके अन्तर्गत बताया है, इससे भ्रम उत्पन्न होता है। परंतु गरुडपुराणके निम्न वचनों—

आद्यं शवविश् द्ध्यर्थं कृत्वान्यच्य त्रिषोडशम् । पितृपङ्किविश् द्ध्यर्थं शतार्द्धेन तु योजयेत्।।

शतार्द्धेन विहीनो यो मिलितः पङ्किभाङ्न हि । चत्वारिंशत् तथैवाष्टश्राद्धं प्रेतत्वनाशनम्।।

सकृदुनशतार्द्धेन सम्भवेत् पङ्किसन्निधः । मेलनीयः शतार्द्धेन सन्धिः श्राद्धेन तत्त्वतः ॥

(ग० पु०, प्रेतखण्ड ३५। ३८—४०)

के अनुसार सिपण्डीकरणश्राद्धान्तर्गत किये जानेवाले प्रेतश्राद्धके पूर्व उनचास श्राद्धों (मिलनषोडशीके सोलह+मध्यमषोडशीके सोलह+महैकोद्दिष्ट (आद्य)-श्राद्धका एक+उत्तमषोडशीके सोलह=उनचास श्राद्ध)-

के पिण्डदानोंकी संख्या पुरी होनी चाहिये। जिसकी पुर्तिके लिये उत्तमषोडशीके अतिरिक्त आद्य

(महैकोदिष्ट)-श्राद्धका पिण्डदान करना आवश्यक है। पचासवाँ श्राद्ध सपिण्डीकरणका प्रेतश्राद्ध है। शवकी विशुद्धिके लिये आद्य (महैकोद्दिष्ट)-श्राद्ध तथा प्रेतत्वकी निवृत्तिके लिये षोडशत्रय (मलिनषोडशी,

मध्यमषोडशी तथा उत्तमषोडशी)-श्राद्ध करने चाहिये। षोडशत्रयश्राद्धसे जीवके प्रेतत्वका नाश हो जाता है।

इस प्रकार शवविशुद्धि तथा प्रेतत्विनवृत्ति हो जानेके कारण ४९ श्राद्धोंसे पितरोंकी पंक्तिका सामीप्य प्राप्त हो जाता है। अत: सिपण्डीकरणश्राद्धके पचासवें प्रेतश्राद्धका मेलन करनेसे पितृपंक्तिकी प्राप्ति हो जाती है। (८४) ऊह-विचार

श्राद्धकी कई प्रयोगपद्धतियोंमें 'अत्र पितरो मादयध्वम्०', 'नमो व: पितर:०', 'अघोरा: पितर:'

'**'''''स्वधास्थ तर्पयत मे पितृन्'** आदि वैदिक मन्त्रोंमें ऊह करके लिंग-वचन तथा सम्बन्ध आदिका परिवर्तन कर दिया गया है अर्थात् एकोर्दिष्टश्राद्धोंमें 'पितर:०' इत्यादि बहुवचनान्त पदोंमें ऊह करके उन्हें एकवचनान्त कर

दिया गया है। वैदिक मन्त्रोंमें आनुपूर्वी नियत होनेके कारण ऊह करनेसे मन्त्रत्व नहीं रह जायगा और उन मन्त्रोंकी कर्मांगता भी नहीं हो सकेगी। इसी आशयसे पातंजलमहाभाष्यमें 'वैदिका: खल्विप'—इसका व्याख्यान करते

हुए आचार्य कैयटने **'वेदे त्वानुपूर्वीनियमाद्वाक्यान्युदाहरति'**—ऐसा लिखा है। ऊह न करनेके विषयमें निम्नलिखित प्रमाण ध्यातव्य हैं—

(क) अनाम्नातेष्वमन्त्रत्वमाम्नातेषु हि विभागः॥'\*\*\*\*याज्ञिकप्रसिद्धिरूपस्य मन्त्रलक्षणस्यैतेष्वभावात्।

न ह्यध्येतार ऊहादीन् मन्त्रकाण्डेऽधीयते। तस्मात् नास्ति मन्त्रत्वम्।'

(जैमिनीय न्यायमाला अ० २, पाद १, अधि० ९, सूत्र ३४ तथा व्याख्या)

(ख)'\*\*\*\*एवञ्च पूर्वोक्ते मन्त्रजाते पितृशब्दस्य सपिण्डीकरणान्तश्राद्धजन्यपितृत्वपरत्वात्तस्य च मातामहादिष्वपि

सद्भावान्नोहः। तथा 'पूर्यति वा एतदुचोऽक्षरं यदेनदृहति तस्मादुचं नोहेत्' इति प्रतिषेधादिप नोहः। तथा अनुग्रूपेष्विप मन्त्रेषु 'एतद्वः पितरो वासोऽमीमदन्त पितरः' इत्यादिष्वपि पूर्वोक्तन्यायान्नोहः।' (भगवन्तभास्कर, श्राद्धमयुख)

(८५) अर्घपात्रोंकी स्थापनाका प्रकार

विद्वान्को चाहिये कि अर्घप्रदानके बाद एकोद्दिष्टश्राद्धमें पात्रको उत्तान (सीधा) रखे और पार्वणश्राद्धमें उलटा (अधोमुख) रखे—

उत्तानं स्थापयेत् पात्रमेकोहिष्टे सदा

(८६) कौन श्राद्ध किस समय करे

पूर्वाह्नमें अन्वष्टका (मातृ)-श्राद्ध, अपराह्नमें पितृश्राद्ध, मध्याह्नमें एकोद्दिष्टश्राद्ध तथा प्रात:कालमें

बुधः । न्युब्जन्तु

कुर्यात्०॥

(वीरमित्रोदय)

पार्वणे

आभ्युदियक (वृद्धि)-श्राद्ध करना चाहिये। एकोदिष्टश्राद्धके लिये मध्याह्नव्यापिनी तिथि प्रशस्त है। उसमें ह्रास,

वृद्धिका विचार नहीं करना चाहिये। सामान्यरूपसे व्रतके पारणमें तथा मृत्युमें तात्कालिक तिथि ग्राह्य है।

पूर्वाह्नव्यापिनी तिथि देवकार्यके लिये फलप्रद होती है तथा अपराह्नव्यापिनी तिथि पितृकार्यके लिये प्रशस्त है—

(क) पूर्वाह्ने मातृकं श्राद्धमपराह्ने तु पैतृकम् । एकोद्दिष्टं तु मध्याह्ने प्रातर्वृद्धिनिमित्तकम्।।

(ख)मध्याह्नव्यापिनी या स्यात् सैकोद्दिष्टे तिथिर्भवेत्। तस्यां पितृभ्यो दातव्यं ह्रासवृद्धी न कारणम्॥

(श्राद्धचिन्तामणिमें वृद्धगौतमका वचन)

(ग) पारणे मरणे नृणां तिथिस्तात्कालिकी स्मृता । पूर्वाह्निकास्तु तिथयो देवकार्ये फलप्रदाः।

अपराह्मिकास्तथा ज्ञेयाः पित्रर्थे तु शुभावहाः॥ (श्राद्धचिन्तामणिमें नारदीयपुराणका वचन)

(८७) एकोद्दिष्टके अनन्तर ही पार्वणश्राद्धकी करणीयता

एकोद्दिष्टश्राद्ध न करके जो पहले पार्वणश्राद्ध करता है, उसका वह श्राद्ध निष्फल होता है तथा कर्ता

मातृपितृघातक कहलाता है—

एकोद्दिष्टं परित्यज्य पार्वणं कुरुते यदि । अकृतं तद्विजानीयात् स मातृपितृघातकः॥

( श्राद्धचिन्तामणिमें यमका वचन)

(८८) ब्राह्मण-दम्पतिको भोजन

पतिके रहते मृत नारी अथवा पतिके साथ दाहसे मृत नारीके श्राद्धमें ब्राह्मणके साथ सुवासिनी ब्राह्मणीको

भी भोजन कराना चाहिये— मृता । तस्याः स्थाने नियुञ्जीत विप्रैः सह सुवासिनीम्॥ भर्तुरग्रे मृता नारी सहदाहेन वा

(मार्कण्डेय)

(८९) विभक्तिनिर्णय

अक्षय्योदकदान तथा आसनदानमें षष्ठी, आवाहनमें द्वितीया, अन्नदानमें चतुर्थी विभक्ति तथा शेष

स्थलोंपर सम्बोधन बताया गया है-

अक्षय्यासनयोः षष्ठी द्वितीयावाहने तथा । अन्नदाने चतुर्थी स्याच्छेषाः सम्बुद्धयः स्मृताः॥

(निर्णयसिन्धु)

( ९० ) पवित्रीधारणकी अनिवार्यता

जपे होमे तथा दाने स्वाध्याये पितृकर्मणि । अशून्यं तु करं कुर्यात् सुवर्णरजतैः कुशैः॥

(श्राद्धचिन्तामणिमें कात्यायनका वचन)

अर्थात् जप, होम, दान, स्वाध्याय तथा पितृकार्यमें कुशकी पवित्री अथवा सुवर्ण, रजत आदि धारण

करना चाहिये। हाथ शून्य न रहे।

( ९१ ) विभिन्न श्राद्धोंमें विश्वेदेव-निरूपण

इष्टिश्राद्धमें क्रतु तथा दक्ष, नान्दीमुखश्राद्धमें सत्य तथा वसु, नैमित्तिकश्राद्धमें काम तथा काल,

काम्यश्राद्धमें धूरि तथा लोचन, पार्वणश्राद्धमें पुरूरवा तथा आईव—इन नामोंसे विश्वेदेव कहे गये हैं— इष्टिश्राद्धे क्रतुर्दक्षः सत्यो नान्दीमुखे वसुः । नैमित्तिके कामकालौ काम्ये च धुरिलोचनौ।

(श्राद्धकाशिकामें धर्मप्रदीप)

# पुरूरवार्द्रवौ चैव पार्वणे समुदाहृतौ॥ (वीरमित्रोदय-श्राद्धप्रकाश)

## ( ९२ ) सपिण्डीकरणश्राद्धमें अर्घोंका संयोजन तथा

## प्रेतशब्दका प्रयोग

(१) प्रेतके प्रपितामहका अर्घपात्र हाथमें उठाकर उसमें स्थित तिल, पुष्प, पवित्रक, जल आदि प्रेतपितामहके

अर्घपात्रमें छोड़ दे और प्रेतिपतामहके अर्घपात्रस्थ जलादिको प्रेतिपताके अर्घपात्रमें छोड़ दे। प्रेतिपताके अर्घपात्रको

प्रेतपितामहके अर्घपात्रके ऊपर और उन दोनों अर्घपात्रोंको प्रेतप्रपितामहके अर्घपात्रपर रखकर तीनों अर्घपात्रोंको पिताके

आसनके वाम पार्श्व अर्थातु पश्चिम दिशामें कुशत्रय बिछाकर 'पितुभ्यः स्थानमिस' कहकर उलटकर रख दे। इन

पार्वणश्राद्धमें पिता, पितामह तथा प्रपितामहके अर्घोंका संयोजन होता है—

पश्चात् पितुशब्दका तथा शर्मा/वर्मा/गृप्त शब्दोंका प्रयोग करना चाहिये—

समञ्जूते।। विन्दते पितृलोकं च ततः श्राद्धं प्रवर्तते। (हारीतस्मृति)

(वामावर्त) क्रमसे देने चाहिये—

एकके ऊपर एक उलटकर रखे गये अर्घपात्रोंको ब्राह्मणविसर्जनसे पूर्व न तो हिलाये और न उठाये ही। इसी प्रकार

(क) दत्त्वार्घ्यं संस्रवांस्तेषां पात्रे कृत्वा विधानतः । पितृभ्यः स्थानमसीति न्युब्जं पात्रं करोत्यधः॥

(ख) **नोद्धरेत् न च चालयेत्।** (यमस्मृति) (ग) ब्राह्मणविसर्जनात्पूर्वं नोद्धरणीयम्। (कात्यायन)

(२) (क) इसके बाद (पिण्डमेलनके अनन्तर) अक्षय्योदकदान आदिमें प्रेतशब्दका उच्चारण नहीं करना चाहिये— **अत ऊर्ध्वं प्रेतशब्दो नोच्चार्योऽक्षय्यादिषु।** (पारस्करगृह्यसूत्र, श्राद्धसूत्रकण्डिका ५, गदाधरभाष्य) (ख) सपिण्डीकरण अर्थात् पिण्डमेलनसे पहले मृतव्यक्तिके लिये प्रेतशब्दका प्रयोग करना चाहिये और इसके

सपिण्डीकरणादर्वाक् प्रेतशब्देन तं वदेत्। तदृर्ध्वं पितृशब्देन शर्मशब्देन निर्दिशेत्॥ (श्राद्धकाशिका,

आसन, आवाहन, अर्घ, अक्षय्योदकदान, अवनेजन तथा क्षणदान—इनके संकल्पकी वाक्ययोजनामें

सपिण्डीकरण, पृ० ४८२)। (ग) प्रेतशब्दं प्रयुञ्जीत यावत् पिण्डं न मेलितम्। ततः प्रभृति वै प्रेतः पितृसाम्यं

( ९३ ) स्वाहा-स्वधा कहाँ नहीं होगा ?

'स्वधा' पदका प्रयोग नहीं करना चाहिये। उसके स्थानपर 'नमः' या 'अस्तु'का प्रयोग करना चाहिये— आसनाह्वानयोरर्घ्ये तथाक्षय्येऽवनेजने । क्षणे स्वाहास्वधावाणीं न कुर्यादब्रवीन्मनुः॥

( ९४ ) पितरोंके लिये अपसव्य तथा वामावर्त

गन्धं तथोदकं चैव धूपादींश्च पवित्रकम् ॥ अपसव्यं ततः कृत्वा पितॄणामप्रदक्षिणम्।

( ९५ ) षड्दैवत्य, नवदैवत्य तथा द्वादशदैवत्यश्राद्ध

महालय (पितृपक्ष), गयाश्राद्ध, वृद्धिश्राद्ध तथा अन्वष्टकाश्राद्धमें नवदैवत्य अथवा द्वादशदैवत्यश्राद्ध करनेकी विधि है तथा तीर्थश्राद्ध, गोष्ठीश्राद्ध और मघाश्राद्धमें द्वादशदैवत्यकी विधि है। एक प्रमाण (ग)-के अनुसार महालय, गया, वृद्धि तथा अन्वष्टकाश्राद्धसे अतिरिक्त तीर्थश्राद्ध आदि सभी श्राद्ध षड्दैवत्य भी किये जा सकते

(१) षड्दैवत्य—सपत्नीक पिता, पितामह, प्रपितामह तथा सपत्नीक मातामह, प्रमातामह, वृद्धप्रमातामह— (छ: चट)। (२) नवदैवत्य—पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पितामही, प्रपितामही तथा सपत्नीक मातामह, प्रमातामह, वृद्धप्रमातामह—(नौ चट)। **(३) द्वादशदैवत्य**—पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पितामही, प्रिपतामही तथा मातामह, प्रमातामह, वृद्धप्रमातामह, मातामही, प्रमातामही, वृद्धप्रमातामही—(बारह चट)। एकोद्दिष्टश्राद्धसे अतिरिक्त पार्वण आदि अन्य श्राद्धोंके संदर्भमें चार प्रमाण प्राप्त होते हैं, जिनके अनुसार

पितरोंको अर्पित किये जानेवाले गन्ध, जल, धूप तथा पवित्रक आदि पदार्थ अपसव्य तथा अप्रदक्षिण

हैं। प्रमाण (घ)-के अनुसार तीर्थश्राद्धमें नवदैवत्यश्राद्ध करनेकी भी विधि है। इनमें कोई भी श्राद्ध अपने देशाचार-कुलाचारके अनुसार करना चाहिये। इस सम्बन्धमें मुल वचन इस प्रकार हैं—

\* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

४८

(क) महालये गयाश्राद्धे वृद्धावन्वष्टकासु च। ज्ञेयं द्वादशदैवत्यं तीर्थे गोष्ठे मघासु च॥ (निर्णयसिन्ध्)

महालय (पितृपक्ष), गयाश्राद्ध, वृद्धिश्राद्ध, अन्वष्टकाश्राद्ध, तीर्थश्राद्ध, गोष्ठीश्राद्ध और मघाश्राद्धमें द्वादशदैवत्यश्राद्ध करना चाहिये।

(ख) देवतानवकं वृद्धौ तथैवाऽन्वष्टकासु च। ज्ञेयं द्वादशदैवत्यं तीर्थे गोष्ठे गयासु च॥ (श्राद्धकल्पलता) वृद्धिश्राद्ध तथा अन्वष्टकाश्राद्धमें नवदैवत्य तथा तीर्थ, गोष्ठी और गयामें द्वादशदैवत्यश्राद्ध होता है।

(ग) महालये गयाश्राद्धे वृद्धावन्वष्टकासु च। नवदैवत्यमत्रेष्टं शेषं षाट्पौरुषं विदः॥ (विष्णुधर्मोत्तर)

महालय, गयाश्राद्ध, वृद्धिश्राद्ध तथा अन्वष्टकाश्राद्धमें नवदैवत्य तथा शेष सर्वत्र षड्दैवत्यश्राद्ध करना चाहिये। (घ) **'पित्रादिनवदैवं वा तथा द्वादशदैवमिति।'** (गौडीय श्राद्धप्रकाश पु० ३९में उद्धृत अग्निपुराणका वचन)

तीर्थश्राद्ध नवदैवत्य अथवा द्वादशदैवत्य किया जा सकता है। ( ९६ ) पार्वणविधिसे किये जानेवाले सांकल्पिकश्राद्धमें

# निषिद्धकर्म

# पार्वणविधिसे किये जानेवाले पिण्डदानरहित श्राद्धमें कुछ कर्मोंके निषेधसम्बन्धी वचन प्राप्त होते हैं,

# जो इस प्रकार हैं-

(क) आवाहनं स्वधाशब्दं पिण्डाग्नौकरणं तथा। विकिरं चार्घ्यदानं च साङ्कल्पे षड् विवर्जयेत्॥

(पृथ्वीचन्द्रोदयमें वसिष्ठका वचन) अर्थात् सांकिल्पिकश्राद्धमें आवाहन, 'स्वधा' शब्दका उच्चारण, पिण्डदान, अग्नौकरण, विकिरदान तथा

अर्घदान-ये छ: कर्म नहीं करने चाहिये। ( ख ) अग्नौकरणमर्घ्यञ्चावाहनञ्चावनेजनम् । पिण्डश्राद्धे प्रकुर्वीत पिण्डहीने निवर्तते॥

(दानमयुख) पिण्डदानात्मक श्राद्धमें अग्नौकरण, अर्घदान, आवाहन तथा अवनेजनदान करना चाहिये, किंतु

पिण्डदानरहित श्राद्धमें ये कर्म निषिद्ध हैं।

(ग) आमश्राद्धे च वृद्धौ च प्रेतश्राद्धे तथैव च। विकिरं नैव कुर्वीत मुनि: कात्यायनोऽब्रवीत्॥

(श्राद्धकल्पलता)

आमान्नदानात्मक, वृद्धि तथा प्रेतश्राद्धमें विकिरदान नहीं करना चाहिये, ऐसा कात्यायनमुनिका कथन है।

(घ) त्यजेदावाहनं चार्घ्यमग्नौकरणमेव च। पिण्डांश्च विकिराक्षय्ये श्राद्धे साङ्कल्पसंज्ञके॥

(निर्णयसिन्धु तु० परि०में स्मृत्यन्तर)

सांकिल्पकश्राद्धमें आवाहन, अर्घदान, अग्नौकरण, पिण्डदान, विकिरदान तथा अक्षय्योदकदान नहीं करना चाहिये।

( ९७ ) तीर्थश्राद्धमें निषिद्ध कर्म तीर्थश्राद्धमें पार्वणश्राद्ध तथा एकोद्दिष्टश्राद्धसे कुछ भिन्नता है। इसमें विश्वेदेवकी स्थापना नहीं की

जाती तथा अर्घ, आवाहन, अंगुष्ठनिवेशन, तृप्तिप्रश्न और विकिरदान भी नहीं किया जाता— द्विजाङ्गुष्ठनिवेशनम् । तृप्तिप्रश्नं च विकिरं तीर्थश्राद्धे विवर्जयेत्॥ अर्घमावाहनं चैव

(श्राद्धचिन्तामणिमें पद्मपुराणका वचन)

(अग्निपु० १७७। १७)

### ( ९८ ) दशविधस्नान

शास्त्रोंमें दस पदार्थोंके द्वारा तत्तद् मन्त्रोंका पाठ करते हुए दशविध (दस प्रकारके)— स्नान करनेकी

या गायको प्रदान करे (श्राद्धचिन्तामणिमें देवलका वचन)।

छोडकर ऊनश्राद्ध करना चाहिये।

मिट्टीको सप्तमृत्तिका कहते हैं-

विधि है। जैसे—गायत्रीमन्त्रद्वारा गोमूत्रसे स्नान, गन्धद्वारा० इस मन्त्रसे गोमयद्वारा स्नान आदि। ये दशविधस्नान

इस प्रकार हैं—१-गोम्त्रस्नान, २-गोमयस्नान, ३-क्षीरस्नान, ४-दिधस्नान, ५-घृतस्नान, ६-कुशोदकस्नान,

श्राद्ध पूर्ण हो जानेके अनन्तर पिण्डोंको पवित्र जलमें विसर्जित कर दे अथवा ब्राह्मण, अग्नि, अज

नन्दातिथि—प्रतिपदा, षष्ठी तथा एकादशी, भार्गविदन—शुक्रवार, चतुर्दशी और त्रिपुष्करयोग—

कृत्तिका, पुनर्वसु, उत्तराफाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वाभाद्रपदा—इन त्रिपादनक्षत्र, द्वितीया, सप्तमी तथा द्वादशी तिथि और मंगल, शनैश्चर तथा रविवार—इन तीनोंके योगमें त्रिपुष्करयोग होता है—इन दिनोंको

( १०१ ) सर्वोषधि तथा सप्तमृत्तिका

मुरा माँसी वचा कुष्ठं शैलेयं रजनीद्वयम् । सठी चम्पकमुस्ता च सर्वौषधिगणः स्मृतः॥

अश्वस्थानाद्गजस्थानाद्वल्मीकात्सङ्गमाद्ध्रदात् । राजद्वाराच्च गोष्ठाच्च मृदमानीय निक्षिपेत्॥ ( १०२ ) पंचपल्लव एवं पंचरत्न

न्यग्रोधोद्म्बरोऽश्वत्थश्चृतप्लक्षस्तथैव च।

कनकं कुलिशं मुक्ता पद्मरागं च नीलकम् । एतानि पंचरत्नानि सर्वकार्येषु योजयेत्॥ (१०३) पितरोंकी प्रसन्नतासे श्राद्धकर्ताका परम कल्याण

रखते हैं। श्राद्धादि क्रियाओंद्वारा पितरोंको परम प्रसन्नता तथा संतुष्टि होती है। प्रसन्न होकर वे पितृगण श्राद्धकर्ताको दीर्घ आयु, संतित, धन-धान्य, विद्या, राज्य, सुख, यश, कीर्ति, पुष्टि, बल, पशु, श्री, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं (मार्कण्डेयपुराण, याज्ञ०स्मृति आ०गण० २७०), (यमस्मृति, श्राद्धप्रकाश)। (क) आयु:प्रजां धनं विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च । प्रयच्छन्ति तथा राज्यं पितरः श्राद्धतर्पिताः॥ (ख) आयु: पुत्रान् यश: स्वर्गं कीर्तिं पुष्टिं बलं श्रियम्। पशून् सौख्यं धनं धान्यं प्राप्नुयात् पितृपूजनात्॥

पितर अत्यन्त दयालु तथा कृपालु होते हैं। वे अपने पुत्र-पौत्रादिकोंसे पिण्डदान तथा तर्पणकी आकांक्षा

बरगद, गूलर, पीपल, आम तथा पाकड़—ये पंचपल्लव कहलाते हैं—

सोना, हीरा, मोती, पद्मराग और नीलम-ये पंचरत्न कहे जाते हैं-

मुरा, जटामाँसी, वच, कुष्ठ, शिलाजीत, हल्दी, दारुहल्दी, सठी, चम्पक और मुस्ता—ये सर्वीषधि कहलाती हैं—

घुड़साल, हाथीसाल, बॉंबी, निदयोंके संगम, तालाब, राजाके द्वार और गोशाला—इन सात स्थानोंकी

७-भस्मस्नान, ८-मृत्तिकास्नान, ९-मधुस्नान तथा १०-जलस्नान। (निर्णयसिन्धु तृ०परि०उत्त०)

गोमुत्रं गोमयं क्षीरं दिध सर्पिः कुशोदकम् । भरममुन्मध्वारीणि मन्त्रतस्तानि वै दश।। ( ९९ ) पिण्डप्रतिपत्ति

ततः कर्मणि निर्वृत्ते तान् पिण्डांस्तदनन्तरम् । ब्राह्मणोऽग्निरजो गौर्वा भक्षयेदप्स् वा क्षिपेत्॥ ( १०० ) ऊनश्राद्धोंकी निषिद्ध तिथियाँ नन्दायां भार्गवदिने चतुर्दश्यां त्रिपुष्करे । ऊनश्राद्धं न कुर्वीत गृही पुत्रधनक्षयात्।। एकद्वित्रिदिनैरूने त्रिभागेनोन एव वा। श्राद्धान्यूनादिकादीनि कुर्यादित्याह गौतमः॥

# श्राद्धसम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावली

### ि अकारादि क्रमसे ]

**१-अक्षय्योदकदान** श्राद्धान्तमें अक्षयतृप्तिके लिये दिया जानेवाला अन्न-जलादिका दान।

अवघातादि दोषनिवारणके लिये किया जानेवाला प्रतिमाका संस्कार।

| ३-अग्नौकरण—   | अन्नपरिवेषणके पूर्व जलमें दी जानेवाली दो आहुतियाँ। |
|---------------|----------------------------------------------------|
| ४-अर्घदान—    | पूजाके अंगरूपमें जल प्रदान करना।                   |
| ५-अर्घसंयोजन— | पितरोंके अर्घोंका परस्पर मेलन।                     |
| ६-अनुकल्प—    | विकल्प।                                            |
|               |                                                    |

- ७-अन्तर्जानु हाथोंको घुटनेके भीतर करना।
  ८-अपकर्षण— आगे होनेवाले कृत्योंको पहले ही कर लेना।
- ९-अपराह्न— दिनमें १ बजकर १२ मिनटसे ३ बजकर ३६ मिनटतकका समय।
- **१०-अपसव्य** जनेऊ तथा उपवस्त्रको दाहिने कन्धेपर डालकर बायें हाथके नीचे कर लेना।
- **११-अवगाहन** श्राद्धमें परोसे हुए अन्न आदिका अँगूठेसे स्पर्श करना।
- **१२-अवनेजन—** श्राद्धमें पिण्डस्थानको पवित्र करनेके लिये पितृतीर्थसे वेदीपर दिया जानेवाला जल।
- १३-अहोरात्र— एक सूर्योदयसे लेकर दूसरे सूर्योदयतकका समय।
- १४-आभ्युद्यिक श्राद्ध—विवाह आदि मांगलिक अवसरोंपर प्रारम्भमें किया जानेवाला श्राद्ध। यह
- वृद्धिश्राद्ध या नान्दीश्राद्ध भी कहलाता है।
- १५-आमान्न कच्चा अन्न (अनिग्नपाकान्न)।

२-अग्न्युत्तारण—

- १६-आलोडन जलको घुमाना (हिलाना)।
- **१७-उत्तमषोडशी** सपिण्डनके पूर्व तथा एक वर्षपर्यन्त दिये जानेवाले ऊनमासिकादि सोलह पिण्ड।
- १८-उत्तरापोशन— नैवेद्य-अर्पणके उपरान्त आचमनके लिये जल प्रदान करना।
- १९-उदकालम्भन— जलस्पर्श।
- २०-**उद्यापन** व्रत आदि सत्कर्मोंकी सम्पन्नताके लिये किया जानेवाला पूजा-अनुष्ठान।
- **२१-एकतन्त्र** एकजातीय अनेक क्रियाओंका एक साथ सम्पादन।
- २२-एकोहिष्ट पिता आदि केवल एक व्यक्तिके उद्देश्यसे किया जानेवाला श्राद्ध। यह विश्वेदेवरिहत होता है। इसमें आवाहन तथा अग्नौकरणकी क्रिया नहीं

होती। एक पिण्ड, एक अर्घ तथा एक पवित्रक होता है।

- २३-औध्वंदैहिक कर्म— देहान्तके बाद सद्गतिके लिये किये जानेवाले कर्म।
- २४-करोद्वर्तन— पूजामें नैवेद्य-अर्पणके बाद दोनों हाथोंकी अनामिका-अंगुष्ठसे चन्दनका समर्पण।
- २५-**कर्मपात्र** पात्रमें मन्त्रद्वारा जलको संस्कारितकर पूजायोग्य बनाना।
- **२६-कव्य** पतरोंके उद्देश्यसे दिया जानेवाला द्रव्य।
- २७-काम्य— किसी कामनाकी पूर्तिके उद्देश्यसे किया जानेवाला कर्म।
- **२८-कुम्भक ( प्राणायाम )** श्वास रोकना।

|                                                                                                                                                | * श्राद्धसम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावली * ५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| २९-कुतप—                                                                                                                                       | दिनमानमें कुल १५ मुहूर्त होते हैं उनमेंसे कुतप आठवाँ मुहूर्त है। १ कु—कुित्सत (पाप)+तप (संतप्त)—पापको संतप्त करनेके कारण यह समय कुतप कहलाता है। (दिनमें ११ बजकर ३६ मिनटसे १२ बजकर २४ मिनटतकका समय), खड्गपात्र (गैंडेके सींगसे बना पात्र),                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                | नेपाली कम्बल, चाँदी, कुश, तिल, जौ और दौहित्र (कन्याका पुत्र)—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| •                                                                                                                                              | ये आठों कुतप कहलाते हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| ३०-कुशकण्डिका—                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| ३१-कुशवटु—                                                                                                                                     | पार्वण आदि श्राद्धोंमें पितृब्राह्मणके प्रतिनिधिके रूपमें आसनपर रख<br>लिये ग्रन्थि लगा हुआ कुशत्रय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| ३२-कुशास्तरण—                                                                                                                                  | वेदीपर आवरणके रूपमें कुश बिछाना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| ३३-गजच्छायायोग—                                                                                                                                | जब हस्त नक्षत्रपर सूर्य हो और मघायुक्त त्रयोदशी हो तो ऐसे योगको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                | वैवस्वती या गजकुंजर—गजच्छायायोग कहते हैं। इसमें श्राद्ध करनेका विशेष<br>फल होता है। <sup>२</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| ३४-गोपुच्छोदक—                                                                                                                                 | गायकी पूँछके माध्यमसे तर्पण आदिमें दिया जानेवाला जल।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| ३५-घटी—                                                                                                                                        | २४ मिनटका समय। इसीको नाडी अथवा दण्ड भी कहते हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| ३६-चन्दनदान—                                                                                                                                   | पितरोंको सदैव तर्जनीसे ही चन्दन देना चाहिये। <sup>३</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| ३७-जान्वाच्य—                                                                                                                                  | बायाँ घुटना मोड़कर बैठना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| ३८-तर्पण—                                                                                                                                      | शास्त्रोक्त विधिसे देवता, ऋषि तथा पितरोंको जल प्रदान करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| ३९-तिलतोयपूर्ण पात्र—                                                                                                                          | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                | मृत्युके उपरान्त प्राणीके निमित्त अंजलिद्वारा तिलसहित जल प्रदान करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| ४१-दशोपचार—                                                                                                                                    | पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| ४२-दर्श—                                                                                                                                       | अमावास्या।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| ४३-दुर्मरण—                                                                                                                                    | शास्त्रविधिसे विपरीत अवस्थामें मृत्यु।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| ४४-देवतीर्थ—                                                                                                                                   | अँगुलियोंके आगेका भाग दैवतीर्थ या देवतीर्थ कहलाता है। यह<br>देवकार्यके लिये प्रशस्त है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| ४५−दौहित्र— <sup>४</sup>                                                                                                                       | पुत्रीका पुत्र, खड्गपात्र—गैंडेके सींगसे बना पात्र तथा कपिला<br>गायका घी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| ४६-नन्दातिथि—                                                                                                                                  | प्रतिपदा, षष्ठी तथा एकादशी—ये तिथियाँ नन्दा कहलाती हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| ४७-नारायणबलि—                                                                                                                                  | शास्त्रोक्त विधिसे मृत्यु न होनेपर दुर्गतिसे बचनेके लिये किया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                | जानेवाला प्रायश्चित्त-अनुष्ठान।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| ४८-नित्यकर्म—                                                                                                                                  | अवश्य करणीय कर्म।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| ४९-निष्क्रय—                                                                                                                                   | किसी वस्तुके मूल्यके रूपमें दिया जानेवाला द्रव्य।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| <ol> <li>(क) हंसे हस्तस्थिते या ह<br/>(ख) हस्तनक्षत्रस्थे सूर्ये म<br/>३. 'पितॄणामर्पयेद् गन्धं तर्जन्द<br/>४. अपत्यं दुहितुश्चैव र</li> </ol> | दश पञ्च च सर्वदा। तत्राष्टमो मुहूर्तो यः स कालः कुतपः स्मृतः॥(मत्स्यपुराण २२।८४)<br>तु मघायुक्ता त्रयोदशी। तिथिर्वैवस्वती नाम सा छाया कुञ्जरस्य तु॥ (निर्णयसिन्धु)<br>घायुक्ता त्रयोदशी गजच्छाया संज्ञिता। अस्यां श्राद्धेन फलभूयस्त्वम्॥ (धर्मसिन्धु)<br>या च सदैव हि'।<br>ब्रड्गपात्रं तथैवच। घृतं च कपिलाया गोदौंहित्रमिति कीर्तितम्॥ (अपरार्क, स्मृत्यन्तर)<br>इ अर्थ हैं, किंतु श्राद्धमें दौहित्रका मुख्य अर्थ दुहिता (लड़की)-का पुत्र है। |  |  |  |  |

```
* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश *
५०-निवीती (माल्यवत्)—जनेऊको गलेमें मालाकी तरह कर लेना।
```

५१-नीवीबन्धन— श्राद्धमें रक्षाके लिये तिल, कुशत्रयको पत्तेमें रखकर श्राद्धकर्ताद्वारा कटिमें बाँधना। श्राद्धमें अर्घपात्रको उलटा (अधोमुख) रखना। ५२-न्युब्जीकरण— धनिष्ठार्ध, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद तथा रेवती—इन पाँच नक्षत्रोंमें ५३-पंचकशान्ति—

५४-पंच-भूसंस्कार— ५५-पंचोपचार—

५६-पवित्री—

५७-पवित्रक—

५८-परिवेषण— ५९-पातितवामजान्—

६०-पात्रालम्भन—

६१-पात्रासादन-

६२-पाद्य— ६३-पितृतीर्थ-

६४-पूरक—

६५-प्रत्यवनेजन—

६६-प्राजापत्यतीर्थ—

६७-प्रोक्षण— ६८-ब्राह्यतीर्थ—

६९-भूस्वामी-

42

भूमिका प्रोक्षण आदि पाँच प्रकारका संस्कार। गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य।

जाती है।

श्वास खींचना।

अँगूठे और प्रदेशिनी (तर्जनी) अँगुलीके बीचका स्थान पितृतीर्थ कहा जाता है। पितरोंके उद्देश्यसे द्रव्यत्याग इसी पितृतीर्थसे किया जाता है।

कृत्यके पूर्व पात्रोंको यथास्थान रखना। पूजनमें पाद-प्रक्षालनके लिये प्रतीक रूपमें दिया जानेवाला जल।

अर्घपात्रमें स्थापित किया जानेवाला ग्रन्थि लगा हुआ कुशपत्र। पित्रादिकोंके लिये भोजन परोसना। बायें घटनेको टिकाकर जमीनमें लगाकर बैठना। श्राद्धमें अन्नपरिवेषणके अनन्तर किया जानेवाला अन्नपात्रका स्पर्श।

कहा जाता है, ऋषितर्पणमें इसका प्रयोग होता है।

हाथके अंगुष्ठमूलके पासके भागको ब्राह्मतीर्थ कहा जाता है।\*

किनिष्ठिका अँगुलीमुलके पासका स्थान प्राजापत्यतीर्थ या कायतीर्थ

एकादशाहके दिन विष्णु आदि देवताओं तथा प्रेतके निमित्त किये

मृत्यु और दाहसे होनेवाले अनिष्टकी शान्तिके लिये किया जानेवाला अनुष्ठान।

कुशासे बनायी हुई विशेष प्रकारकी अँगूठी जो अनामिकामें धारण की

पिण्डदानके अनन्तर पितृतीर्थसे पोषणार्थ पिण्डपर दिया जानेवाला जल।

पिण्ड

जानेवाले सोलह पिण्डदान। दिनमें १० बजकर ४८ मिनटसे १ बजकर १२ मिनटतकका समय। ७१-मध्याह्न-चौदह मन्वन्तरोंके प्रारम्भकी तिथियाँ।

७०-मध्यमषोडशी—

७२-मन्वादि तिथि-७३-मिलनषोडशी—

७४-महालय—

७५-महैकोद्दिष्ट श्राद्ध—

७६-मार्जन— जलका छींटा देकर पवित्र करना।

मृत्युके उपरान्त दस दिनोंके अंदर अशौचकालमें दिये जानेवाले

जलद्वारा पवित्र करना।

श्राद्धभूमिके अधिष्ठातुदेव।

पिण्ड (मृतस्थानसे लेकर अस्थिसंचयनतकके तथा दशगात्रके शिर:पूरकादि दस पिण्ड)। तकका काल (अपरपक्ष-पितृपक्ष)।

\* अङ्गुष्ठमूलस्य तले ब्राह्मं तीर्थं प्रचक्षते । कायमङ्गुलिमूलेऽग्रे दैवं पित्र्यं तयोरध: ॥ ( मनु० २ । ५९ )

एकादशाहके दिन किया जानेवाला आद्यश्राद्ध।

भाद्रपद शुक्लपक्ष पूर्णिमासे आरम्भ होकर आश्विन कृष्णपक्ष अमावास्या-

| ७७-मोटक—              | पितृकार्यमें प्रयुक्त होनेवाला दोहरा बँटा हुआ कुशविशेष(द्विगुणभुग्नकुशत्रय)।  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ७८-यज्ञपात्र—         | प्रणीता, प्रोक्षणी, स्रुवा आदि हवनके पात्रविशेष, पूर्णपात्र (ब्रह्माको देनेका |  |  |  |  |
|                       | पात्र), चरुस्थाली (चरु पकानेका पात्र),आज्यस्थाली—हवनके लिये घृत               |  |  |  |  |
|                       | रखनेका पात्र।                                                                 |  |  |  |  |
| ७९-युगादि तिथि—       | सत्य आदि चारों युगोंके आरम्भकी तिथियाँ।                                       |  |  |  |  |
| ८०-रेचक ( प्राणायाम ) | —श्वास छोड़ना।                                                                |  |  |  |  |
| ८१-सैहिण—             | दिनका नौवाँ मुहूर्त (दिनमें १२ बजकर २४ मिनटसे ४८मिनट                          |  |  |  |  |
|                       | तकका समय अर्थात् १ बजकर १२ मिनटतकका समय)।                                     |  |  |  |  |
| ८२-लेपभागभुक् पितर-   | – तीन पीढ़ीसे पूर्वके पितर।                                                   |  |  |  |  |
| ८३-वपन—               | क्षौरकर्म (मुण्डन)।                                                           |  |  |  |  |
| ८४-वरण—               | यजमानके प्रतिनिधिके रूपमें कार्य करनेके लिये ब्राह्मणोंका                     |  |  |  |  |
|                       | शास्त्रीय विधिसे मनोनयन।                                                      |  |  |  |  |
| ८५-विकिरदान—          | जिनकी जलनेसे मृत्यु हो गयी हो अथवा जिनका दाह-संस्कार नहीं                     |  |  |  |  |
|                       | हुआ हो, उनके निमित्त श्राद्धमें दिया जानेवाला अन्न।                           |  |  |  |  |
| ८६-वृषोत्सर्ग—        | मृत प्राणीकी सद्गतिके निमित्त एकादशाहके श्राद्धमें विशिष्ट विधिसे             |  |  |  |  |
|                       | बछियासहित वृषभ (साँड्) छोड़ना।                                                |  |  |  |  |
| ८७-वैधृतियोग—         | एक योगविशेष।                                                                  |  |  |  |  |
| ८८-व्यतीपातयोग—       | सत्ताईस योगोंमें एक योगविशेष।                                                 |  |  |  |  |
| ८९-षोडशोपचार—         | पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप,               |  |  |  |  |
|                       | नैवेद्य, आचमन, ताम्बूल, स्तवपाठ, तर्पण और नमस्कार।                            |  |  |  |  |
| ९०-संक्रान्ति—        | सूर्यका एक राशिसे दूसरी राशिमें संक्रमण (प्रवेश) करना।                        |  |  |  |  |
| ९१-संगव <b>—</b>      | प्रात:कालके अनन्तर तीन मुहूर्ततक—दिनमें ८ बजकर २४ मिनटसे                      |  |  |  |  |
|                       | २ घंटा २४ मिनट अर्थात् दिनमें १० बजकर ४८ मिनटसे पूर्वका काल                   |  |  |  |  |
|                       | संगव कहलाता है।                                                               |  |  |  |  |
| ९२-सपिण्ड—            | स्वयंसे लेकर पूर्वकी सात पीढ़ीतकके पूर्वपुरुष।                                |  |  |  |  |
| ९३-सोदक—              | पूर्वकी आठवीं पीढ़ीसे लेकर चौदहवीं पीढ़ीतकके पूर्वपुरुष।                      |  |  |  |  |
| ९४-सगोत्र—            | पूर्वकी पंद्रहवीं पीढ़ीसे लेकर इक्कीसवीं पीढ़ीतकके पूर्वपुरुष।                |  |  |  |  |
| ९५-सव्य ( उपवीती )—   | जनेऊको बायें कन्धेपर डालकर दाहिने हाथके नीचे कर लेना।                         |  |  |  |  |
| ९६-सपिण्डीकरण—        | मृतप्राणीको पितरोंकी पंक्तिमें सिम्मिलित करनेहेतु विशेष प्रकारकी              |  |  |  |  |
|                       | पिण्डदानकी प्रक्रिया।                                                         |  |  |  |  |

हवनके लिये यज्ञीय काष्ठ (आम, पलाश, पीपल आदिकी लकड़ी)। ९७-समिधा— कर्मके सभी अंगोंकी पूर्णताके लिये किया जानेवाला संकल्प। ९८-सांगतासिद्धि—

९९-सिद्धान्न— अग्निपर पकाया गया अन्न।

स्वस्तिवाचन। १००-स्वस्त्ययन— १०१-हव्य— देवतोद्देश्यक द्रव्य।

# मरणासन्न-अवस्थामें करनेयोग्य कार्य

# देह-त्यागके पहलेके कृत्य—

# मृत्युके अवसरपर सावधान हो जाय

जब कोई व्यक्ति कहीं जाने लगता है तब उसके परिवारके सदस्य उसकी उस यात्राको सुखमय बनानेके लिये तन-मन और धनसे जुट जाते हैं। किंतु प्राय: देखा जाता है कि लोग अपने परिवारके किसी सदस्यकी

मृत्युके अवसरपर शोकमें डुब जाते हैं और रोना-धोना प्रारम्भ कर देते हैं। वे भूल जाते हैं कि मृत्यु भी

एक यात्रा है और इसको भी उन्हें सुखमय बनानेका प्रयास करना चाहिये। सच तो यह है कि मृत्यु 'यात्रा'

ही नहीं, अपितु 'महायात्रा' है। इसलिये परिवारके प्रत्येक सदस्यका यह कर्तव्य हो जाता है कि अपने

प्रियजनकी इस महायात्राको सुखमय बनानेके लिये पहलेसे भी अधिक प्रयास करे।

यदि कोई व्यक्ति मृत्युके अवसरपर मरणासन्नसे एक बार भी 'ॐ, राम, कृष्ण, शिव, नारायण' आदि

नामका मनसे भी स्मरण और उच्चारण करवा देता है तो उसने सचमुच अपने प्रियजनकी इस महायात्राको

पूर्ण सफल बना दिया। जिस लक्ष्यको पानेके लिये यह मरणासन्न प्राणी अनादि कालसे यात्रा-पर-यात्रा करता

चला आ रहा था, उस लक्ष्यको इस आत्मीयने नामोच्चारण करवाकर प्राप्त करा दिया।\* अत: सभी परिजनोंको अन्तिम समयमें उच्च स्वरसे भगवन्नामका संकीर्तन करना चाहिये तथा मरणासन्न व्यक्तिके कानमें

भगवन्नाम-स्मरण करनेकी प्रेरणा करनी चाहिये।

## (अ) क्या न करे?

(क) भूलकर भी रोये नहीं; क्योंकि इस अवसरपर रोना मृत प्राणीको घोर यन्त्रणा प्रदान करता है।

रोनेसे जो आँसू और कफ निकलते हैं, इन्हें उस मृत प्राणीको विवश होकर पीना पड़ता है। यह साधारण यात्रा तो है नहीं, साधारण यात्रामें यात्री सब कामके लिये स्वतन्त्र होता है। वह चाहे तो आत्मीयजनोंके

दिये पाथेयको खाये या न खाये, परंतु मरनेपर उसकी यह स्वतन्त्रता छिन जाती है और आत्मीयोंके दिये

हुए पाथेयको ही उसे खाना पड़ता है। शास्त्रने बताया है-

श्लेष्माश्रु बान्धवैर्मुक्तं प्रेतो भुङ्क्ते यतोऽवशः । अतो न रोदितव्यं हि क्रियाः कार्याः स्वशक्तितः॥

(याज्ञवल्क्यस्मृति, प्रायश्चित्ताध्याय १।११; ग०पु०, प्रे०१५।५८)

अर्थात् मृत प्राणीके लिये आत्मीयजनोंको भूलकर भी नहीं रोना चाहिये, अपितु उसके परलोकको

सुधारनेके लिये डटकर प्रयास करना चाहिये। रोनेसे आँखोंसे जो आँसू और नाक एवं मुँहसे जो कफ निकलते

हैं, मृत प्राणीको इन्हें ही विवश होकर खाना-पीना पडता है।

इस अवसरपर रोकर हम अपने मृतजनको केवल कफ और आँसू-जैसी घृणित वस्तू ही नहीं खिलाते-

# पिलाते अपित स्वर्गसे भी नीचे गिरा देते हैं-

शोचमानास्तु सस्नेहा बान्धवाः सुहृदस्तथा । पातयन्ति स्वर्गमश्रुपातेन गतं

(वाल्मीकीय रामायण)

\* (क) ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्।य: प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्॥ (गीता ८।१३) (ॐकारका यह उच्चारण योगियों और संन्यासियोंके लिये विहित है।) (ख) प्राणप्रयाणसमये यस्य नाम सकृत्स्मरन् ॥ नरस्तीर्त्वा भवाम्भोधिमपारं याति तत्पदम्। (अध्या०रामा०, सुन्दरका० १।४-५)

प्राण-प्रयाणके समय जिनके नामका एक बार स्मरण करनेसे ही मनुष्य अपार संसार-सागरको पारकर उनके परम धामको चला जाता है।

खींचकर नीचे गिरा दिया। यह भूल कितनी पीडा देनेवाली हो गयी? अत: नरावतार अर्जुनकी तरह शोक-मोहको दुरकर मृत व्यक्तिका परलोक सँभालनेके प्रयासमें डट जाना चाहिये। मरणासन्न रोगीके सामने शोकका प्रदर्शन होना ही नहीं चाहिये। १

लगते हैं; तब कपालक्रिया करनेके बाद परिजनोंको उच्च स्वरमें रोना चाहिये। अब उसे अपने जनोंके प्रेमका

कहाँ तो मृतात्मा अपने पुण्यके बलसे स्वर्ग जा पहुँचा था और कहाँ हमारे रोनेकी भूलने उसे वहाँसे

शास्त्रने रोनेका भी विधान किया है, किंतु कब ? जब दाहक्रियाके द्वारा उसके शरीरको संस्कृत करने

स्वाद चाहिये। इस अवसरपर अपने प्रियजनोंके प्रेमाश्रुका आस्वाद पाकर वह प्रफुल्लित हो उठता है— रोदितव्यं ततो गाढमेवं तस्य सुखं भवेत्। (गरुडपुराण, प्रेतखण्ड १५।५१)

(ख) देखा जाता है कि कुछ लोग शोकके आवेशमें आकर मरणासन्न प्राणीसे पूछते हैं—'आप मुझे पहचान रहे हैं? मैं आपका पुत्र हूँ', 'मैं आपका मित्र हूँ' आदि—ऐसी चेष्टा कभी न करे; क्योंकि यह भयावह भूल है। इस कुकार्यसे हम मृतात्माको दुनियामें घसीट लाते हैं, बन्धनमें डाल देते हैं। हमारी चेष्टा

तो ऐसी होनी चाहिये कि जिससे मरणासन्नको सतत भगवान्का ही स्मरण होता रहे ताकि संसारकी एक

क्षणके लिये भी उसे स्मृति न हो। अतः भगवान्के नामोंका ही स्मरण करायें। (ग) जबतक गाँवमें, पास-पडोसमें अथवा घरके समीप शव विद्यमान हो तबतक खाना-पीना निषिद्ध है।

(घ) मरणासन्न व्यक्तिको आकाशतलमें, ऊपरके तलपर अथवा खाट आदिपर नहीं सुलाना चाहिये। अन्तिम समयमें पोलरहित नीचेकी भूमिपर ही सुलाना चाहिये।

## (आ) क्या करे?

## (१) प्राणोत्सर्गसे पूर्व यदि सम्भव हो तो प्राणीको गंगाके पावन तटपर ले जाय।<sup>२</sup> उस समय **नारायण,**

- श्रीराम, श्रीकृष्ण, हरि, शिव आदि नामका उच्चारण निरन्तर होता रहे।
- (२) गंगातटपर ले जाना सम्भव न हो तो घरपर ही पोलरहित नीचेकी भूमिपर गोबर-मिट्टी तथा गंगाजलसे भूमिको शुद्ध कर दक्षिणाग्र कुश बिछा दे तथा तिल और कुश बिखेर दे। सम्भव हो तो कुशासन
- बिछाकर नयी अथवा धोयी हुई सफेद चादर बिछा दे, जिसमें नीला-काला निशान न हो।
  - (३) यथासम्भव गोमूत्र, गोबर तथा तीर्थके जलसे, कुशके जलसे और गंगाजल आदिसे स्नान करा
- दे अथवा गीले वस्त्रसे बदन पोंछकर शुद्ध कर दे।<sup>३</sup>
  - (४) यदि नहानेकी स्थिति न हो तो कुशसे जल छिडककर मार्जन करा दे तथा नयी धोयी हुई धोती पहना दे।
  - (५) यज्ञोपवीतधारी व्यक्ति हो तो उसे एक जोड़ा नूतन यज्ञोपवीत भी पहना दे।<sup>४</sup> (६) तुलसीकी जड़की मिट्टी और इसके काष्ठका चन्दन घिसकर सम्पूर्ण शरीरमें लगा दे। <sup>५</sup> इससे
- सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और विष्णुलोक प्राप्त होता है।
- १. रोगिणोऽन्तिकमासाद्य शोचनीयं न बान्धवै:॥ (गरुडपुराण) २. (क) ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि कामतोऽकामतोऽपि वा । गङ्गायां च मृतो मर्त्यः स्वर्गं मोक्षं च विन्दति॥ (ब्रह्मपुराण)
- ज्ञानसे अथवा अज्ञानसे, इच्छासे अथवा अनिच्छासे जो गंगामें मरता है वह स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त करता है।
- (ख) भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशीको जल जहाँतक पहुँचता है, उस भूमिको गर्भ कहते हैं। गर्भसे डेढ़ सौ हाथतककी भूमिको तीर (तट) कहते हैं, तीरसे दो कोसतककी भूमिको क्षेत्र कहते हैं।
- आसन्नमरणं ज्ञात्वा पुरुषं स्नापयेत् ततः । गोमृत्रगोमयसुमृत्तीर्थोदककुशोदकैः ॥
- वाससी परिधार्याथ धौते तु शुचिनी शुभे। दर्भाण्यादौ समास्तीर्य दक्षिणाग्रान्विकीर्य च॥ (गरुडपुराण, प्रेतखण्ड ३२।८५-८६)
- ५. (क) तुलसीमृत्तिकाऽऽलिप्तो यदि प्राणान् विमुञ्चति।याति विष्णवन्तिकं नित्यं यदि पापशतैर्युतः॥ (गरुडपुराण, वी०मि०पू०) (ख) मृतिकाले तु सम्प्राप्ते तुलसीतरुचन्दनम्। भवेच्च यस्य देहे तु हरिर्भृत्वा हरिं व्रजेत्॥ (पद्मपुराण)

\* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

(७) भस्म, गंगाकी मिट्टी, गोपीचन्दन लगा दे।

(१०) ऊँची जगहपर शालग्रामशिलाको स्थापित कर दे।<sup>२</sup>

५६

(१२) भगवान्के नामका निरन्तर उद्घोष होता रहे।<sup>२</sup> (१३) यदि मरणासन्न व्यक्ति समर्थ हो तो उसीके हाथोंसे भगवान्की पूजा करा दे<sup>२</sup> अथवा उसके पारिवारिकजन पूजा करें।

(१४) मुखमें शालग्रामका चरणामृत डालता रहे। बीच-बीचमें तुलसीदल मिलाकर गंगाजल भी डालता

(१७) अन्तिम समयमें दशमहादान-अष्टमहादान तथा पंचधेनुदान करना चाहिये। शीघ्रतामें यदि प्रत्यक्ष

(१८) प्रत्येक दानमें प्रतिज्ञासंकल्प, जिस ब्राह्मणको दान दिया जाय उसका वरणसंकल्प, दानका मुख्य

वस्तुएँ उपलब्ध न हों तो अपनी शक्तिके अनुसार निष्क्रय-द्रव्यका उन वस्तुओंके निमित्त संकल्प कर

(९) सिरपर तुलसीदल रख दे। चारों ओर तुलसीके गमलोंको सजाकर रख दे।<sup>२</sup>

रहे।<sup>३</sup> इससे उस प्राणीके सम्पूर्ण पाप नष्ट होते हैं और वह वैकुण्ठलोकको प्राप्त करता है।

(१६) किसी व्रत आदिका उद्यापन न हो सका हो तो उसे भी कर लेना चाहिये।

(१५) उपनिषद्, गीता, भागवत, रामायण आदिका पाठ होता रहे।

संकल्प तथा अन्तमें दानप्रतिष्ठाके निमित्त सांगतासिद्धिका संकल्प करना चाहिये।

(८) गोबरसे लिपी हुई और तिल बिखेरी गयी भूमिपर दक्षिणाग्र-कुशोंको बिछाकर मरणासन्नको उत्तर

१. दर्भाण्यादौ समास्तीर्य दक्षिणाग्रान्विकीर्य च॥

ब्राह्मणको दे दे।

या पूर्वकी ओर सिर करके लिटा दे।<sup>१</sup>

(११) घीका दीपक जला दे।<sup>२</sup>

तिलान् गोमयलिप्तायां भूमौ तत्र निवेशयेत्॥ प्रागुदक् शिरसं वापिःः। (गरुडपुराण, प्रेतखण्ड ३२।८६—८८)
२. (क) शालग्रामशिला तत्र तुलसी च खगेश्वर॥
विधेया सिन्नधौ सर्पिर्दीपं प्रज्वालयेत् पुनः। नमो भगवते वासुदेवायेति जपस्तथा॥ ××× समभ्यर्च्य हृषीकेशं पुष्पधूपादिभिस्ततः॥
प्रणिपातैः स्तवैः पुष्पैर्ध्यानयोगेन पूजयेत्। (गरुडपुराण, प्रेतखण्ड ३२।८८—९१)

(ग) तुलसीकानने जन्तोर्योद मृत्युर्भवेत् क्वचित्। स निर्भत्स्य यमं पापी लीलयैव हरिं व्रजेत्॥ (शुद्धितत्त्व) (क) शालगामशिलातोयं यः पिबेद बिन्दमात्रकम्। स सर्वपापनिर्मको वैकण्ठभवनं वजेत्॥

(ख) शालग्रामशिला यत्र तत्र सन्निहितो हरि:। तत्सिन्निधौ त्यजेत् प्राणान् याति विष्णो: परं पदम्॥ (शुद्धितत्त्व, पूजारत्नाकर)

३. (क) शालग्रामशिलातोयंयः पिबेद् बिन्दुमात्रकम्। स सर्वपापनिर्मुक्तो वैकुण्ठभुवनं व्रजेत्॥ ततो गङ्गाजलं दद्यात्ः। (गरुडपुराण-सारोद्धार ९।२२-२३)

तता गङ्गाजल दद्यात् । (गरुडपुराण-साराद्धार ९। २२-२३) (ख) प्रयाणकाले यस्यास्ये दीयते तुलसीदलम्। निर्वाणं याति पक्षीन्द्र पापकोटियुतोऽपि वा॥ (गरुडपुराण, वी०मि०पू०)

# व्रतोद्यापनका अनुकल्प (स्वर्ण या रजत-दान)

व्रत करनेके बाद उसका उद्यापन अवश्य करना चाहिये। उद्यापनके बिना किया हुआ व्रत सफल<sup>१</sup> नहीं

होता है। उद्यापन बहुत ही धन-सम्पत्ति और समयसे साध्य है। शास्त्रमें उसका अनुकल्प बताया गया है कि

व्रतकर्ता या उसका प्रतिनिधि ब्राह्मणोंसे यह आदेश ले ले कि 'उद्यापनके स्थानपर द्रव्य-दान कर दो।'<sup>२</sup> अत:

आसन्न-मृत्यु व्यक्ति यदि व्रतका उद्यापन न कर सका हो तो स्वयं या उसके प्रतिनिधि ब्राह्मणोंको सादर बुलाकर, उनकी आज्ञा प्राप्तकर व्रतोद्यापनके अनुकल्पके रूपमें स्वर्ण, रजत अथवा इसके निष्क्रयरूपमें द्रव्यका दान करे।

दो वस्त्रोंका धारण, ३. आवश्यकतानुसार दो यज्ञोपवीतोंका धारण। ४. आसनपर उपवेशन, ५. मार्जन, ६. रक्षादीपप्रज्वालन, ७. भूमिपूजन, ८. शिखाबन्धन, ९. तिलकधारण, १०. पवित्रीधारण, ११. आचमन, १२. प्राणायाम, १३. कर्मपात्रनिर्माण, १४. प्रोक्षण, १५. भगवानुकी प्रार्थना, १६. स्वस्त्ययन आदि।

भिन्न कई कर्म करने हों तो सभी कर्मींके पूर्व स्नान, वस्त्रधारण, शिखाबन्धन तथा तिलकधारण आदिकी

सर्वप्रायश्चित्त, दान आदि कर्म एक ही समय करने पड़ते हैं। समयाभावमें मरणासन्न व्यक्तिको पवित्रकर

दान आदि कृत्योंकी विधि

धारणकर कुशासनपर पूर्वाभिमुख बैठ जाय। दान लेनेवाले ब्राह्मणको उत्तराभिमुख बैठा दे।<sup>३</sup> मरणासन्न

भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविघ्नकृत् । यावत् कर्मसमाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव॥

समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले। विष्णुपत्ति नमस्तुभ्यं पुण्यकर्म समारभे॥

चिद्रपिणि महामाये दिव्यतेजःसमन्विते।तिष्ठ देवि शिखामध्ये तेजोवृद्धिं कुरुष्व मे॥

आवश्यकता नहीं रहती। प्रारम्भमें केवल एक बार कर लेना चाहिये।

जाय, इसकी व्यवस्था कर ले। फिर निम्न मन्त्रसे दीपककी पूजा करे-

(३) शिखाबन्धन—निम्न मन्त्र पढ़ते हुए शिखाबन्धन करे—

निम्नलिखित विधिसे दानादि कृत्य सम्पन्न करें।

व्यक्तिकी भी मार्जन आदिसे शुद्धि कर दे।

दीपकाधिष्ठातृदेवतायै नमः।

(२)भूमिपूजन-

चन्दन, अक्षत, पुष्प चढ़ा दे। हाथ धो ले।

भूमिपर जल, चन्दन, अक्षत एवं पुष्प चढा दे।

१. उद्यापनं विना यत्तु तद् व्रतं निष्फलं भवेत्। (नन्दीपुराण एवं निर्णयसिन्धु)

२. विप्रवाक्यं स्मृतं शुद्धं व्रतस्य परिपूर्तये॥ (नारदपुराण)

३. सर्वत्र प्राङ्मुखो दाता प्रतिग्राही उदङ्मुख:।

उसके द्वारा केवल दानका संकल्प करा देनेसे भी कार्यकी पूर्णता मान लेनी चाहिये।

व्रतोद्यापन अनुकल्पके प्रारम्भमें इन पूर्वांग कर्मोंको करना चाहिये। जैसे-१. स्नान, २. नये धोये हुए

प्राय: ये सभी पूर्वांग कर्म प्रत्येक प्रधान कर्मके पहले किये जाते हैं। यदि एक ही कालमें भिन्न-

मरणासन्न व्यक्ति जब अब-तबकी स्थितिमें पड़ा हुआ है, तब तत्काल ही व्रतोद्यापनका अनुकल्प,

यदि मरणासन्न व्यक्ति समर्थ न हो तो उसके पुत्र अथवा पारिवारिकजन उसके समीप बैठकर

प्रतिनिधि स्नानकर हाथसे धोयी हुई धोती और चादरको धारणकर आवश्यकतानुसार यज्ञोपवीत

(१) रक्षादीप—इसके बाद रक्षादीप जलाकर पूर्व दिशामें चावलपर रख दे। दीपक बुझ न

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \* 46

शिखा न हो तो उसके स्थानपर कुशा रख लेनेका विधान है।

(४) तिलकधारण—निम्न मन्त्रसे अपने-अपने सम्प्रदायके अनुसार तिलक करे— चन्दनं वन्दितं नित्यं महापातकनाशनम् । आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीर्वसित सर्वदा।।

(५) पवित्रीधारण—इसके बाद निम्नलिखित मन्त्र बोलते हुए कुशकी दो पत्तियोंसे बनी हुई पवित्री दाहिने हाथकी अनामिका अंगुलीके मूलमें तथा कुशकी तीन पत्तियोंसे बनी पवित्री बायें हाथकी

अनामिका अंगुलीके मुलमें पहन ले। मन्त्र यह है-🕉 पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यिच्छद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। तस्य ते पवित्रपते पवित्रपृतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्॥

आचमन — 'ॐ केशवाय नमः, ॐ नारायणाय नमः, ॐ माधवाय नमः '—इन तीनों नामोंका

उच्चारण कर दायें हाथमें जल<sup>१</sup> लेकर ब्राह्मतीर्थ (अँगूठेके मूल भाग)-से तीन आचमन करे। इसके बाद

'ॐ **हृषीकेशाय नमः**' कहकर दायें हाथके अँगूठेके मूलसे दोनों ओठोंको पोंछकर हाथ धो ले। **प्राणायाम** — प्राणायामका मन्त्र याद न हो तो गायत्रीमन्त्रसे अथवा भगवन्नामस्मरणसे कर ले।

कर्मपात्रका निर्माण तथा आलोडन — अक्षतोंके ऊपर जलसे भरे एक कलशको रखकर

उसमें चन्दन, तुलसी, तिल, जौ, पुष्प तथा कुश छोड़ दे और तीन कुशोंसे कर्मपात्रके जलको दक्षिणावर्त निम्न मन्त्रसे चलाये—

🕉 यद्देवा देवहेडनं देवासश्चकुमा वयम् । अग्निर्मा तस्मादेनसो विश्वान्मुञ्चत्वछहसः॥

यदि दिवा यदि नक्तमेनाछसि चकुमा वयम् । वायुर्मा तस्मादेनसो विश्वान्मुञ्चत्वछहसः॥

यदि जाग्रद्यदि स्वप्न एनाछंसि चकुमा वयम् । सूर्यो मा तस्मादेनसो विश्वान्मुञ्चत्वछंहसः॥

प्रोक्षण—इसी कर्मपात्रके जलको कुशद्वारा निम्नलिखित मन्त्र पढ्कर अपने ऊपर, मरणासन्नपर

एवं अन्य सामग्रियोंपर छिडके—

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥ ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनात्।<sup>२</sup>

प्रार्थना — हाथमें फूल लेकर प्रार्थना करे—

गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्। उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्॥

शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्।

कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं

लक्ष्मीकान्तं

प्रतिज्ञा-संकल्प—दायें हाथ (ताम्रपात्र)-में त्रिकुश, जल, अक्षत, पुष्प, द्रव्य लेकर व्रतोद्यापनके अनुकल्परूप कर्म करनेके लिये संकल्प करे-

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत् अद्यैतस्य विष्णोराज्ञया जगत्सृष्टिकर्मणि

प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरेऽष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे बौद्धावतारे भूलोंके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे ""क्षेत्रे (यदि काशी हो तो अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे

१. आचमनके लिये ब्राह्मण इतना जल ले कि वह हृदयतक पहुँच जाय। क्षत्रियके लिये यह जल इतना हो कि कण्ठतक पहुँच

जाय और वैश्यके लिये यह जल तालुतक पहुँचना चाहिये। स्त्री, शूद्र और अनुपनीत—ये तीनों तालुसे एक बार ही जलके स्पर्श हो जानेसे शद्ध हो जाते हैं-

**हृत्कण्ठतालुगाभिस्तु यथासंख्यं द्विजातयः । शृध्येरन् स्त्री च शूद्रश्च सकृत्स्पृष्टाभिरन्ततः ॥** (याज्ञ०स्मृ०आ० २। २१, नित्य०पूजा०) २. 'पुण्डरीकाक्षः पुनातु ' इत्युच्चार्य सेकः । (तरंगिणी)

आनन्दवने गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते महाश्मशाने भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे )/ ""नगरे/ ग्रामे ""नाम<sup>१</sup> ""संवत्सरे उत्तरायणे/दक्षिणायने ""ऋतौ ""मासे ""पक्षे ""तिथौ ""वासरे ""गोत्रः ""शर्मा/ वर्मा/गुप्तोऽहम् ( यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहम्' के स्थानपर ""गोत्रस्य ""नाम्नः प्रतिनिधिभूतोऽहं तदीय—

इतना और बोले) व्रतग्रहणदिवसादारभ्य अद्य यावत् फलाभिलाषादिगृहीतानां निष्कामतया गृहीतानां वा अमुकामुकव्रतानाम् अकृतोद्यापनदोषपरिहारार्थं भगवत्प्रीत्यर्थं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्ततत्तद्व्रतजन्यसांगफलप्राप्त्यर्थं व्रतोद्यापनानुकल्परूपं कर्म करिष्ये। (प्रतिनिधि करे तो 'करिष्यामि' बोले) तदङ्गत्वेन ब्राह्मणवरणं ब्राह्मण-

पूजनं देयवस्तुपूजनादिकञ्च करिष्ये (प्रतिनिधि करे तो 'करिष्यामि' बोले।) संकल्पका जल आदि छोड़ दे। **ब्राह्मण-वरण** — दान लेनेवाले ब्राह्मणको उत्तराभिमुख आसनपर बैठा दे। तदनन्तर हाथमें त्रिकुश,

जल, अक्षत, पुष्प और वरण-द्रव्य लेकर वरणका संकल्प इस प्रकार करे— ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् (यदि

प्रतिनिधि हो तो 'अहम्' के स्थानपर ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""नाम्नः प्रतिनिधिभूतोऽहं तदीय—इतना

बोले।) व्रतग्रहणदिवसादारभ्य अद्य यावत् फलाभिलाषादिगृहीतानां निष्कामतया गृहीतानां वा व्रतानाम् अकृतोद्यापनदोषपरिहारार्थं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्ततत्तद्वतजन्यसांगफलप्राप्त्यर्थं श्रीपरमात्मप्रीत्यर्थं करिष्यमाण-

व्रतोद्यापनानुकल्पकर्मिण अनुकल्पकर्मकारियतृत्वेन भवन्तं ब्राह्मणं वृणे। ऐसा संकल्पकर वरण-द्रव्य

ब्राह्मणके हाथमें दे दे। ब्राह्मण वरण-द्रव्य लेकर बोले—'वृतोऽस्मि।'

**ब्राह्मणपूजन**— इसके बाद गन्धाक्षत, पुष्पमाला तथा दक्षिणा आदिद्वारा ब्राह्मणकी पूजा करे तथा

निम्नलिखित मन्त्र बोलकर प्रार्थना करे-

नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः॥ **देय-द्रव्य-पूजन**— स्वर्ण<sup>२</sup> को किसी पात्रमें अक्षतपुंजपर रखकर गन्ध, अक्षत, पुष्प आदिद्वारा

'देयद्रव्याय नमः' कहकर उसकी पूजा करे तथा निम्न मन्त्र पढ़कर प्रार्थना करे— हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः । अनन्तपुण्यफलदमतः

दान-संकल्प — दायें हाथमें त्रिकुश, जल आदि लेकर देय वस्तुके दानका संकल्प करे— ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः "" शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहम् ( यदि प्रतिनिधि

करे तो 'अहम्' के स्थानपर **""गोत्रस्य ""नाम्न: प्रतिनिधिभूतोऽहं तदीय**—इतना और बोले ) व्रतजन्यफलप्राप्त्यर्थं

क्रियमाणव्रतोद्यापनकर्मणा भगवत्प्रीत्यर्थीमदं सुवर्णमग्निदैवतं ( इदं रजतं चन्द्रदैवतम् ) तन्निष्क्रयभूतं द्रव्यं वा भवते ब्राह्मणाय सम्प्रददे। (प्रतिनिधि करे तो 'सम्प्रददे' की जगह 'सम्प्रददािम' बोले)

संकल्पकर ब्राह्मणके हाथमें देय-द्रव्य दे दे।<sup>३</sup>

**ब्राह्मणवचन** — इसके बाद ब्राह्मण व्रतपूर्तिके लिये आशीर्वचन बोले—

सर्वाणि व्रतानि परिपूर्णानि सन्तु। उद्यापनफलावाप्तिरस्तु। १. संवत्सर साठ होते हैं—प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापित, अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, बहुधान्य, प्रमाथी,

विक्रम, वृष, चित्रभानु, सुभानु, तारण, पार्थिव, व्यय, सर्वजित्, सर्वधारी, विरोधी, विकृति, खर, नन्दन, विजय, जय, मन्मथ, दुर्मुख, हेमलम्ब, विलम्ब, विकारी, शार्वरी, प्लव, शुभकृत्, शोभन, क्रोधी, विश्वावस्, पराभव, प्लवंग, कीलक, सौम्य, साधारण, विरोधकृत्, परिधावी, प्रमादी, आनन्द, राक्षस, अनल, पिंगल, कालयुक्त, सिद्धार्थ, रौद्र, दुर्मित, दुन्दुभी, रुधिरोद्गारी, रक्ताक्षी, क्रोधन और क्षय।

पंचांगके मुखपृष्ठपर इनका नाम लिखा रहता है। तिथि घटती-बढ़ती रहती है, अत: प्रतिदिन पंचांगकी सहायतासे तिथि आदिको रिक्त स्थानोंमें जोड दे।

२. यदि सोना न हो तो उसके स्थानपर रजत (चाँदी) अथवा निष्क्रय-द्रव्य रखकर पूजन करे। ३. 'वेदोऽपनिषदे चैव सर्वकर्मसु दक्षिणाम्।' (महाभारत) यह कर्म दक्षिणास्वरूप ही है। अत: दानकी प्रतिष्ठाकी सिद्धिके लिये दूसरा दान आवश्यक नहीं है। (अन्त्यकर्मदीपक)

श्रीविष्णवे नमः, श्रीविष्णवे नमः, श्रीविष्णवे नमः। श्रीविष्णुस्मरणात् परिपूर्णताऽस्तु। उद्यापन-फलावाप्तिरस्तु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। गोदानकी अनिवार्यता मरणासन्न व्यक्तिके द्वारा अन्तिम समयमें गोदान करनेका विशेष महत्त्व है। शास्त्रोंमें पंचधेनु (ऋणधेनु,

इसके बाद ब्राह्मणको प्रणाम कर कर्मकी सम्पूर्णताके लिये भगवानुका स्मरण और समर्पण करे तथा बोले—

यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्॥ यत्पादपङ्कजस्मरणाद् यस्य नामजपादिप । न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे साम्बमीश्वरम्।।

पापापनोदधेनु, उत्क्रान्तिधेनु, वैतरणीधेनु तथा मोक्षधेनु)-के दानकी व्यवस्था है। पंचधेनुका दान प्रत्यक्ष गौके

श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः। श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः। श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः।

द्वारा करना चाहिये। यदि कोई व्यक्ति पाँचों प्रत्यक्ष गोदान करनेमें असमर्थ हो और एक ही प्रत्यक्ष गौका

दान करना चाहे तो उसकी विधि आगे 'पंचधेनुप्रकरण' में दी गयी है। शेष चार गोदान निष्क्रय-द्रव्यके

रूपमें करा देने चाहिये। यदि तत्काल उस समय प्रत्यक्ष गौकी व्यवस्था न बन सके और प्रत्यक्ष गोदान

करना इष्ट हो तो यथाकालमें प्रत्यक्ष गोदान करनेका संकल्प कर लेना चाहिये। यह संकल्प भी आगे दिया जा रहा है। जो लोग प्रत्यक्ष गौ देनेमें असमर्थ हों, वे अपने सामर्थ्यानुसार गोनिष्क्रय-द्रव्यके रूपमें पंचधेनुके

दानका संकल्प अवश्य करायें।

इसके अतिरिक्त शास्त्रानुसार प्रायश्चित तथा सर्वकर्माधिकारप्राप्ति आदिके निमित्त भी गोदानकी

आवश्यकता बतायी गयी है। प्रत्यक्ष गोदानके अभावमें इसकी पूर्तिके लिये गोनिष्क्रय-द्रव्यके रूपमें गोदानका संकल्प कर लेना चाहिये।

## सर्वप्रायश्चित्त

## धर्मशास्त्रको जाननेवाले ब्राह्मणसे आज्ञा प्राप्तकर उनके कथनानुसार अपनी शक्तिको देखते हुए कृच्छ्

# आदि प्रायश्चित्तोंको करनेका विधान है। यदि यह करना सम्भव न हो तो सभी पापोंके प्रायश्चित्तोंके

अनुकल्पके रूपमें गोदान करना या गौके निमित्त निष्क्रय-द्रव्यका दान करना चाहिये। ब्राह्मणोंकी और यदि

वे साथमें धर्मग्रन्थ लाये हों तो उनकी भी पूजा करनी चाहिये।

सर्वप्रायश्चित्तके लिये गोदान<sup>१</sup>—दायें हाथमें त्रिकृश, जल, अक्षत, पूष्प और द्रव्य लेकर संकल्प करे—

प्रतिज्ञा-संकल्प—ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा/ वर्मा / गुप्तोऽहम् (यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहम्' के स्थानपर ""गोत्रस्य ""नाम्नः प्रतिनिधिभूतोऽहं तदीय—

इतना और बोले) महापातकोपपातकादिसकलपातकानां निरासार्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं श्रीविष्णुलोकप्राप्त्यर्थं च एतत् सर्वप्रायश्चित्तप्रत्याम्नायभूतगवीनिष्क्रयद्रव्यं ""गोत्राय ""शर्मणे ब्राह्मणाय दास्ये (प्रतिनिधि करे तो 'दास्यामि' बोले)। हाथका संकल्प जल छोड दे तथा द्रव्य ब्राह्मणको दे दे।

ब्राह्मण-भोजन या सीधादान ( आमान्नदान )— सर्वप्रायश्चित्त कर्म करनेके बाद या तो ब्राह्मणको भोजन करा दे या भोजनके लिये अन्न या इसका मुल्य दे।

# और्ध्वदैहिक दान

मृत्युके समय दानोंका बहुत महत्त्व है। ये दान गयाश्राद्धसे भी बढ़कर माने गये हैं। इनसे अश्वमेधयज्ञ

करनेका फल मिलता है।<sup>२</sup> यदि ये दान नहीं दिये गये तो मरनेके बाद प्राणीको बहुत कष्टसे यममार्गमें यात्रा

मनोवाक्कायकर्मभि: । तत्सर्वं नाशमायाति गोप्रदानेन केशव॥ (ब्राह्मणपरिशिष्ट) १. आजन्मोपार्जितं पापं

२ दृष्ट्वा स्थानस्थमासन्नमर्धोन्मीलितलोचनम् । भूमिष्ठं पितरं पुत्रो यदि विशिष्टं गयाश्राद्धादश्वमेधशतादिप । (निर्णयसिन्धु तृ०परि०उ०आ० प्रकरण)

और्ध्वदैहिक दानोंमें दस महादान और आठ महादान—इन दोनोंका महत्त्व है। इसलिये इनके नाम और विधान दिये जाते हैं-१. दस महादान<sup>२</sup> २. आठ महादान<sup>३</sup>

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                |                                                                                               |           | 1 7 7   |                        |          |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------------|----------|--|--|--|
| क्र०सं०                                                                                | वस्तु-नाम                                                                                     | देवता     | क्र०सं० | वस्तु-नाम              | देवता    |  |  |  |
| १.                                                                                     | सवत्सा नयी गाय                                                                                | रुद्र     | १.      | तिल                    | प्रजापति |  |  |  |
| ٦.                                                                                     | भूमि                                                                                          | विष्णु    | ٦.      | लोहा                   | महाभैरव  |  |  |  |
| ₹.                                                                                     | तिल                                                                                           | प्रजापति  | ₹.      | स्वर्ण                 | अग्नि    |  |  |  |
| ٧.                                                                                     | स्वर्ण                                                                                        | अग्नि     | ٧.      | कपास                   | वनस्पति  |  |  |  |
| ч.                                                                                     | घृत                                                                                           | मृत्युंजय | ५.      | लवण                    | सोम      |  |  |  |
| ξ.                                                                                     | वस्त्र                                                                                        | बृहस्पति  | ξ.      | सप्तधान्य <sup>४</sup> | प्रजापति |  |  |  |
| ৩.                                                                                     | धान्य                                                                                         | प्रजापति  | ৩.      | भूमि                   | विष्णु   |  |  |  |
| ८.                                                                                     | गुड़                                                                                          | सोम       | ८.      | गाय                    | रुद्र    |  |  |  |
| ۶.                                                                                     | गुड़<br>चाँदी                                                                                 | चन्द्र    |         |                        |          |  |  |  |
| १०.                                                                                    | लवण                                                                                           | सोम       |         |                        |          |  |  |  |
| यथासम्भव मरणासन्न व्यक्तिके द्वारा ही यह कार्य सम्पन्न कराना चाहिये। यदि यह सम्भव न हो |                                                                                               |           |         |                        |          |  |  |  |
| मके हो उ                                                                               | गुके से उसाधिकारी हास्ति हम कार्यको मागून का मुकते हैं। हस हास्त्रि भी उसके निमन अधिकारामानिक |           |         |                        |          |  |  |  |

सके तो उत्तराधिकारी व्यक्ति इस कार्यको सम्पन्न कर सकते हैं। इतर व्यक्ति भी उसके निर्मित्त अधिकारप्राप्तिक

करनी पडती है।<sup>१</sup>

लिये यथाशक्ति गोनिष्क्रयका दानकर इस कार्यको सम्पन्न कर सकते हैं।

अधिकारप्राप्तिके लिये गोनिष्क्रय-दानका संकल्प— हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत,

पुष्प और द्रव्य लेकर संकल्प करे-

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य

····शर्मणः /वर्मणः /गुप्तस्य प्रतिनिधिरूपेण तदीयमहापातकोपपातकादिनानाविधपातकानां निरासार्थं श्रुतिस्मृति-पुराणेतिहासोक्तफलप्राप्त्यर्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं च शास्त्रोक्तदशमहादानाष्टमहादानपञ्चधेनुदानादिकर्मण्यधिकार-प्राप्तये गोनिष्क्रयद्रव्यं ""गोत्राय ""शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददािम। (ब्राह्मण उपस्थित न हो तो

'दातुमृत्सुजामि' ऐसा कहकर संकल्पजल तथा द्रव्य छोड़ दे।) 🕉 तत्सत्, न मम।

एक साथ दस महादानका संकल्प मरणासन्न व्यक्तिके लिये समयाभावमें एक साथ दस वस्तुओं (सवत्सा गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घृत,

वस्त्र, धान्य, गुड़, चाँदी तथा लवण)-के महादानोंका संकल्प यहाँ दिया जा रहा है। दायें हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत, पुष्प तथा यथाशक्ति द्रव्य लेकर संकल्प करे-

प्रतिज्ञा-संकल्प — ॐ विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत् अद्य ब्रह्मणो

१. और्ध्वदैहिकदानानि यैर्न दत्तानि काश्यप। महाकष्टेन ते यान्ति तस्माद् देयानि शक्तित:। (ग०पु०, प्रेतखण्ड १९।१३)

२. (क) गोभूतिलहिरण्याज्यं वासो धान्यं गुडानि च । रौप्यं लवणमित्याहुर्दशदानान्यनुक्रमात्॥ (निर्णयसिन्धुमें मदनरत्नका वचन) (ख) 'महादानेषु दत्तेषु गतस्तत्र सुखी भवेत्।' (ग॰पु॰, प्रेतखण्ड १९।३)

३. तिलं लौहं हिरण्यञ्च कार्पासं लवणं तथा। सप्तधान्यं क्षितिर्गाव एकैकं पावनं स्मृतम्॥ (ग०पु०२।४।३९) ४. (क) जौ, धान, तिल, कँगनी, मूँग, चना, साँवा—ये सप्तधान्य कहलाते हैं— (ख) मतान्तरसे जौ, गेहूँ, धान, तिल, टाँगुन, साँवा तथा चना—ये सप्तधान्य कहलाते हैं—

यवधान्यतिलाः कङ्गः मुद्गचणकश्यामकाः। एतानि सप्तधान्यानि सर्वकार्येषु योजयेत्॥ यवगोधूमधान्यानि तिला: कङ्कुस्तर्थेव च । श्यामाकं चीनकञ्चैव सप्तधान्यमुदाहृतम्॥ (षट्त्रिंशन्मत)

""मासे ""पक्षे ""तिथौ ""वासरे ""गोत्र: ""शर्मा / वर्मा / गुप्तो ऽहम् ( यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहम्' के स्थानपर **'''गोत्रस्य '''शर्मण: ⁄ वर्मण: ⁄ गुप्तस्य प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुद्देश्येन** इतना जोड़ ले **)शास्त्रोक्तफलप्राप्तिद्वारा** 

श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं दशमहादानान्तर्गतगोभूतिलसुवर्णघृतवस्त्रधान्यगुडरजतलवणसंज्ञकानां वस्तुनां मध्ये यथासम्भवं विद्यमानवस्तृनामविद्यमानवस्तुनिष्क्रयद्रव्यस्य च दानं करिष्ये। (प्रतिनिधि करे तो 'करिष्यामि' कहे।) हाथका

वरण-संकल्प—दायें हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत, पुष्प तथा वरण-द्रव्य लेकर संकल्प करे—

करे तो 'अहम्'के स्थानपर ""गोत्रस्य ""शर्मणः / वर्मणः / गुप्तस्य प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुद्देश्येन इतना जोड़ ले ) शास्त्रोक्तफलप्राप्तिद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं दशमहादानान्तर्गतगोभृतिलसुवर्णघृतवस्त्रधान्यगुडरजतलवण-संज्ञकानां वस्तूनां मध्ये यथासम्भवं विद्यमानवस्तूनामविद्यमानवस्तुनिष्क्रयद्रव्यस्य च दानप्रतिग्रहीतृत्वेन

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा /वर्मा /गुप्तोऽहम् ( यदि प्रतिनिधि

**""गोत्रं ""शर्माणं भवन्तं वृणे।** संकल्पजल तथा वरण-द्रव्य ब्राह्मणको दे दे। ब्राह्मण 'वृतोऽस्मि' बोले। दानका संकल्प\*—दायें हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत लेकर संकल्प करे—ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः

अद्य यथोक्तगुणविशिष्टितथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ( यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहम्' के स्थानपर ····गोत्रस्य ····शर्मणः /वर्मणः /गुप्तस्य प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुद्देश्येन इतना जोड् ले ) शास्त्रोक्तफलप्राप्तिद्वारा

श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं दशमहादानान्तर्गतरुद्रदैवत्यां गाम्/गोनिष्क्रयद्रव्यम्, विष्णुदैवत्यां भूमिम्/भूमिनिष्क्रयद्रव्यम्, प्रजापतिदैवतं तिलम्/तिलनिष्क्रयद्रव्यम्, अग्निदैवतं स्वर्णम्/स्वर्णनिष्क्रयद्रव्यम्, मृत्युञ्जयदैवतं घृतम्/ घृतनिष्क्रयद्रव्यम्, बृहस्पतिदैवतं वस्त्रम्/वस्त्रनिष्क्रयद्रव्यम्, प्रजापतिदैवतं धान्यम्/धान्यनिष्क्रयद्रव्यम्,

सोमदैवतं गुडम् /गुडनिष्क्रयद्रव्यम्, चन्द्रदैवतं रजतम् /रजतिनष्क्रयद्रव्यम्, सोमदैवतं लवणम् /लवणनिष्क्रयद्रव्यम् एतानि दशवस्तृनि ""गोत्राय ""शर्मणे वृताय ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे। (प्रतिनिधि करे तो 'सम्प्रददािम' बोले।) संकल्पका जल छोड दे।

दक्षिणा-संकल्प—दायें हाथ में त्रिकुश, जल, अक्षत तथा दक्षिणा लेकर संकल्प करे—ॐ

विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ( यदि प्रतिनिधि करे तो

'अहम्' के स्थानपर **""गोत्रस्य ""शर्मण:/वर्मण:/गुप्तस्य प्रतिनिधिभूतोऽहं तद्देश्येन** इतना जोड़ ले) शास्त्रोक्तफलप्राप्तिद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं दशमहादानान्तर्गतगोभृतिलसुवर्णघृतवस्त्रधान्यगुडरजतलवणसंज्ञकानां वस्तूनां मध्ये यथासम्भवं विद्यमानवस्तुदानस्य अविद्यमानवस्तुनिष्क्रयद्रव्यदानस्य च प्रतिष्ठासांगतासिद्ध्यर्थं

**""गोत्राय ब्राह्मणाय इमां दक्षिणां सम्प्रददे** ऐसा कहे (प्रतिनिधि करे तो **'सम्प्रददामि'** बोले)। दक्षिणा ब्राह्मणको

## निवेदित कर दे।

संकल्पजल छोड दे तथा द्रव्य ब्राह्मणको दे दे।

६२

## स्मरण और समर्पण-

यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्॥

ॐ श्रीविष्णवे नमः। ॐ श्रीविष्णवे नमः। ॐ श्रीविष्णवे नमः। श्रीविष्णुस्मरणात् परिपूर्णताऽस्तु। ॐ तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु।

\* जिस वस्तुका निष्क्रय दिया जाय, उसके लिये संकल्पमें इस प्रकार कहना चाहिये। यथा—'**रुद्रदैवतं गोनिष्क्रयद्रव्यम्।**'

# दस महादानकी वस्तुओंके दानकी पृथक्-पृथक् विधि

समय रहनेपर प्रत्येक वस्तुके दानका निम्नलिखित प्रकारसे अलग-अलग संकल्प करना चाहिये-

# १. गोदान

प्रतिज्ञा-संकल्प — दायें हाथमें त्रिकुश, अक्षत, जल लेकर संकल्प करे—

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत् अद्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे

वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे ""क्षेत्रे (यदि

काशी हो तो अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे आनन्दवने गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजते महाश्मशाने भगवत्या उत्तरवाहिन्या

भागीरथ्या गङ्गाया वामभागे) ""संवत्सरे उत्तरायणे/दक्षिणायने ""ऋतौ ""मासे ""पक्षे ""तिथौ ""वासरे

"'गोत्रः "'शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् [ यदि प्रतिनिधि पुत्र करे तो 'अहम्'के स्थानपर "'गोत्रस्य शर्मणः/वर्मणः/

गुप्तस्य ""नाम्नः पितुः ( ""गोत्रायाः ""नाम्न्या मातुः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुद्देश्येन बोले ] शास्त्रोक्तफलप्राप्तिद्वारा

श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं दशमहादानान्तर्गतं रुद्रदेवताकगवीदानम्/गोनिष्क्रयदानं करिष्ये। तदङ्गत्वेन ब्राह्मणवरणं

ब्राह्मणपुजनादिकं च करिष्ये। (प्रतिनिधि हो तो 'करिष्यामि' बोले।) संकल्पका जल आदि छोड़ दे।

वरण-संकल्प—दायें हाथमें त्रिकुश, अक्षत, जल और वरण-द्रव्य लेकर संकल्प करे— ॐ अद्य यथोक्तगुणविशिष्टितिथ्यादौ ""गोत्रोऽहम् (यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहम्' के स्थानपर पितु:/

मातुः प्रतिनिधिभूतोऽहं तद्देश्येन इतना कहे) क्रियमाणे दशमहादानान्तर्गतगोदानकर्मणि एभिर्वरणद्रव्यैः

"'गोत्रं "''शर्माणं ब्राह्मणं भवन्तं गोदानप्रतिग्रहीतृत्वेन /गोनिष्क्रयद्रव्यप्रतिग्रहीतृत्वेन वृणे। संकल्पका जल

और वरण-द्रव्य ब्राह्मणको दे दे।

ब्राह्मण—'वृतोऽस्मि' बोले।

**ब्राह्मणपूजन तथा गोपूजन** — ब्राह्मण तथा गोका प्रोक्षण कर पूजन कर ले।

दान-संकल्प — दायें हाथमें त्रिकुश, अक्षत, जल लेकर संकल्प करे—

ॐ अद्य यथोक्तगुणविशिष्टितिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहम् (यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहम्' के स्थानपर पितुः /मातुः प्रतिनिधिभूतोऽहम् तदुद्देश्येन इतना बोले) दशमहादानान्तर्गतगोनिष्क्रयद्रव्यम् (यदि

प्रत्यक्ष गौ देनी हो तो 'गोनिष्क्रयद्रव्यम्'के स्थानपर यथाशक्तिदास्यमानघासादिद्रव्यसहितां सुपूजितां रुद्रदैवतां सवत्सां गाम् ऐसा बोले) ""गोत्राय ""शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे (प्रतिनिधि हो तो

'सम्प्रददामि' कहे) ॐ तत्सत्, न मम। कहकर गौ ब्राह्मणके लिये निवेदित करे। संकल्पका जल छोड दे। गो-प्रार्थना — हाथ जोड़कर निम्न मन्त्र पढ़ते हुए गायकी प्रार्थना करे—

नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च । नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः॥ गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः । गावो मे सर्वतः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्॥

**ब्राह्मण-वचन** — ग्रहीता ब्राह्मण 'स्वस्ति' प्रतिवचन कहे। दक्षिणा-संकल्प—दायें हाथमें त्रिकुश, अक्षत, जल लेकर संकल्प करे— ॐ अद्य ····गोत्रः ····शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहम् (यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहम्' के स्थानपर पितुः / मातुः प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुद्देश्येन इतना बोले) कृतस्य दशमहादानान्तर्गतगोदानस्य सांगतासिद्ध्यर्थं ""गोत्राय **""शर्मणे ""ब्राह्मणाय इमां दक्षिणां भवते सम्प्रददे** (प्रतिनिधि हो तो 'सम्प्रददािम' बोले)। ॐ तत्सत्,

न मम। कहकर संकल्पका जल छोड दे तथा दक्षिणा ब्राह्मणके लिये निवेदित करे। विष्णुस्मरण — भगवान्का नाम-स्मरण कर ले।

ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः।

# २. भूमिदान

जिस भूमिका दान देना है, उस भूमिके मृत्तिकापिण्ड (ढेले)-को अपने आगे पात्रमें रख ले। यदि

मृत्तिकापिण्ड न लाया गया हो तो अक्षतको ही किसी पात्रमें रख ले। यदि भूमिका निष्क्रय-द्रव्य देना हो

(करिष्यामि)। संकल्पका जल छोड़ दे।

वरण-द्रव्य लेकर संकल्प करे-

संकल्प करे—

तो इसे ही अपने सामने रख ले। इसके बाद दायें हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत लेकर संकल्प करे—

भूमि-प्रार्थना — इस मन्त्रसे भूमिकी प्रार्थना करे —

वर्मा / गुप्तोऽहम् [यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहम्' के स्थानपर ""गोत्रस्य ""शर्मणः / वर्मणः / गुप्तस्य पितुः / मातुः प्रतिनिधिभूतोऽहं तदीय—बोले] महापातकोपपातकादिसर्वविधपातकानां निरासार्थं श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासोक्त-

प्रतिनिधि करे तो 'अहम्'के स्थानपर ""गोत्रस्य ""शर्मणः /वर्मणः /गुप्तस्य प्रतिनिधिभूतोऽहं तदीय — बोले] सर्वविधपातकानां निरासार्थं श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासोक्तफलप्राप्त्यर्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं श्रीविष्णुलोकप्राप्त्यर्थं च दशमहादानान्तर्गतभूमिदानकर्मणि एभिर्वरणद्रव्यैः ""गोत्रं ""शर्माणं ब्राह्मणं भवन्तं भूमिदानप्रतिग्रहीतृत्वेन/

**ब्राह्मण-वचन** — वरण-द्रव्य प्राप्तकर ब्राह्मण बोले—'वृतोऽस्मि।' ब्राह्मण-पूजन कर ले। भूमि-पूजन — इसके बाद अपने आगे रखे हुए मृत्पिण्ड, अक्षतपुंज या निष्क्रय-द्रव्यकी पूजा करे— भूम्यै नमः/भूमिनिष्क्रयद्रव्याय नमः, प्रोक्षणं समर्पयामि (जलका छींटा दे), चन्दनं समर्पयामि

(चन्दन चढ़ाये), अक्षतान् समर्पयामि (अक्षत चढ़ाये), मालां समर्पयामि (पुष्प तथा पुष्पमाला चढ़ाये)।

सर्वभूताश्रया भूमिर्वराहेण समुद्धृता । अनन्तसस्यफलदा ह्यतः शान्तिं प्रयच्छ मे॥

करे तो 'अहम्' के स्थानपर ""गोत्रस्य ""शर्मण: /वर्मण: /गुप्तस्य प्रतिनिधिभृतोऽहं तदीय — बोले ] सर्वविधपातकानां निरासार्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं विष्णुलोकप्राप्यर्थं च दशमहादानान्तर्गतां सुपूजितां विष्णुदैवतां भूमिम्/भूनिष्क्रयद्रव्यम्

इस तरह भूमिदानका संकल्पकर निम्न मन्त्र बोलते हुए संकल्प-जल ब्राह्मणके हाथमें दे दे— यथा भूमिप्रदानस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् । दानान्यन्यानि मे शान्तिर्भूमिदानाद् भवत्विह॥

दक्षिणा-संकल्प— दायें हाथमें त्रिकुश, जल, दक्षिणा आदि लेकर दानकी सांगता-सिद्धिके लिये

3% अद्य विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहम् [यदि

प्रतिनिधि करे तो 'अहम्' के स्थानपर ""गोत्रस्य पितुः (""गोत्रायाः मातुः) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदीय— बोले] सर्वविधपातकानां निरासार्थं श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासोक्तफलप्राप्त्यर्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं विष्णुलोक-प्राप्त्यर्थं च कृतस्य दशमहादानान्तर्गतभूमिदानस्य/भूनिष्क्रयद्रव्यदानस्य सांगतासिद्ध्यर्थं ""गोत्राय ""शर्मणे

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णु: अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्र: ""शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहम् [ यदि प्रतिनिधि

दान-संकल्प — दायें हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत लेकर भूमिदानका संकल्प करे—

**""गोत्राय ""शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे** (प्रतिनिधि करे तो 'सम्प्रददािम' कहे)।

**ब्राह्मण-वचन** — भूमिदान लेकर ब्राह्मण बोले—'ॐ स्वस्ति।'

**""ब्राह्मणाय इमां दक्षिणां भवते सम्प्रददे।** (प्रतिनिधि हो तो सम्प्रददामि बोले)

भूमिनिष्क्रयद्रव्यप्रतिग्रहीतृत्वेन वृणे। ऐसा संकल्पकर वरण-द्रव्य ब्राह्मणके हाथमें दे दे।

प्रतिज्ञा-संकल्प—ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा/

फलप्राप्त्यर्थं श्रीभगवत्प्रीत्यर्थं विष्णुलोकप्राप्त्यर्थं च दशमहादानान्तर्गतं भूमिदानम्/भूमिनिष्क्रयद्रव्यदानं करिष्ये (प्रतिनिधि करे तो 'करिष्यामि' कहे)। तदङ्गत्वेन ब्राह्मणवरणं भूब्राह्मणपूजनादिकं च करिष्ये

वरण-संकल्प— ब्राह्मणको उत्तराभिमुख बैठाकर दायें हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत, पुष्प और 3% विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहम् [यदि इस तरह संकल्प लेकर दक्षिणा ब्राह्मणके हाथमें दे दे और भगवान्का स्मरण कर ले। ३. तिलदान

तिल या तिल-निष्क्रय-द्रव्यको किसी पात्रमें अपने सामने रखकर हाथमें जल, अक्षत, पुष्प लेकर

तिलदानका संकल्प करे-प्रतिज्ञा-संकल्प—ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा/

वर्मा / गुप्तोऽहम् [ यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहम् ' के स्थानपर ""गोत्रस्य पितुः ( ""गोत्रायाः मातुः ) प्रतिनिधिभृतोऽहं

तदीय—बोले] सर्वविधपातकानां निरासार्थं श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासोक्तफलप्राप्त्यर्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं

श्रीविष्णुलोकप्राप्त्यर्थं च दशमहादानान्तर्गतं तिलदानम्/तिलनिष्क्रयद्रव्यदानं करिष्ये ( करिष्यामि )। तदङ्गत्वेन

ब्राह्मणवरणं ब्राह्मणपूजनं तिलपूजनं च करिष्ये (करिष्यामि)। संकल्पका जल छोड़ दे।

वरण-संकल्प— दायें हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत, पुष्प और वरण-द्रव्य लेकर संकल्प करे—

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णु: अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्र: ""शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहम् [ यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहम्' के स्थानपर ""गोत्रस्य पितुः ( ""गोत्रायाः मातुः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदीय—बोले ] सर्वविध-

पातकानां निरासार्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं विष्णुलोकप्राप्त्यर्थं च दशमहादानान्तर्गततिलदानकर्मणि एभिर्वरणद्रव्यैः

····गोत्रं ····शर्माणं ब्राह्मणं तिलदानप्रतिग्रहीतृत्वेन /तिलनिष्क्रयद्रव्यप्रतिग्रहीतृत्वेन भवन्तं वृणे। इस तरह संकल्पकर वरण-द्रव्य ब्राह्मणके हाथमें दे दे।

**ब्राह्मण-वचन** — ब्राह्मण वरण-द्रव्य प्राप्त कर बोले—'वृतोऽस्मि।' ब्राह्मणका पूजन कर ले।

तिलपुजन—निम्न मन्त्रसे तिलकी पूजा करे— विष्णोर्देहसमुद्भताः कृषाः कृष्णतिलास्तथा । धर्मस्य रक्षणायालमेतत् प्राहुर्दिवौकसः॥

तिलदानका संकल्प—दायें हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत आदि लेकर तिलदानका संकल्प करे।

इस तरह तिलदानका संकल्प लेकर निम्नलिखित मन्त्रको पढ़ते हुए तिल ब्राह्मणके हाथमें दे दे—

दक्षिणा-संकल्प—दायें हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत आदि लेकर दानकी सांगतासिद्धिके लिये संकल्प करे—

सम्प्रददे (प्रतिनिधि करे तो 'सम्प्रददामि' कहे)।

महर्षेगींत्रसम्भूताः कश्यपस्य तिलाः स्मृताः । तस्मादेषां प्रदानेन मम **ब्राह्मण-वचन**— तिलदान ग्रहणकर ब्राह्मण बोले—'ॐ स्वस्ति।'

बोले] सर्वविधपातकानां निरासार्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं श्रीविष्णुलोकप्राप्त्यर्थं च दशमहादानान्तर्गतान् सुपूजितानिमांस्तिलान् प्रजापितदैवतान् ""गोत्राय ""शर्मणे ""ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे (प्रतिनिधि करे तो 'सम्प्रददामि' कहे)।

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहम् [यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहम्'के स्थानपर ""गोत्रस्य पितुः ( ""गोत्रायाः मातुः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदीय—

तिलेभ्यो नमः/तिलनिष्क्रयद्रव्याय नमः, प्रोक्षणं समर्पयामि (जलका छींटा दे)। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि (गन्ध, अक्षत, पुष्प आदि चढ़ाये)।

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहम् [यदि

प्रतिनिधि करे तो 'अहम्' के स्थानपर ""गोत्रस्य पितुः (""गोत्रायाः मातुः) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदीय—बोले] सर्वविधपातकानां निरासार्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं श्रीविष्णुलोकप्राप्त्यर्थं च कृतस्य दशमहादानान्तर्गतितलदानस्य सांगतासिद्ध्यर्थं ....गोत्राय ....शर्मणे ....ब्राह्मणाय इमां दक्षिणां भवते

इस तरह संकल्पकर दक्षिणा ब्राह्मणको दे दे और भगवानुका स्मरण कर ले।

पापं व्यपोहत॥

\* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

### ४. स्वर्णदान

स्वर्णको या तन्निष्क्रय-द्रव्यको अक्षत-पुंजपर रखकर दायें हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत, पुष्प लेकर संकल्प

ब्राह्मणवरणं ब्राह्मणपूजनादिकं च करिष्ये (करिष्यामि)। संकल्पका जल छोड़ दे।

**ब्राह्मण-वचन** — वरण-द्रव्य प्राप्त कर ब्राह्मण बोले—'वृतोऽस्मि।' **ब्राह्मणपूजन**—गन्ध, अक्षत, पुष्प तथा दक्षिणासे ब्राह्मणकी पूजा करे।

हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो:। अनन्तपुण्यफलदमत:

गन्धाक्षतपृष्पाणि समर्पयामि (गन्ध, अक्षत, पुष्पमाला आदि चढाये)।

(संकल्पकर वरण-द्रव्य ब्राह्मणके हाथमें दे दे।)

लिये संकल्प करे-

का संकल्प करे—

संकल्प करे—

स्मरण कर ले।

६६

ॐ विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहम् [यदि

प्रतिनिधि करे तो 'अहम्'के स्थानपर ""गोत्रस्य पितुः ( ""गोत्रायाः मातुः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदीय—बोले] सर्वविधपातकानां निरासार्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं श्रीविष्णुलोकप्राप्त्यर्थं च दशमहादानान्तर्गतस्वर्णदान-प्रतिग्रहीतृत्वेन /स्वर्णनिष्क्रयद्रव्यप्रतिग्रहीतृत्वेन एभिर्वरणद्रव्यैः ""गोत्रं ""शर्माणं ब्राह्मणं भवन्तं वृणे।

स्वर्णपूजन — निम्नलिखित मन्त्रसे स्वर्ण (या स्वर्ण-निष्क्रय-द्रव्य)-की पूजा करे—

स्वर्णाय नमः/स्वर्णनिष्क्रयद्रव्याय नमः, प्रोक्षणं समर्पयामि (जलसे छींटा दे)। सर्वोपचारार्थे

दानका संकल्प — हाथमें त्रिकुश, जल आदि लेकर स्वर्णदान (या तन्निष्क्रय-द्रव्यके दान)-

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा / वर्मा / गुप्तो ऽहम् [यदि

दक्षिणा-संकल्प—दायें हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत, पुष्प लेकर सांगतासिद्धिके लिये

🕉 विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् [यदि

दशमहादानान्तर्गतस्वर्णदानस्य/स्वर्णनिष्क्रयद्रव्यदानस्य सांगतासिद्ध्यर्थं ""गोत्राय ""शर्मणे

प्रतिनिधि करे तो 'अहम्'के स्थानपर ""गोत्रस्य पितुः ( ""गोत्रायाः मातुः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदीय— बोले] सर्वविधपातकानां निरासार्थं शास्त्रोक्तफलप्राप्त्यर्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं श्रीविष्णुलोकप्राप्त्यर्थं च

**""ब्राह्मणाय इमां दक्षिणां भवते सम्प्रददे (सम्प्रददामि)।** संकल्पकर दक्षिणा ब्राह्मणको दे दे तथा विष्ण्-

प्रतिनिधि करे तो 'अहम्'के स्थानपर ""गोत्रस्य पितुः ( ""गोत्रायाः मातुः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदीय—बोले] सर्वविधपातकानां निरासार्थं शास्त्रोक्तफलप्राप्त्यर्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं श्रीविष्णुलोकप्राप्त्यर्थं च दशमहादानान्तर्गतं हिरण्यमग्निदैवतम् /हिरण्यनिष्क्रयद्रव्यम् ""गोत्राय ""शर्मणे ""ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे (सम्प्रददािम)। (इस तरह संकल्पकर ब्राह्मणके हाथमें देयद्रव्य संकल्प-जलके साथ दे दे।)

**ब्राह्मण-वचन**— स्वर्ण या तन्निष्क्रय-द्रव्य प्राप्तकर ब्राह्मण बोले—'ॐ स्वस्ति।'

प्रतिज्ञा-संकल्प—ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा/ वर्मा / गुप्तोऽहम् [यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहम्' के स्थानपर ""गोत्रस्य पितुः ( ""गोत्रायाः मातुः ) प्रतिनिधि-

शान्तिं प्रयच्छ

भृतोऽहं तदीय—बोले] सर्वविधपातकानां निरासार्थं श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासोक्तफलप्राप्त्यर्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं

श्रीविष्णुलोकप्राप्त्यर्थं च दशमहादानान्तर्गतस्वर्णदानम्/स्वर्णनिष्क्रयद्रव्यदानं करिष्ये ( करिष्यामि )। तदङ्गत्वेन वरण-संकल्प—दायें हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत, पुष्प और वरण-द्रव्य लेकर ब्राह्मण-वरणके

### ५. घृतदान

पात्रमें घी या उसके अनुरूप मूल्यद्रव्य रखकर हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत, पुष्प लेकर घृतदानका

ब्राह्मण-वचन-ब्राह्मण 'वृतोऽस्मि' बोले।

**घृतपूजन**— निम्नलिखित मन्त्रसे घृतकी पूजा करे—

संकल्प करे— प्रतिज्ञा-संकल्प-ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा/

वर्मा / गुप्तोऽहम् [यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहम् के स्थानपर ""गोत्रस्य पितुः (""गोत्रायाः मातुः)

प्रतिनिधिभूतोऽहं तदीय—बोले] ज्ञाताज्ञातसर्वविधपातकानां निरासार्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं विष्णुलोकप्राप्त्यर्थं

च दशमहादानान्तर्गतघृतदानम् रघृतनिष्क्रयद्रव्यदानं करिष्ये ( करिष्यामि ) तदङ्गत्वेन ब्राह्मणवरणं ब्राह्मणपूजनं च करिष्ये (करिष्यामि)। संकल्पका जल छोड़ दे। वरण-संकल्प— दायें हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत और वरणद्रव्यादि लेकर संकल्प करे—

प्रतिनिधि करे तो 'अहम्'के स्थानपर ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) प्रतिनिधिभृतोऽहं तद्देश्येन—बोले]

क्रियमाणे दशमहादानान्तर्गतघृतदानकर्मणि एभिर्वरणद्रव्यैः ""गोत्रं ""शर्माणं ""ब्राह्मणं घृतदानप्रतिग्रहीतृत्वेन/ घृतनिष्क्रयद्रव्यप्रतिग्रहीतृत्वेन भवन्तं वृणे। (संकल्पकर वरण-द्रव्य ब्राह्मणको दे दे।)

समर्पयामि (गन्ध, अक्षत, पुष्प आदि चढाये)।

करे तो 'अहम्'के स्थानपर ""गोत्रस्य ""पितुः (""गोत्रायाः मातुः) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदीय—बोले] सर्वविधपातकानां निरासार्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं श्रीविष्णुलोकप्राप्यर्थं च दशमहादानान्तर्गतं मृत्युञ्जयदैवतं

घृतम् / घृतनिष्क्रयद्रव्यं ""गोत्राय ""शर्मणे ""ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे ( सम्प्रददामि )।

करे तो 'अहम्'के स्थानपर ""गोत्रस्य पितुः (""गोत्रायाः मातुः) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुद्देश्येन—बोले] कृतस्य दशमहादानान्तर्गतघृतदानस्य सांगतासिद्ध्यर्थं ""गोत्राय ""शर्मणे ब्राह्मणाय इमां दक्षिणां भवते

सम्प्रददे (प्रतिनिधि करे तो 'सम्प्रददामि' कहे)।

वस्त्र-उपवस्त्रके रूपमें दो नये वस्त्रोंको, जो कहीं कटे-फटे न हों या इनके निष्क्रय-द्रव्यको आगे

इस तरह घृतदानका संकल्प कर निम्नलिखित मन्त्रको पढ़ते हुए उसे ब्राह्मणको दे दे—

**ब्राह्मण-वचन** — घृत या घृतनिष्क्रय मुल्य प्राप्त कर ब्राह्मण बोले—'ॐ स्वस्ति।'

ऐसा संकल्पकर दक्षिणा ब्राह्मणको दे दे तथा विष्णुस्मरण कर ले।

रखकर तथा दायें हाथमें त्रिकुश, अक्षत, जल लेकर वस्त्रदानका संकल्प करे-

कामधेनोः समुद्भृतं सर्वक्रतुषु संस्थितम्। देवानामाज्यमाहारस्ततः शान्तिं प्रयच्छ मे॥

६. वस्त्रदान

वर्मा / गुप्तो ऽहम् [ यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहम्' के स्थानपर ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतो ऽहं

प्रतिज्ञा-संकल्प—ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा/

दक्षिणा-संकल्प—दायें हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत, पुष्प लेकर सांगतासिद्धिके लिये संकल्प करे— ॐ विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहम् [ यदि प्रतिनिधि

**ब्राह्मणपूजन**—गन्ध, अक्षत, पुष्प तथा दक्षिणासे ब्राह्मणका पूजन करे। दान-संकल्प — दायें हाथमें त्रिकुश, जल आदि लेकर संकल्प करे— ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहम् [ यदि प्रतिनिधि

आज्याय नमः/घृतनिष्क्रयद्रव्याय नमः, प्रोक्षणं समर्पयामि (जलसे छींटा दे) सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा / वर्मा / गुप्तो ऽहम् [यदि

\* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \* तदीय—बोले] ज्ञाताज्ञातसर्वविधपातकानां निरासार्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं विष्णुलोकप्राप्त्यर्थं च

ब्राह्मणपुजनादिकं च करिष्ये (करिष्यामि)। संकल्पका जल छोड़ दे।

६८

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा वर्मा / गुप्तो ऽहम् [यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहम्'के स्थानपर "गोत्रस्य ("'गोत्रायाः) प्रतिनिधिभृतोऽहं तद्देश्येन—बोले] क्रियमाणे दशमहादानान्तर्गतवस्त्रदानकर्मणि एभिर्वरणद्रव्यैः ""गोत्रं ""शर्माणं ""ब्राह्मणं वस्त्रदानप्रतिग्रहीतृत्वेन/

वरण-संकल्प— दायें हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत और वरण-द्रव्यादि लेकर संकल्प करे—

दशमहादानान्तर्गतवस्त्रदानम् वस्त्रनिष्क्रयद्रव्यदानं करिष्ये (करिष्यामि)। तदङ्गत्वेन ब्राह्मणवरणं

वस्त्रनिष्क्रयद्रव्यप्रतिग्रहीतृत्वेन भवन्तं वृणे। संकल्प जल तथा वरण-द्रव्य ब्राह्मणके हाथमें दे दे। ब्राह्मण-वचन-ब्राह्मण 'वृतोऽस्मि' बोले। **ब्राह्मणपूजन** — गन्ध, अक्षत तथा पुष्पसे ब्राह्मणका पूजन करे।

वस्त्रपुजन — वस्त्राय नमः / वस्त्रनिष्क्रयद्रव्याय नमः, प्रोक्षणं समर्पयामि (जलसे छींटा दे)। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि (गन्ध, अक्षत, पुष्प आदि चढाये)।

दान-संकल्प — दाहिने हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत लेकर संकल्प करे—

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा / वर्मा / गुप्तो ऽहम् [यदि

प्रतिनिधि करे तो 'अहम्'के स्थानपर ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुद्देश्येन—बोले]

दशमहादानान्तर्गतं बृहस्पतिदैवतं वस्त्रद्वयम् / वस्त्रनिष्क्रयद्रव्यं ....गोत्राय ....शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे

(सम्प्रददामि)। संकल्पजल छोड दे। इस तरह वस्त्रदानका संकल्प कर निम्नलिखित मन्त्र पढ़ते हुए ब्राह्मणको दे दे—

शीतवातोष्णसंत्राणं लज्जाया रक्षणं परम् । देहालङ्करणं वस्त्रमतः शान्तिं प्रयच्छ मे॥

**ब्राह्मण-वचन** कस्त्र या तन्निष्क्रय-द्रव्य प्राप्त कर ब्राह्मण बोले—'ॐ स्वस्ति।' दक्षिणा-संकल्प — दायें हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत, पुष्प लेकर सांगतासिद्धिके लिये संकल्प करे—

ॐ विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः "'शर्मा वर्मा / गुप्तोऽहम् [ यदि प्रतिनिधि

करे तो 'अहम्' के स्थानपर ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभृतोऽहं तद्देश्येन—बोले ] कृतस्य दशमहा-दानान्तर्गतवस्त्रदानस्य सांगतासिद्ध्यर्थं ""गोत्राय ""शर्मणे ब्राह्मणाय भवते इमां दक्षिणां सम्प्रददे ( सम्प्रददािम )।

संकल्प कर दक्षिणा ब्राह्मणको दे दे तथा विष्णु-स्मरण कर ले। ७. धान्यदान \*

धान, गेहूँ आदि अन्नोंको या धान्यके मूल्यको पात्रमें अपने सामने रखकर दायें हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत, पुष्प लेकर धान्यके दानका प्रतिज्ञा-संकल्प करे-

प्रतिज्ञा-संकल्प—ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा/

वर्मा / गुप्तो ऽहम् [यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहम् 'के स्थानपर "गोत्रस्य ( "गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतो ऽहं

तदीय—बोले] ज्ञाताज्ञातसर्वविधपातकानां निरासार्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं विष्णुलोकप्राप्त्यर्थं च

दशमहादानान्तर्गतधान्यदानम् /धान्यनिष्क्रयद्रव्यदानं करिष्ये (करिष्यामि )। तदङ्गत्वेन ब्राह्मणवरणं ब्राह्मणपूजनादिकं च करिष्ये (करिष्यामि)। संकल्पजल छोड दे।

वरण-संकल्प—दाहिने हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत तथा वरणद्रव्य लेकर संकल्प करे— ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा / वर्मा / गुप्तो ऽहम् [यदि

प्रतिनिधि करे तो 'अहम्'के स्थानपर ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) प्रतिनिधिभृतोऽहं तदुद्देश्येन—बोले]

\* शस्यं क्षेत्रगतं प्राहुः सतुषं धान्यमुच्यते। आमान्नं वितुषं प्रोक्तं सिद्धमन्नं प्रकीर्तितम्॥

धान्यनिष्क्रयद्रव्यप्रतिग्रहीतृत्वेन भवन्तं वृणे। (संकल्पकर वरण-द्रव्य ब्राह्मणको दे दे।) **ब्राह्मण-वचन** — ब्राह्मण बोले—'वृतोऽस्मि।' **ब्राह्मणपूजन**—गन्ध, अक्षत, पुष्पसे ब्राह्मण-पूजन करे। थान्यपूजन — धान्याय नमः /धान्यनिष्क्रयद्रव्याय नमः, प्रोक्षणं समर्पयामि। (जलसे छींटा दे)

६९

सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि (गन्ध, अक्षत, पुष्प आदि चढाये)।

दान-संकल्प — दायें हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत लेकर संकल्प करे—

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा / वर्मा / गुप्तो ऽहम् [ यदि प्रतिनिधि

करे तो 'अहम्' के स्थानपर ""गोत्रस्य ( "'गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं तद्देश्येन — बोले ] दशमहादानान्तर्गतं प्रजापतिदैवतं धान्यम् /धान्यनिष्क्रयद्रव्यम् ""गोत्राय ""शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे ( सम्प्रददामि )।

**ब्राह्मण-वचन** — धान्य या तन्निष्क्रय-द्रव्य प्राप्तकर ब्राह्मण बोले—'ॐ स्वस्ति।'

इस तरह संकल्पकर जल छोड़ दे और निम्नलिखित मन्त्रको बोलते हुए धान्य ब्राह्मणको दे दे— सर्वदेवमयं धान्यं सर्वोत्पत्तिकरं महत्। प्राणिनां जीवनोपायमतः शान्तिं प्रयच्छ मे॥

दक्षिणा-संकल्प—दायें हाथमें कुश, जल, अक्षत तथा दक्षिणाद्रव्य लेकर संकल्प करे— ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा / वर्मा / गुप्तो ऽहम् [यदि

प्रतिनिधि करे तो 'अहम्'के स्थानपर ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुद्देश्येन — बोले]

कृतस्य दशमहादानान्तर्गतधान्यदानस्य सांगतासिद्ध्यर्थं ""गोत्राय ""शर्मणे ब्राह्मणाय इमां दक्षिणां सम्प्रददे (सम्प्रददामि)। संकल्पकर दक्षिणा ब्राह्मणको दे दे तथा विष्णु-स्मरण कर ले।

८. गुड़दान

गुड़ या गुड़के मूल्यको पात्रमें अपने सामने रखकर दायें हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत आदि लेकर

गुडदानका संकल्प करे—

प्रतिज्ञा-संकल्प—ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा/

वर्मा / गुप्तो ऽहम् [ यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहम् 'के स्थानपर ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतो ऽहं तदीय—बोले] ज्ञाताज्ञातसर्वविधपातकानां निरासार्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं विष्णुलोकप्राप्त्यर्थं च दशमहादानान्तर्गतगुडदानम् ⁄गुडनिष्क्रयद्रव्यदानं करिष्ये ( करिष्यामि )। तदङ्गत्वेन ब्राह्मणवरणं ब्राह्मणपूजनादिकं

च करिष्ये (करिष्यामि)। संकल्पजल छोड़ दे।

वरण-संकल्प — दायें हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत तथा वरणद्रव्य लेकर संकल्प करे—

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा / वर्मा / गुप्तो ऽहम् [यदि

प्रतिनिधि करे तो 'अहम्'के स्थानपर ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) प्रतिनिधिभूतोऽहं तद्देश्येन—बोले]

क्रियमाणे दशमहादानान्तर्गतगुडदानकर्मणि एभिर्वरणद्रव्यैः ""गोत्रं ""शर्माणं ""ब्राह्मणं गुडदानप्रतिग्रहीतृत्वेन/

गुडनिष्क्रयद्रव्यप्रतिग्रहीतृत्वेन भवन्तं वृणे। संकल्पकर वरण-द्रव्य ब्राह्मणको दे दे।

**ब्राह्मण-वचन** ब्राह्मण बोले—'वृतोऽस्मि।' **ब्राह्मणपूजन**—गन्ध, अक्षत, पुष्प तथा दक्षिणासे ब्राह्मणका पूजन करे।

गुड़पूजन — गुडाय नमः ⁄गुडनिष्क्रयद्रव्याय नमः, प्रोक्षणं समर्पयामि (जलसे छींटा दे)।

सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। गन्ध, अक्षत, पुष्प आदि चढाये।

दान-संकल्प — दायें हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत लेकर संकल्प करे—

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा / वर्मा / गुप्तो ऽहम् [ यदि प्रतिनिधि

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \* 90 करे तो 'अहम् 'के स्थानपर ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभृतोऽहं तद्देश्येन — बोले ] दशमहादानान्तर्गतं सोमदैवतं गुडम् ⁄गुडनिष्क्रयद्रव्यं ""गोत्राय ""शर्मणे ""ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे (सम्प्रददािम)।

इस तरह संकल्पकर जल छोड़ दे और निम्नलिखित मन्त्र बोलते हुए गुड़ ब्राह्मणको दे दे— यथा देवेषु विश्वात्मा प्रवरश्च जनार्दनः । सामवेदस्तु वेदानां महादेवस्तु योगिनाम्॥ प्रणवः सर्वमन्त्राणां नारीणां पार्वती तथा । तथा रसानां प्रवरः सदैवेक्षुरसो मतः ।

मम तस्मात् परां शान्तिं ददस्व गुड सर्वदा॥

दक्षिणा-संकल्प—दायें हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत तथा दक्षिणाद्रव्य लेकर संकल्प करे—

**ब्राह्मण-वचन**—गुड या तन्निष्क्रय-द्रव्य प्राप्तकर ब्राह्मण बोले—'ॐ स्वस्ति।'

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा वर्मा / गुप्तो ऽहम् [यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहम्'के स्थानपर ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुद्देश्येन—बोले] कृतस्य दशमहादानान्तर्गतगुडदानस्य सांगतासिद्ध्यर्थं ""गोत्राय ""शर्मणे ब्राह्मणाय भवते इमां दक्षिणां

सम्प्रददे (सम्प्रददािम)। संकल्पकर ब्राह्मणको दक्षिणा दे दे तथा विष्णु-स्मरण कर ले। ९. रजतदान

चाँदीको या रजतनिष्क्रय-द्रव्यको पात्रमें अपने सामने रखकर दायें हाथमें त्रिकुश, जल आदि लेकर

संकल्प करे—

प्रतिज्ञा-संकल्प—ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा/

वर्मा / गुप्तो ऽहम् [ यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहम् 'के स्थानपर ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतो ऽहं

तदीय—बोले] ज्ञाताज्ञातसर्वविधपातकानां निरासार्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं विष्णुलोकप्राप्त्यर्थं च दशमहादानान्तर्गतरजतदानम् /रजतनिष्क्रयद्रव्यदानं करिष्ये (करिष्यामि )। तदङ्गत्वेन ब्राह्मणवरणं

ब्राह्मणपूजनादिकं च करिष्ये (करिष्यामि)। संकल्पका जल छोड़ दे।

वरण-संकल्प—दाहिने हाथमें त्रिकुश, अक्षत, जल तथा वरणद्रव्य लेकर संकल्प करे—

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा वर्मा / गुप्तो ऽहम् [यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहम्'के स्थानपर ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुद्देश्येन—बोले]

क्रियमाणे दशमहादानान्तर्गतरजतदानकर्मणि एभिर्वरणद्रव्यैः ""गोत्रं ""शर्माणं ब्राह्मणं रजतदानप्रतिग्रहीतृत्वेन/ रजतनिष्क्रयद्रव्यप्रतिग्रहीतृत्वेन भवन्तं वृणे। संकल्पकर वरण-द्रव्य ब्राह्मणको दे दे।

**ब्राह्मण-वचन** — ब्राह्मण बोले—'वृतोऽस्मि।' **ब्राह्मणपूजन** — गन्ध, अक्षत, पुष्प और दक्षिणासे ब्राह्मण-पूजन करे।

रजतपूजन — रजताय नमः /रजतिनष्क्रयद्रव्याय नमः, प्रोक्षणं समर्पयामि (जलसे छींटा दे)। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। गन्ध, अक्षत, पुष्प आदि चढाये।

दान-संकल्प — दायें हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत लेकर संकल्प करे—

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा / वर्मा / गुप्तो ऽहम् [ यदि प्रतिनिधि

करे तो 'अहम्' के स्थानपर "'गोत्रस्य (""गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुद्देश्येन — बोले ] दशमहादानान्तर्गतं

चन्द्रदैवतं रजतम् रजतिनष्क्रयद्रव्यम् ""गोत्राय ""शर्मणे ""ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे ( सम्प्रददािम )। इस तरह संकल्पकर जल छोड़ दे और निम्नलिखित मन्त्र बोलते हुए रजत ब्राह्मणको दे दे—

प्रीतिर्यतः पितृणां च विष्णुशङ्करयोः सदा। शिवनेत्रोद्भवं रौप्यमतः शान्तिं प्रयच्छ मे॥ **ब्राह्मण-वचन—** ब्राह्मण बोले—'ॐ स्वस्ति।'

दक्षिणा-संकल्प—दायें हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत तथा दक्षिणाद्रव्य लेकर संकल्प करे—

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा / वर्मा / गुप्तो ऽहम् [यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहम्'के स्थानपर ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुद्देश्येन—बोले]

१०. लवणदान लवण या लवण-निष्क्रय-द्रव्यको पात्रमें अपने सामने रखकर दायें हाथमें त्रिकुश, जल आदि लेकर

कृतस्य दशमहादानान्तर्गतरजतदानस्य सांगतासिद्ध्यर्थं ""गोत्राय ""शर्मणे ब्राह्मणाय भवते इमां दक्षिणां

सम्प्रददे (सम्प्रददािम)। संकल्पजल छोड़ दे, दक्षिणा ब्राह्मणको दे दे और विष्णुस्मरण कर ले।

लवणदानका संकल्प करे-

प्रतिज्ञा-संकल्प—ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा/

वर्मा / गुप्तो ऽहम् [ यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहम् 'के स्थानपर "गोत्रस्य ( "गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतो ऽहं

तदीय—बोले] ज्ञाताज्ञातसर्वविधपातकानां निरासार्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं विष्णुलोकप्राप्यर्थं च दशमहादानान्तर्गत-

लवणदानम्/लवणनिष्क्रयद्रव्यदानं करिष्ये (करिष्यामि)। तदङ्गत्वेन ब्राह्मणवरणं ब्राह्मणपूजनादिकं च करिष्ये (करिष्यामि)। संकल्पजल छोड दे।

वरण-संकल्प—दाहिने हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत तथा वरणद्रव्य लेकर संकल्प करे—

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा / वर्मा / गुप्तो ऽहम् [यदि

प्रतिनिधि करे तो 'अहम्'के स्थानपर ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुद्देश्येन—बोले]

क्रियमाणे दशमहादानान्तर्गतलवणदानकर्मणि एभिर्वरणद्रव्यैः **""गोत्रं ""शर्माणं ""ब्राह्मणं** लवणदान-

**ब्राह्मणपूजन**—गन्ध, अक्षत, पुष्प और दक्षिणासे ब्राह्मणका पूजन करे।

लवणपुजन — लवणाय नमः /लवणनिष्क्रयद्रव्याय नमः, प्रोक्षणं समर्पयामि (जलसे छींटा दे)। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपष्पाणि समर्पयामि (गन्ध, अक्षत, पुष्प आदि चढाये)।

करे तो 'अहम् 'के स्थानपर **""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुदेश्येन** — बोले ] दशमहादानान्तर्गतं सोमदैवतं लवणम्/लवणनिष्क्रयद्रव्यम् ""गोत्राय ""शर्मणे ""ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे (सम्प्रददािम)।

**ब्राह्मण-वचन** — लवण या तन्निष्क्रय-द्रव्य लेकर ब्राह्मण बोले — 'ॐ स्वस्ति।'

सम्प्रददे (सम्प्रददामि)। संकल्पकर ब्राह्मणको दक्षिणा दे दे। स्मरण और समर्पण-

प्रतिग्रहीतृत्वेन/लवणनिष्क्रयद्रव्यप्रतिग्रहीतृत्वेन भवन्तं वृणे। संकल्पकर वरण-द्रव्य ब्राह्मणको दे दे। **ब्राह्मण-वचन** — ब्राह्मण बोले—'वृतोऽस्मि।'

दान-संकल्प — दाहिने हाथमें कुश, जल, अक्षत लेकर संकल्प करे— ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा / वर्मा / गुप्तो ऽहम् [ यदि प्रतिनिधि

इस तरह संकल्पकर निम्नलिखित मन्त्र बोलते हुए संकल्पजल छोड़ दे और लवण ब्राह्मणके हाथमें दे दे— यस्मादन्नरसाः सर्वे नोत्कृष्टा लवणं विना । शम्भोः प्रीतिकरं यस्मादतः शान्तिं प्रयच्छ मे॥

दक्षिणा-संकल्प—दाहिने हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत तथा दक्षिणाद्रव्य लेकर संकल्प करे— ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा वर्मा /गुप्तो ऽहम् [यदि

प्रतिनिधि करे तो 'अहम्'के स्थानपर ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) प्रतिनिधिभृतोऽहं तद्देश्येन—बोले] कृतस्य दशमहादानान्तर्गतलवणदानस्य सांगतासिद्ध्यर्थं ""गोत्राय ""शर्मणे ब्राह्मणाय भवते इमां दक्षिणां

यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्॥

भगवानुका स्मरण कर तीन बार 'श्रीविष्णवे नमः' बोले।

# संक्षिप्त अष्टमहादानविधि

अलग दान करना चाहें, वे दस महादानप्रकरणमें दी गयी विधिके अनुसार संकल्पवाक्यमें केवल 'दशमहादानान्तर्गत'-**के स्थानपर** 'अष्टमहादानान्तर्गत' **शब्द जोड़कर तत्तत् वस्तुओंके दानका अलग-अलग** 

[ यहाँ एक साथ अष्टमहादान करनेका संकल्प दिया गया है। जो लोग आठ वस्तुओंका अलग-

संकल्प कर सकते हैं।] तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, लवण एवं सप्तधान्य (जौ, धान, तिल, कँगनी, मूँग, चना तथा साँवा), भूमि

और गौ—इन आठों वस्तुओंको यथास्थान रखकर दायें हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत आदि लेकर एक साथ दान

करनेका संकल्प करे। प्रत्यक्ष वस्तुके न होनेपर उनका निष्क्रय-द्रव्य रखकर भी संकल्प कर सकते हैं।

प्रतिज्ञा-संकल्प — ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत् अद्यैतस्य

विष्णोराज्ञया जगत्सृष्टिकर्मीण प्रवर्तमानस्य परार्धद्वयजीविनो ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे

अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे "अधेत्रे (यदि काशी हो तो

अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे आनन्दवने गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते महाश्मशाने भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या

गङ्गाया वामभागे ) ""संवत्सरे उत्तरायणे /दक्षिणायने ""ऋतौ ""मासे ""पक्षे ""तिथौ ""वासरे ""गोत्रः ····शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहम् [ यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहम् 'के स्थानपर ···गोत्रस्य ( ···गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं

तद्देश्येन — बोले ] शास्त्रोक्तफलप्राप्तिद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं श्रीविष्णुलोकप्राप्यर्थं च तिललौहिहरण्य-कार्पासलवणसप्तधान्यभूमिगोरूपाणामष्टानां वस्तुनां मध्ये यथासम्भवं विद्यमानवस्तुनामविद्यमानवस्तु-

निष्क्रयद्रव्यस्य च दानं करिष्ये (करिष्यामि)। तदङ्गत्वेन ब्राह्मणवरणं ब्राह्मणपूजनं देयवस्तुपूजनं च करिष्ये (करिष्यामि)। संकल्पजल छोड दे।

वरण-संकल्प—दाहिने हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत तथा वरणद्रव्य लेकर संकल्प करे—

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा वर्मा /गुप्तो ऽहम् [यदि

प्रतिनिधि करे तो 'अहम्'के स्थानपर ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुद्देश्येन बोले]

क्रियमाणे अष्टमहादानकर्मीण शास्त्रोक्तफलप्राप्त्यर्थं एभिर्वरणद्रव्यैः ""गोत्रं ""शर्माणं ब्राह्मणमष्टमहादानप्रतिग्रही-तृत्वेन भवन्तं वृणे। कहकर वरणसामग्री ब्राह्मणके हाथमें दे दे।

**ब्राह्मण**-वचन—ब्राह्मण बोले—'ॐ वृतोऽस्मि।'

**ब्राह्मणपुजन**—गन्ध, अक्षत, पुष्प तथा दक्षिणासे ब्राह्मण-पूजन करे। **आठ वस्तुओंका पूजन—ॐ तिलाद्यष्टवस्तुभ्यो नमः, प्रोक्षणं समर्पयामि** (जलका छींटा दे)।

सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि (गन्ध, अक्षत, पुष्प आदि चढाये)।

दान-संकल्प \* — दायें हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत तथा वरणद्रव्य लेकर संकल्प करे—

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा / वर्मा / गुप्तो ऽहम् [यदि

प्रतिनिधि करे तो 'अहम्' के स्थानपर ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुद्देश्येन — इतना कहे ]

शास्त्रोक्तफलप्राप्तिद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं श्रीविष्णुलोकप्राप्त्यर्थं च प्रजापितदैवतं तिलम् रितलिनष्क्रयद्रव्यम्,

महाभैरवदैवतं लौहम्/लौहनिष्क्रयद्रव्यम्, अग्निदैवतं स्वर्णम्/स्वर्णनिष्क्रयद्रव्यम्, वनस्पतिदैवतं कार्पासम्/ कार्पासनिष्क्रयद्रव्यम्, सोमदैवतं लवणम्/लवणनिष्क्रयद्रव्यम्, प्रजापतिदैवतं सप्तधान्यम्/सप्तधान्यनिष्क्रयद्रव्यम्,

विष्णुदैवतां भूमिम्/भूमिनिष्क्रयद्रव्यम्, रुद्रदैवतां गाम्/गोनिष्क्रयद्रव्यम् एतानि अष्टवस्तूनि ""गोत्राय

\* जिस वस्तुका निष्क्रय दिया जाय, उसके लिये संकल्पमें इस प्रकार कहना चाहिये। जैसे तिलके लिये—'प्रजापितदैवतं

तिलनिष्क्रयद्रव्यम्'।

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * गोदानकी सामग्री *                                                                                                                                                                                                     | इ    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| शर्मणे ब्राह्मणाय (बहुत ब्राह्मण हों तो गोत्रेभ्यः शर्मभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विभज्य) सम्प्रददे (सम्प्रददािम)। संकल्पजल छोड़ दे।  ब्राह्मणा-वचन — दान लेकर ब्राह्मण बोले—'ॐ स्वस्ति।'  दक्षिणा-संकल्प — दायें हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत और दक्षिणा-द्रव्य लेकर संकल्प करे— ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ …गोत्रः …शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् [यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहम्'के स्थानपर …गोत्रस्य (…गोत्रायाः) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुद्देश्येन—इतना कहे ] कृतस्य अष्टमहादानस्य सांगतासिद्ध्यर्थं …गोत्राय …शर्मणे ब्राह्मणाय इमां दक्षिणां सम्प्रददे (सम्प्रददािम)। (संकल्पकर दक्षिणा ब्राह्मणको दे दे।)  स्मरण और समर्पण—  यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञित्वयादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्॥ भगवान्का स्मरणकर तीन बार 'ॐ विष्णावे नमः' बोले। |                                                                                                                                                                                                                         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | गोदानकी सामग्री                                                                                                                                                                                                         |      |
| दानकी सामग्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |
| १- स्वर्णशृंग (सोनेकी सींग),<br>२- रौप्यखुर (चाँदीके खुर),<br>३- ताँबेकी पीठ,<br>४- मोतीका पुच्छ,<br>५- गाय दुहनेके लिये काँसे या<br>पीतलकी बाल्टी<br>६- काँसे या पीतलका कटोरा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ७- गाय तथा बछड़ेके गलेके आभूषण—ह<br>घण्टी आदि,<br>८- रस्सी,<br>९- नाँद,<br>१०-गाय तथा बछड़ेकी ओढ़नी,<br>११-गायको खिलानेके लिये गुड़, चूनी, भूसा<br>१२-गौके लिये वर्षभरके आहारका निष्क्रय-                               | आदि, |
| पूजनकी सामग्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |
| १-गंगाजल,<br>२-पंचामृत,<br>३-वस्त्र,<br>४-उपवस्त्र,<br>५-रोली,<br>६-मौली,<br>७-चावल २०० ग्राम,<br>८-तिल ५० ग्राम,<br>९-जौ १० ग्राम,<br>१०-पुष्पमाला ५,<br>११-पुष्प,<br>१२-तुलसी,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १४-अबीर,<br>१५-इत्र,<br>१६-धूप,<br>१७-कपूर,<br>१८-दीप,<br>१९-रूई,<br>२०-गोघृत,<br>२१-नैवेद्य (पेड़ा, मिसरी, पंचमेवा आदि),<br>२२-फल,<br>२३-पान ८,<br>२४-लौंग-इलायची,<br>२५-ब्राह्मणवरणके लिये वस्त्र आदि,<br>२६-दक्षिणा। |      |
| १३–दूर्वा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४६−दाक्षणा।<br>————————————————————————————————————                                                                                                                                                                     |      |

80

## गोदानकी विधि

स्थिरेरङ्गेस्तुष्टुवाः

शान्तिरेव

अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता

शान्तिः

ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।

विवाहे

संकटे

सुमुखश्चैकदन्तश्च

धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो

लम्बोदरश्च

द्वादशैतानि

विद्यारम्भे

शुक्लाम्बरधरं

अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं

प्रसन्नवदनं

यतः समीहसे ततो

विकटो

नामानि

देवं

च

ध्यायेत्

पूजितो

स्वस्तिवाचन करें तथा कर्ताको चाहिये कि वह हाथमें अक्षत और पुष्प ले ले-

स्वस्ति नस्ताक्ष्यीं अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो

गोदानके पूर्व स्वस्तिवाचन तथा गणपित एवं गौरीका पूजन कर लेना चाहिये। कोई प्रतिमा—विग्रह

न हो तो सुपारीपर मौली लपेटकर उसे गौरीके निमित्त रख लेना चाहिये। तदनन्तर गोदान करानेवाले पण्डित

स्वस्त्ययन 🕉 स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः।

पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो विदशेषु जग्मयः। अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निह॥

शतिमन्तु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम्। पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायुर्गन्तोः॥

विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्।। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षः शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वः शान्तिः

सा

शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः॥ सुशान्तिर्भवतु॥

नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो

श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां

कपिलो

भालचन्द्रो

चैव विघ्नस्तस्य

यः

प्रवेशे

शशिवर्णं

यः

विघ्ननाशो

कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं

स

पिता

मा

नो अभयं

प्यालीमें रख ले। उनके दाहिनी ओर सुपारीके बराबर गोबरसे गौरी बनाकर रख ले। यदि गोबर उपलब्ध

बृहस्पतिर्दधातु॥

शान्तिरेधि॥

गजकर्णक:।

विनायकः॥

गजाननः।

तथा।

चतुर्भुजम्।

जायते॥

पठेच्छृणुयादपि॥

सर्वविघ्नोपशान्तये॥

सुरासुरै: ।

निर्गमे

न

इत्यादि न रहनेपर सुपारीपर मौली लपेटकर गणेशजीकी प्रतिमा बना ले तथा किसी पात्र अथवा मिट्टीकी

शिवे

त्र्यम्बके गौरि नारायणि

गणाधिपतये

कोटिसूर्यसमप्रभ। वक्रतुण्ड महाकाय देव सर्वकार्येषु निर्विघ्नं सर्वदा॥ कुरु मे ॥ श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः॥ हाथमें लिये अक्षत-पुष्पको गणेशजी एवं अम्बिकापर चढ़ा दे। इसके बाद दाहिने हाथमें त्रिकुश, जल,

अक्षत और पुष्प लेकर प्रतिज्ञा-संकल्प करे-

सर्वविघ्नहरस्तस्मै

सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये

शरणये

प्रतिज्ञा-संकल्प — ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत् अद्यैतस्य

विष्णोराज्ञया जगत्मृष्टिकर्मणि प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे किलयुगे किलप्रथमचरणे बौद्धावतारे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे "अभेत्रे ( यदि काशी हो तो अविमुक्त-

वाराणसीक्षेत्रे गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते महाश्मशाने भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या गङ्गाया वामभागे )

····संवत्सरे उत्तरायणे/दक्षिणायने ····ऋतौ ····मासे ····पक्षे ····तिथौ ····वासरे ····गोत्रः ····शर्मा/वर्मा/

गुप्तोऽहम् ( यदि प्रतिनिधि हो तो 'अहम्'के स्थानपर "गोत्रस्य "नाम्नः पितुः ( "नाम्न्या मातुः )

प्रतिनिधिभूतोऽहं तदीय—इतना और बोले ) अनेकजन्मोपार्जितज्ञाताज्ञातकायिकवाचिकमानसिकसांसर्गिक-समस्तपापानां निवृत्त्यर्थं शास्त्रोक्तफलप्राप्त्यर्थं भगवत्प्रीत्यर्थं च सवत्सगवीदानं करिष्ये कहकर हाथमें लिये

जल, अक्षतको छोड़ दे तथा पुन: जल, अक्षत ले ले। तदङ्गत्वेनादौ गणेशाम्बिकयो: पूजनं आवाहितब्रह्मादिदेवता-सहितसवत्सगवीपूजनं ब्राह्मणवरणं गोपुच्छोदकतर्पणञ्च करिष्ये कहकर जल, अक्षत तथा पुष्प छोड़ दे।

(पूजामें जो वस्तु विद्यमान न हो उसके लिये 'मनसा परिकल्प्य समर्पयामि' कहे। ( जैसे—आभूषणके

लिये 'आभूषणं मनसा परिकल्प्य समर्पयामि'।) हाथमें अक्षत लेकर ध्यान करे-भगवान् गणेशका ध्यान-

गजाननं भूतगणादिसेवितं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि

भगवती गौरीका ध्यान-देव्यै नमो महादेव्यै

भी कर सकते हैं।

प्रकत्ये भद्राये नियताः

श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, ध्यानं समर्पयामि। भगवान् गणेशका आवाहन—

गणपतिः हवामहे प्रियाणां त्वा निधीनां त्वा निधिपति हवामहे वसो मम। आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्॥

एह्येहि हेरम्ब महेशपुत्र समस्तविघ्नौघविनाशदक्ष। माङ्गल्यपूजाप्रथमप्रधान गृहाण पूजां भगवन् नमस्ते।।

गणपति और गौरीकी पूजा\*

शिवायै

\* यहाँ पूजनके मन्त्र लिखे गये हैं, यदि मरणासन्तकी दृष्टिसे पूजनमें शीघ्रता करनी हो तो केवल नाममन्त्र—'**श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, पुष्पं समर्पयामि'**—इस प्रकार बोलकर अन्य पूजन-सामग्री चढायी जा सकती है अथवा श्रीगणेशाम्बिका-स्मरण तथा पंचोपचारपूजन

कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्।

विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ॥

नमः।

ताम्॥

नमोऽस्तु

नमः॥

सर्वार्थसाधिके।

\* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \* ७६ सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः गणपतिमावाहयामि,स्थापयामि, पूजयामि च। हाथके अक्षत गणेशजीपर चढा दे। फिर अक्षत लेकर गणेशजीकी दाहिनी ओर गौरीजीका आवाहन करे— भगवती गौरीका आवाहन-अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके न मा नयति कश्चन। सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्॥ ससस्त्यश्वकः शङ्करप्रियाम् । हेमाद्रितनयां देवीं वरदां लम्बोदरस्य गौरीमावाहयाम्यहम्॥ जननीं गौर्ये नमः, गौरीमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि च। प्रतिष्ठा— 🕉 मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञः समिमं दधातु। मादयन्तामो३म्प्रतिष्ठ॥ देवास इह अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु देवत्वमर्चायै मामहेति च श्रीगणेशाम्बिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम्। प्रतिष्ठापूर्वकम् आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि, श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। आसनके लिये अक्षत समर्पित करे। पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नानीय, पुनराचमनीय—एतानि पाद्यार्घ्याचमनीय-

स्नानीयपुनराचमनीयानि समर्पयामि। श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। (इतना कहकर जल चढ़ा दे।)

दधि

घृतं

# पंचामृतस्नान—

पंचामृतं मयानीतं पयो

समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्॥ श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, पंचामृतस्नानं समर्पयामि। (पंचामृतसे स्नान कराये।) शृद्धोदकस्नान-गङ्गा च यमुना चैव गोदावरी

सिन्धुकावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्॥ **श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि।** (शुद्ध जलसे स्नान कराये।)

**आचमन** — शृद्धोदकस्नानानो आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमनके लिये जल दे।)

वस्त्र— शीतवातोष्णसंत्राणं लज्जाया रक्षणं परम्।

देहालङ्करणं वस्त्रमतः शान्तिं मे ॥ प्रयच्छ

श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, वस्त्रं समर्पयामि। (वस्त्र समर्पित करे।)

**आचमन** — वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमनके लिये जल दे।)

निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर॥

काण्डात्काण्डात्प्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि।

कामदं चैव सिन्द्रं प्रतिगृह्यताम्॥

च गुलालं च हरिद्रादिसमन्वितम्।

नानापरिमलं द्रव्यं गृहाण परमेश्वर॥ श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि। (अबीर-गुलाल आदि चढ़ाये।)

माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै

एवा नो दूर्वे प्र तनु सहस्र्रेण शतेन

सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनम्।

मयाहृतानि पुष्पाणि

आयुष्यमग्रयं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः॥

**आचमन** — यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमनके लिये जल दे।)

श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, यज्ञोपवीतं समर्पयामि। (यज्ञोपवीत समर्पित करे।)

यज्ञोपवीत-यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्।

उपवस्त्र — श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, उपवस्त्रं (उपवस्त्राभावे रक्तसूत्रं) समर्पयामि। (उपवस्त्र

समर्पित करे।) आचमन — उपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमनके लिये जल दे।)

चन्दन—

ॐ त्वां गन्धर्वा अखनँस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः। त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत॥ श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्। विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्॥

श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। (चन्दन अर्पित करे।) अक्षत— अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ताः सुशोभिताः।

श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, अक्षतान् समर्पयामि। (अक्षत चढ़ाये।) पुष्पमाला—

सिन्दूर-श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, सिन्दुरं समर्पयामि। (सिन्दूर अर्पित करे।) अबीर-गुलाल आदि नाना परिमल द्रव्य—

श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, दूर्वाङ्कुरान् समर्पयामि। (दूर्वांकुर चढ़ाये।)

ૐ

अबीरं

श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, पुष्पमालां समर्पयामि। (पुष्पमाला समर्पित करे।) दूर्वा—

प्रभो।

पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्॥

```
* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश *
96
```

त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।

मामृतात्॥

उत्तमः।

मुखादग्निरजायत॥

# सुगन्धिद्रव्य-

धूप—

दीप—

भगवानके आगे रखे।

उर्वारुकमिव

άE

άE

बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, सुगन्धिद्रव्यं समर्पयामि। (सुगन्धित द्रव्य समर्पित करे।)

वनस्पतिरसोद्भतो गन्धाढ्यो गन्ध

आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्॥ श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, धूपमाघ्रापयामि। (धूप दिखाये।)

चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुश्च

श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, दीपं दर्शयामि। (दीप दिखाये।) हस्तप्रक्षालन-'ॐ हृषीकेशाय नमः' कहकर हाथ धो ले।

प्राणश्च

नैवेद्य — नैवेद्यको प्रोक्षित कर गन्ध-पुष्पसे आच्छादित करे। तदनन्तर जलसे चतुष्कोण घेरा लगाकर

नाभ्या आसीदन्तरिक्षः शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत। भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ२ अकल्पयन्॥ शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरघृतानि

भक्ष्यभोज्यं च श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, नैवेद्यं निवेदयामि। (नैवेद्य निवेदित करे।) ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ॐ प्राणाय स्वाहा। ॐ अपानाय स्वाहा। ॐ व्यानाय स्वाहा। ॐ उदानाय स्वाहा। ॐ समानाय स्वाहा। ॐ अमृतापिधानमिस स्वाहा। (उच्चारण कर तीन आचमनी जल

चढ़ाये।) नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (जल समर्पित करे।) ऋतुफल— फलं मया

उत्तरापोऽशन— उत्तरापोऽशनार्थे जलं समर्पयामि। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। (जल दे।) करोद्वर्तन— चन्दनं करोद्वर्तनकं

पुगीफलं

एलादिचूर्णसंयुक्तं

ताम्बूल—

देव

देव स्थापितं पुरतस्तव। मे सफलावाप्तिर्भवेज्जन्मनि **श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, ऋतुफलानि समर्पयामि।** (ऋतुफल अर्पित करे।)

महद्दिव्यं

ताम्बूलं

मलयोद्भृतं कस्तूर्यादिसमन्वितम्।

नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्॥

गृहाण परमेश्वर॥

श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, करोद्वर्तनकं चन्दनं समर्पयामि। (मलयचन्दन समर्पित करे।)

नागवल्लीदलैर्युतम्। प्रतिगृह्यताम्॥

जन्मनि॥

```
* गोदानकी विधि *
                                                                          98
    श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, मुखवासार्थं एलालवंगपूगीफलसहितं ताम्बूलं समर्पयामि। (इलायची,
लौंग और सुपारीके साथ ताम्बूल अर्पित करे।)
    दक्षिणा—
            हिरण्यगर्भगर्भस्थं
                                    हेमबीजं विभावसो:।
            अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयच्छ
    श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, कृतायाः पूजायाः साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। (द्रव्य-दक्षिणा
समर्पित करे।)
    आरती—
            कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम्।
            आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो
    श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, आरार्तिकं समर्पयामि। (कर्पूरकी आरती करे, आरतीके बाद जल गिरा दे।)
    पुष्पांजलि—
            ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्।
            ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः॥
            नानासुगन्धिपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि
            पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो
                                          गृहाण परमेश्वर॥
    गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, पृष्पाञ्जलिं समर्पयामि। (पृष्पांजलि अर्पित करे।)
    प्रदक्षिणा—
                    कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि
            यानि
            तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा* पदे पदे॥
    श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि। (प्रदक्षिणा करे।)
    विशेषार्घ—
    ताम्रपात्रमें जल, चन्दन, अक्षत, फल, फूल, दूर्वा और दक्षिणा रखकर अर्घपात्रको हाथमें लेकर
निम्नलिखित मन्त्र पढ़े-
                     रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्यरक्षक।
            भक्तानामभयं कर्ता त्राता भव
                                                   भवार्णवात्॥
            द्वैमातुर कृपासिन्धो षाण्मातुराग्रज
            वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थद॥
            अनेन सफलार्घ्येण वरदोऽस्तु सदा
                                                            मम॥
    श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, विशेषार्घं समर्पयामि। (विशेषार्घ दे।)
    प्रार्थना—
          विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय।
          नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते॥
```

त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति। विद्याप्रदेत्यघहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव॥ \* आर्षत्वात्सुपो लुक्। श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। (साष्टांग नमस्कार करे।) गणेशपूजने कर्म यन्यूनमधिकं

अनया पुजया श्रीगणेशाम्बिके

सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोऽस्तु

(ऐसा कहकर समस्त पूजनकर्म भगवान्को समर्पित कर दे तथा पुन: नमस्कार करे।)

गोदानके लिये ब्राह्मणवरण—यजमान अपनी दाहिनी ओर आसनपर ब्राह्मणको ससम्मान

उत्तराभिमुख बैठाये और पूर्वाभिमुख स्वयं बैठ जाय। उसके बाद हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत, पुष्प तथा

वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः॥

सदा

ब्राह्मणपादरेणवः॥

प्रीयेताम्,

वरण-संकल्प—ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा/ वर्मा / गुप्तोऽहम् (यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहम् 'के स्थानपर ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहम् —

इतना बोले) संकल्पितोद्देश्येन करिष्यमाणसवत्सगवीदानकर्मणि एभिर्वरणद्रव्यैः ""गोत्रं ""शर्माणं ब्राह्मणं

वरण-द्रव्य लेकर ब्राह्मणका वरण करे-

भवन्तं गोदानप्रतिग्रहीतृत्वेन वृणे। इस प्रकार संकल्पकर द्रव्य आदि ब्राह्मणको दे दे।

**ब्राह्मण-वचन**—वरण-द्रव्य लेकर ब्राह्मण बोले—'वृतोऽस्मि'। ब्राह्मणपूजन — यजमान ब्राह्मणदेवताके दोनों चरणोंको निम्नलिखित मन्त्रसे धोये— समीहितार्थार्पणकामधेनव:। आपद्घनध्वान्तसहस्रभानवः

अपारसंसारसमुद्रसेतवः पुनन्तु मां गोपूजनकी विधि

गोपूजनके समय गायको भूसा, चूनी तथा गुड़ आदि खिलाना चाहिये। गौको प्रणाम कर निम्नलिखित मन्त्रसे उसका प्रोक्षण करे—

ॐ इरावती धेनुमती हि भूतछ सूयविसनी मनवे दशस्या। व्यस्कभ्ना रोदसी विष्णवेते दाधर्थ पृथिवीमभितो मयुखैः स्वाहा॥

इसके बाद गौके अंगोंमें निम्नलिखित मन्त्रोंसे उन-उन देवताओंका आवाहन करे—

गौके अंगोंमें देवताओंका आवाहन

सींगोंकी जड़ोंमें — ॐ ब्रह्मविष्णुभ्यां नमः, शृङ्गमूलयोर्ब्रह्मविष्णू आवाहयामि। सींगोंके अग्रभागमें—ॐ सर्वतीर्थेभ्यो नमः, शृङ्गाग्रे सर्वतीर्थानावाहयामि।

सिरके बीचमें - ॐ महादेवाय नमः, शिरोमध्ये महादेवमावाहयामि। ललाटमें - ॐ गौर्ये नमः, ललाटे गौरीमावाहयामि।

नासावंशमें — ॐ कम्बलाश्वतराभ्यां नमः, नासापुटयोः कम्बलाश्वतरौ आवाहयामि।

कानोंमें - ॐ अश्विभ्यां नमः, कर्णयोरश्विनौ आवाहयामि।

नेत्रोंमें -- ॐ शशिभास्कराभ्यां नमः, नेत्रयोः शशिभास्करौ आवाहयामि।

दाँतोंमें - ॐ सर्ववायवे नमः, दन्तेषु सर्ववायुमावाहयामि।

जिह्वामें — ॐ वरुणाय नमः, जिह्वायां वरुणमावाहयामि। हुंकारमें — ॐ सरस्वत्यै नमः, हुंकारे सरस्वतीमावाहयामि। दोनों गालोंमें - ॐ मासपक्षाभ्यां नमः, गण्डयोर्मासपक्षौ आवाहयामि। दोनों ओठोंमें-ॐ सन्ध्याद्वयाय नमः, ओष्ठयोः सन्ध्याद्वयमावाहयामि।

हृदयमें — ॐ साध्येभ्यो नमः, हृदये साध्यानावाहयामि। जाँघोंमें — ॐ धर्माय नमः, जङ्गयोः धर्ममावाहयामि।

गलकम्बलमें — ॐ रक्षोगणेभ्यो नमः, गलकम्बले रक्षोगणानावाहयामि।

गलेमें —ॐ इन्द्राय नमः, ग्रीवायामिन्द्रमावाहयामि।

दोनों खुरोंके बीचमें - ॐ गन्धर्वेभ्यो नमः, खुरमध्ये गन्धर्वानावाहयामि। खरोंके अग्रभागमें —ॐ पन्नगेभ्यो नमः, खुराग्रेषु पन्नगानावाहयामि।

खुरोंके मूलमें - ॐ अप्सरेभ्यो नमः, खुरमूलेषु अप्सरोगणानावाहयामि।

पीठमें — ॐ एकादशरुद्रेभ्यो नमः, पृष्ठे एकादशरुद्रानावाहयामि। सभी सन्धियोंमें - ॐ वसुभ्यो नमः, सर्वसन्धिषु वसूनावाहयामि।

कटिभागमें — ॐ पितृभ्यो नमः, कटिद्वये पितृनावाहयामि। पूँछमें—ॐ सोमाय नमः, पुच्छे सोममावाहयामि।

शरीरके अधोभागमें—ॐ द्वादशादित्येभ्यो नमः, निम्नाङ्गेषु द्वादशादित्यानावाहयामि। केशोंमें — ॐ सूर्यरिशमभ्यो नमः, केशेषु सूर्यरश्मीनावाहयामि।

गोमूत्रमें—ॐ गङ्गायै नमः, गोमूत्रे गङ्गामावाहयामि। ॐ यमुनायै नमः, गोमूत्रे यमुनामावाहयामि। गोमयभागमें - ॐ लक्ष्म्यै नमः, गोमये लक्ष्मीमावाहयामि।

दूधमें — ॐ सरस्वत्यै नमः, दुग्धे सरस्वतीमावाहयामि। द्धिमें - ॐ नर्मदायै नमः, द्धिन नर्मदामावाहयामि।

घीमें — ॐ वहनचै नमः, घृते वहिनमावाहयामि।

रोमोंमें -- ॐ त्रयस्त्रिंशत्कोटिदेवेभ्यो नमः, रोमेषु त्रयस्त्रिंशत्कोटिदेवानावाहयामि। पेटमें — ॐ पृथिव्यै नमः, उदरे पृथिवीमावाहयामि।

स्तनोंमें -- ॐ चतुर्भ्यः सागरेभ्यो नमः, स्तनेषु चतुरः सागरानावाहयामि। पूरे शरीरमें - ॐ कामधेनवे नमः, सर्वाङ्गेषु कामधेनुमावाहयामि।

प्रतिष्ठा — हाथमें अक्षत लेकर निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर गायके अंगोंपर छिड़क दे— ॐ मनो जूतिर्जुषतामाञ्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञः समिमं दधातु।

देवास इह मादयन्तामो३

उक्ताः ब्रह्मादिकामधेन्वन्तदेवताः सुप्रतिष्ठिता भवन्तु, आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि।

विविध उपचारोंद्वारा गोपूजन

आवाहितब्रह्मादिदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। (पुष्पांजलि अर्पित करे।)

पाद्य-

सर्वहिते सौरभेयि पवित्रे पापनाशिनि।

प्रतिगृह्य त्रैलोक्यवन्दिते॥ दत्तं मया पाद्यं

आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, पाद्यं समर्पयामि। (जल चढाये।)

\* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \* 62

स्थितासि रुद्राणि शंकरस्य सदा

धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहत्॥

मात:

अर्घ—

आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, अर्घं समर्पयामि। (अर्घ प्रदान करे।) आचमन—

स्नान—

या लक्ष्मीः सर्वभूतेषु या च देवेष्ववस्थिता। धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु॥

आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, आचमनीयं जलं समर्पयामि। (जल दे।)

सर्वदेवमयी

सुखस्पर्शं स्नानार्थं गृह्ण धेनुके॥ तोयमेतत्

**आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, स्नानीयं जलं समर्पयामि।** (स्नानके लिये जल अर्पित करे।) स्नानांग-आचमन — स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (जल दे)। वस्त्र और उपवस्त्र-

ददाम्येतत् सम्यक् शुद्धं सुशोभनम्। आच्छादनं वस्त्रदानेन प्रीयतां परमेश्वरि॥

आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। (गौको वस्त्र-उपवस्त्र ओढा दे।)

आचमन—वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (जल दे)। चन्दन— सर्वदेवप्रियं

कस्त्रीकुङ्कुमाढ्यं च प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम्॥ आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। (गौके मस्तक आदिमें चन्दन चढ़ाये।)

अक्षत—

प्रदान करे।)

पुष्पमाला—

पुष्पमालां

पुष्पाणि

दोहनार्थं कांस्यपात्रम्, सर्वालङ्कारार्थं च यथाशक्ति द्रव्यं समर्पयामि। आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, अलङ्कारादिवस्तूनि समर्पयामि। (गौके लिये आभूषण

आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, अक्षतान् समर्पयामि। (अक्षत चढ़ाये।) अलंकार, पात्र आदि — शृङ्गभूषणार्थं स्वर्णशृङ्गम् , चरणभूषणार्थं रौप्यखुरम् , घण्टाम् ,

अक्षतान् तिलजान् देवि शुभ्रचन्दनमिश्रितान्। गृहाण परमप्रीत्या गौस्त्वं त्रिदिवपूजिते॥

तथा

गृह्ण

धेनो

देवि चन्दनं चन्द्रसन्निभम्।

जातिपाटलाचम्पकानि

त्वं सर्वविघ्नप्रणाशिनि॥

सर्वदेवनमस्कृते।

प्रिये।

धुपोऽयं प्रतिगृह्यताम्॥

63

धूप—

आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, धूपमाघ्रापयामि। (धूप दिखाये।) दीप—

नैवेद्य—

साज्यं च वर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं

देवद्रमरसोद्भृतं

उसमें तुलसीदल छोड़कर निवेदित करे।)

ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा तेन

आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, नैवेद्यं फलं च समर्पयामि। (नैवेद्य और फल निवेदित

गोपूजनके अनन्तर गोपुच्छोदकसे तर्पण करना चाहिये।

समर्पयामि (करोद्वर्तनके लिये दोनों हाथोंकी अनामिकासे गन्ध दे।) ताम्बुलं समर्पयामि (ताम्बुल निवेदित करे।) पृष्पांजलि—

दक्षिणा—

हिरण्यगर्भगर्भस्थं अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयच्छ आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, पूजासाद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। (दक्षिणा

अर्पित करे।) प्रदक्षिणा-पदे पदे या परिपृजकेभ्यः सद्योऽश्वमेधादिफलं ददाति।

चार प्रदक्षिणा करनी चाहिये अथवा एक प्रदक्षिणा भी की जा सकती है।)

गृहाण देवेशि त्रैलोक्यतिमिरापहम्॥ दीपं प्रदर्शयामि। (दीप दिखाये।) सवत्सायै गवे नमः। हस्तं प्रक्षाल्य नैवेद्यफलञ्च निधाय जलेनाभ्युक्ष्य तत्र तुलसीदलं प्रक्षिप्य निवेदयेत्। (हाथ धो ले। नैवेद्य यथास्थान रखकर जलसे प्रोक्षितकर

गोघृतेन

महाभागे

गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना॥

समन्वितम्।

करे।) नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (नैवेद्यके बाद आचमनके लिये जल दे।) करोद्वर्तनकं

ॐ गोभ्यो यज्ञाः प्रवर्तन्ते गोभ्यो देवाः समुस्थिताः। वेदाः समुत्कीर्णा सषडङ्गपदक्रमाः॥ आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। (पुष्पांजलि प्रदान करे।)

हेमबीजं विभावसो:।

सर्वपापक्षयहेतुभूतां प्रदक्षिणान्ते परितः करोमि॥ आवाहितपुजितसमस्तदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि। (गौकी प्रदक्षिणा करे। ४४

व्यक्ति हाथमें जल डालता जाय।

ॐ पञ्चशिखस्तृप्यताम् (२)।

६. पितृन् भक्त्या तिलै: कृष्णै: "। (माधव)

## गोपुच्छोदकतर्पण

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

गायकी पुँछ पकड़कर तर्पण करना चाहिये। सव्य पूर्वाभिमुख होकर दाहिने हाथमें त्रिकुश, अक्षत,

जल और गोपुच्छ लेकर तर्पण करे। तर्पणके जलको इकट्ठा करनेके लिये पूँछके नीचे जलपात्रको रख ले।

हाथमें गोपुच्छ लेनेमें कठिनाई हो तो पूँछमें मौली बाँधकर मौलीको हाथमें रख ले। तर्पणके समय दूसरा

अथवा 'तृप्यताम्' कहकर एक-एक अंजलि जल देवतीर्थसे देता जाय-

ॐ जन्तवस्तृप्यन्तु। ॐ स्थावरास्तृप्यन्तु। ॐ जङ्गमास्तृप्यन्तु।

तर्जनीके मध्यभागसे अंजलि दे। ८. तीन-तीन अंजलियाँ दे।

५. भूलग्नसव्यजानुश्च दक्षिणाग्रकुशेन च। पितृन् संतर्पयेत्'''। (वृद्धपराशर)

ॐ ब्रह्मा तृप्यतु।ॐ विष्णुस्तृप्यतु।ॐ रुद्रस्तृप्यतु।ॐ मनवस्तृप्यन्तु ( तृप्यन्ताम् )।ॐ ऋषयस्तृप्यन्तु।

ऋषितर्पण — निम्नलिखित मन्त्रोंसे मरीचि आदि ऋषियोंको भी एक-एक अंजलि जल दे— ॐ मरीचिस्तृप्यताम्। ॐ अत्रिस्तृप्यताम्। ॐ अङ्गिरास्तृप्यताम्। ॐ पुलस्त्यस्तृप्यताम्। ॐ पुलहस्तृप्यताम्।

**दिव्य मनुष्यतर्पण** — दिव्य मनुष्यतर्पणमें — १. उत्तर दिशाकी ओर मुँह करे। १ २. जनेऊको

अंजलिदानके मन्त्र—ॐ सनकस्तृप्यताम् (२)।ॐ सनन्दनस्तृप्यताम् (२)।ॐ सनातन-

दिव्य पितृतर्पण — पितृतर्पणमें —१. दक्षिण दिशाकी ओर मुँह करे। २. अपसव्य हो जाय अर्थात्

ॐ कव्यवाडनलस्तृप्यताम् इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः।८

८. कुछ पद्धतियोंके अनुसार तर्पणमें केवल 'स्वधा' का प्रयोग चलता है। परंतु पारस्करगृह्यसूत्रके हरिहरभाष्यमें तर्पण-प्रयोगनिरूपणके

७. अर्हन्ति पितरस्त्रींस्त्रीन्। (व्यास)

ॐ क्रतुस्तृप्यताम्। ॐ वसिष्ठस्तृप्यताम्। ॐ प्रचेतास्तृप्यताम्। ॐ भगुस्तृप्यताम्। ॐ नारदस्तृप्यताम्।

कण्ठीकी तरह कर ले। ३. गमछेको भी कण्ठीकी तरह कर ले। ४. सीधा बैठे। कोई घुटना जमीनपर न लगाये। २ ५. अर्घपात्रमें जौ छोड़े। ६. तीनों कुशोंको उत्तराग्र रखे। ७. प्राजापत्य (काय) तीर्थसे अर्थात् कुशोंको दाहिने हाथकी कनिष्ठिकाके मूलभागमें रखकर यहींसे जल दे। ८. दो-दो अंजलियाँ जल दे। ३

स्तृप्यताम् (२)। ॐ कपिलस्तृप्यताम् (२)। ॐ आसुरिस्तृप्यताम् (२)। ॐ वोदुस्तृप्यताम् (२)।

जनेऊको दाहिने कन्धेपर रखकर बायें हाथके नीचे ले जाय। ४ ३. गमछेको भी दाहिने कन्धेपर रखे। ४. बायाँ घुटना जमीनपर लगाकर बैठे। ५५. अर्घपात्रमें काले तिल छोड़े। ६६. कुशोंको बीचसे मोड़कर उनकी जड़ और अग्रभागको दाहिने हाथमें तर्जनी और अँगूठेके बीचमें रखे। ७. पितृतीर्थसे अर्थात् अँगूठे और

उपर्युक्त नियमसे निम्नलिखित तीन-तीन अंजलियाँ एक-एक मन्त्र पढकर दे-

२. मनुष्यतर्पणं कुर्वन्न किञ्चिज्ञानु पातयेत्। (पुलस्त्य) ३. द्वौ द्वौ तु सनकादयः अर्हन्ति। (व्यास)

अन्तर्गत **'स्वधा नमः'** प्रयोग दिया गया है, जिसके अनुसार यहाँ तर्पणमें **'स्वधा नमः'** का प्रयोग ही उचित है।

१. ततः कृत्वा निवीतं तु यज्ञसूत्रमुदङ्मुखः। प्राजापत्येन तीर्थेन मनुष्यांस्तर्पयेत् पृथक्॥ (विष्णु)

४. जिनके पास यज्ञोपवीत नहीं है, उन्हें उत्तरीय (गमछे)-के द्वारा तर्पणकार्य करना चाहिये।

ॐ रुद्रातिपुत्रास्तृप्यन्तु। ॐ साध्यास्तृप्यन्तु। ॐ मरुद्गणास्तृप्यन्तु। ॐ ग्रहास्तृप्यन्तु। ॐ नक्षत्राणि तृप्यन्तु। ॐ योगास्तृप्यन्तु। ॐ राशयस्तृप्यन्तु। ॐ वसुधा तृप्यतु। ॐ अश्विनौ तृप्येताम्। ॐ यक्षास्तृप्यन्तु। ॐ रक्षांसि तुप्यन्तु। ॐ मातरस्तुप्यन्तु। ॐ रुद्रास्तुप्यन्तु। ॐ पिशाचास्तुप्यन्तु। ॐ सुपर्णास्तुप्यन्तु। ॐ पशवस्तृप्यन्तु। ॐ दानवास्तृप्यन्तु। ॐ योगिनस्तृप्यन्तु। ॐ विद्याधरास्तृप्यन्तु। ॐ ओषधयस्तृप्यन्तु। ॐ दिग्गजास्तृप्यन्तु। ॐ देवगणास्तृप्यन्तु। ॐ देवपत्यस्तृप्यन्तु। ॐ लोकपालास्तृप्यन्तु। ॐ नारदस्तृप्यतु।

देवतर्पण — पूर्वदिशामें मुख करके सव्यावस्थामें निम्नलिखित प्रत्येक नाममन्त्रके बाद 'तृप्यतु'

ॐ यमस्तृप्यताम् इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। 🕉 अर्यमा तृप्यताम् इदं सतिलं गोप्च्छोदकं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः।

🕉 सोमस्तृप्यताम् इदं सितलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः।

ॐ अग्निष्वात्ताः पितरस्तृप्यन्ताम् इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ॐ सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम् इदं सितलं गोपुच्छोदकं तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः

स्वधा नमः। ॐ बर्हिषदः पितरस्तृप्यन्ताम् इदं सितलं गोपुच्छोदकं तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः

चतुर्दश यमतर्पण — पूर्ववत् इसी प्रकार निम्नलिखित प्रत्येक नामसे यमराजको पितृतीर्थसे ही

दक्षिणाभिमुख तीन-तीन अंजलियाँ दे-ॐ यमाय नमः (३)। ॐ धर्मराजाय नमः (३)। ॐ मृत्यवे नमः (३)। ॐ अन्तकाय नमः

(३)। ॐ वैवस्वताय नमः (३)। ॐ कालाय नमः (३)। ॐ सर्वभृतक्षयाय नमः (३)। ॐ

औदुम्बराय नमः (३)। ॐ दध्नाय नमः (३)। ॐ नीलाय नमः (३)। ॐ परमेष्ठिने नमः (३)।

पित्र्यादितर्पण<sup>२</sup> — दायें हाथमें मोटक, तिल, जल लेकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो बायाँ घटना

ॐ वृकोदराय नमः (३)। ॐ चित्राय नमः (३)। ॐ चित्रगुप्ताय नमः (३)।  $^{8}$ 

जमीनपर गिराकर पित्र्यादितर्पण करे-१. पिता—ॐ अद्य अस्मित्पता ""गोत्रः ""शर्मा /वर्मा / गुप्तः वसुस्वरूपः इदं सितलं गोपुच्छोदकं

तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन अंजलि जल दे। २. पितामह—ॐ अद्य अस्मित्पतामहः ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/गृप्तः रुद्रस्वरूपः इदं सितलं गोपुच्छोदकं

तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन अंजलि जल दे। ३. प्रिपतामह—ॐ अद्य अस्मत् प्रिपतामहः ""गोत्रः ""शर्मा वर्मा /गुप्तः आदित्यस्वरूपः इदं सितलं

गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन अंजलि जल दे। ४. माता—ॐ अद्य अस्मन्माता ""गोत्रा ""देवी वसुस्वरूपा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा

नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन अंजलि जल दे। ५. पितामही--ॐ अद्य अस्मित्पतामही ""गोत्रा ""देवी रुद्रस्वरूपा इदं सितलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन अंजलि जल दे। ६. प्रिपतामही—ॐ अद्य अस्मत् प्रिपतामही ""गोत्रा ""देवी आदित्यस्वरूपा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन अंजलि जल दे। ७. सौतेली माँ—ॐ अद्य अस्मत् सापत्नमाता ""गोत्रा ""देवी इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन अंजलि जल दे। द्वितीय गोत्रतर्पण—

१. मातामह (नाना)—ॐ अद्य अस्मन्मातामहः ""गोत्रः ""शर्मा वसुस्वरूपः इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन बार जल दे। १. यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च। वैवस्वताय कालाय सर्वभृतक्षयाय च॥

औदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने। वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः॥ (मत्स्यपु० १०२। २३–२४, कात्यायनपरिशिष्ट) २. धर्मशास्त्रोंमें श्राद्ध तथा तर्पणके लिये विविध गोत्रवाले पितरोंको गणना इस प्रकार की गयी है— ताताम्बात्रितयं सपत्नजननी मातामहादित्रयं सस्त्रिस्त्रीतनयादितातजननीस्वभ्रातरस्तत् स्त्रियः। ताताम्बाऽऽत्मभिगन्यपत्यधवयुग् जायापिता सद्गुरुः शिष्याप्ताः पितरो महालयविधौ तीर्थे तथा तर्पणे॥

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

८६

२. प्रमातामह (परनाना)—ॐ अद्य अस्मत् प्रमातामहः ""गोत्रः ""शर्मा रुद्रस्वरूपः इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन बार जल दे। ३. वृद्धप्रमातामह ( वृद्धपरनाना)—ॐ अद्य अस्मद् वृद्धप्रमातामहः ""गोत्रः ""शर्मा आदित्यस्वरूपः इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन बार जल दे।

४. मातामही (नानी)—ॐ अद्य अस्मन्मातामही ""गोत्रा ""देवी वसुस्वरूपा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन बार जल दे। ५. प्रमातामही (परनानी)—ॐ अद्य अस्मत् प्रमातामही ""गोत्रा ""देवी रुद्रस्वरूपा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन बार जल दे।

६. वृद्धप्रमातामही (वृद्धपरनानी)—ॐ अद्य अस्मद् वृद्धप्रमातामही ""गोत्रा ""देवी आदित्यस्वरूपा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन बार जल दे। **पत्यादि-तर्पण**\*—(एक अंजलि जल दे।)

१. पत्नी—ॐ अद्य अस्मत् पत्नी ""देवी इदं सितलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा नम: १। २. पुत्र—ॐ अद्य अस्मत् पुत्रः ""शर्मा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः १। ३. चाचा—ॐ अद्य अस्मत् पितृव्यः ""शर्मा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः १।

४. चाची—ॐ अद्य अस्मत् पितृव्यपत्नी ""देवी इदं सितलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा नमः १।

५. चाचाका लड़का—ॐ अद्य अस्मत् पितृव्यपुत्रः ""शर्मा इदं सितलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः १। ६. मामा—ॐ अद्य अस्मन्मातुलः ""गोत्रः ""शर्मा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः १।

७. मामी—ॐ अद्य अस्मन्मातुलानी ""गोत्रा ""देवी इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा नमः १। ८. मिमयाउत भाई—ॐ अद्य अस्मन्मातुलपुत्रः ""गोत्रः ""शर्मा इदं सितलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः १। ९. भाई—ॐ अद्य अस्मद् भ्राता ""शर्मा इदं सितलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नम: १।

१०. भाईकी स्त्री—ॐ अद्य अस्मद् भ्रातृपत्नी ""देवी इदं सितलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा नम: १। ११. भतीजा—ॐ अद्य अस्मद् भ्रातृपुत्रः ""शर्मा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः १।

१२. फूफा—ॐ अद्य अस्मत् पितृष्वसृपतिः ""गोत्रः ""शर्मा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः १।

१३. फूआ—ॐ अद्य अस्मत् पितृष्वसा ""गोत्रा ""देवी इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा नम:१।

१४. फूआका लड़का—ॐ अद्य अस्मत् पैतृष्वस्त्रेयः ""गोत्रः ""शर्मा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः १। १५. मौसा—ॐ अद्य अस्मन्मातृष्वसृपतिः ""गोत्रः ""शर्मा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः १।

१६. मौसी—ॐ अद्य अस्मन्मातृष्वसा ""गोत्रा ""देवी इदं सितलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा नम: १। १७. मौसीया भाई—ॐ अद्य अस्मन्मातृष्वस्त्रेयः ""गोत्रः ""शर्मा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः १।

१८. अपनी बहन—ॐ अद्य अस्मद्भिगिनी ""गोत्रा ""देवी इदं सितलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा नमः १।

१९. बहनोई—ॐ अद्य अस्मद्भिगनीपतिः ""गोत्रः ""शर्मा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः १।

२०. बहनका लड़का ( भांजा)—ॐ अद्य अस्मद्भागिनेयः ""गोत्रः ""शर्मा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः १।

२१. श्वशुर—ॐ अद्य अस्मच्छ्वशुरः ""गोत्रः ""शर्मा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नम:१।

२२. सासु—ॐ अद्य अस्मच्छ्वश्रुः ""गोत्रा ""देवी इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा नम:१।

२३. गुरु—ॐ अद्य अस्मद् गुरुः ""गोत्रः ""शर्मा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नम:१। २४. मित्र—ॐ अद्य अस्मिन्मित्रम् ""गोत्रः ""शर्मा इदं सितलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः १।

२५. नौकर—ॐ अद्य अस्मद् भृत्यः ""नामधेयः इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः१।

तदनन्तर निम्नलिखित श्लोकोंको बोलते हुए गोपुच्छोदकसे पितृतीर्थसे जलधारा देते हुए तर्पण करे— मातृपक्षाश्च ये केचिद् ये केचित् पितृपक्षकाः । गुरुश्वशुरबन्धूनां ये कुलेषु समुद्भवाः॥ ये मे कुले लुप्तपिण्डाः पुत्रदारिववर्जिताः । क्रियालोपगता ये च जात्यन्धाः पङ्गवस्तथा॥

विरूपा आमगर्भाश्च ज्ञाताज्ञातकुले मम । ते सर्वे तृप्तिमायान्तु गोपुच्छोदकतर्पणैः॥

\*यहाँ सभी निकटतम सम्बन्धियोंके लिये तर्पण लिखा गया है, जिनको देना हो उनके नाम, गोत्र और अपना सम्बन्ध बोलकर

देना चाहिये। ब्राह्मणके लिये **'शर्मा'**, क्षत्रियके लिये **'वर्मा'** तथा वैश्यके लिये **'गुप्त**' नामके आगे जोड़ देना चाहिये।

वृक्षयोनिगता ये च पर्वतत्वं गताश्च ये। पशुयोनिगता ये च ये च कीटपतङ्गकाः। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु गोपुच्छोदकतर्पणैः॥

च महारौरवसंस्थिताः । असिपत्रवने घोरे कुम्भीपाकस्थिताश्च ये। नरके रौरवे ये

ते सर्वे तृप्तिमायान्तु गोपुच्छोदकतर्पणै:॥

ते सर्वे तृप्तिमायान्तु गोपुच्छोदकतर्पणैः॥ पाशमध्ये मृता ये च स्वल्पमृत्युवशंगताः। सर्वे च मानवा नागाः पशवः पक्षिणस्तथा।

स्वार्थबद्धा मृता ये च शस्त्रघातमृताश्च ये। ब्रह्महस्तमृता ये च नारीहस्तमृताश्च ये।

ते सर्वे तृप्तिमायान्तु गोपुच्छोदकतर्पणैः॥

देवर्षिपितृमानवाः । तृप्यन्तु सर्वदा सर्वे गोपुच्छोदकतर्पणैः॥ आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं । इसके बाद भीष्मिपतामहको निम्न श्लोक बोलते हुए पितृतीर्थ और कुशोंसे जल दे—

वैयाघ्रपदगोत्राय सांकृत्यप्रवराय च । अपुत्राय ददाम्येतज्जलं भीष्माय वर्मणे॥

इसके बाद सव्य, पूर्वाभिमुख होकर निम्नलिखित मन्त्रसे देवतीर्थसे जलधारा दे—

देवासुरास्तथा यक्षा नागा गन्धर्वराक्षसाः । पिशाचा गृह्यकाः सिद्धाः कृष्माण्डास्तरवः खगाः॥

जलेचरा भूनिलया वाय्वाधाराश्च जन्तवः । तृप्तिमेते प्रयान्त्वाशु मद्दत्तेनाम्बुनाखिलाः॥

हाथ जोड़कर बोले-ॐ ब्रह्मणे नमः, ॐ विष्णवे नमः, ॐ रुद्राय नमः।

प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् । स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः॥

यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्॥ यत्पादपङ्कजस्मरणाद् यस्य नामजपादिप । न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे साम्बमीश्वरम्॥

ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। गोदानका संकल्प — त्रिकुश, तिल, जल, पुष्प और दक्षिणा लेकर गोपुच्छ पकड़कर गोदानका

संकल्प करे— ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत् अद्यैतस्य अचिन्त्यशक्तेर्महाविष्णोराज्ञया

जगत्सृष्टिकर्मणि प्रवर्तमानस्य परार्धद्वयजीविनो ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे

अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे बौद्धावतारे भूलींके जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते

प्रजापतिक्षेत्रे "स्थाने (काशीमें करना हो तो अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते महाश्मशाने आनन्दवने भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या गङ्गायाः पश्चिमे भागे ) बौद्धावतारे ""संवत्सरे ""अयने ""ऋतौ

""मासे ""पक्षे ""तिथौ ""वासरे ""योगे ""राशिस्थिते सूर्ये ""राशिस्थिते देवगुरौ ""राशिस्थिते चन्द्रे शेषेषु

भौमादिग्रहेषु यथा यथाराशिस्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ""गोत्र: ""शर्मा/

वर्मा / गुप्तोऽहम् [ यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहम्' के स्थानपर ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहम् — इतना बोले] शास्त्रोक्तफलप्राप्त्यर्थं भगवत्प्रीत्यर्थं च स्वर्णशृङ्गीं रौप्यखुरां ताम्रपृष्ठीं कांस्योपदोहनां वस्त्राच्छन्नां

यथाशक्त्यलङ्कृतां सुपूजितां सोपस्करां सवत्सां रुद्रदैवतामिमां गां ""गोत्राय सुपूजिताय ""शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे, (प्रतिनिधि करे तो सम्प्रददामि बोले।) न मम।

इस प्रकार संकल्प बोलकर उत्तराभिमुखस्थित वरण किये गये ब्राह्मणके हाथमें गोपुच्छ, जल तथा अक्षत आदि दे दे।

सांगता-संकल्प—दायें हाथमें त्रिकुश, तिल, जल तथा द्रव्य लेकर संकल्प करे—ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य पूर्वोक्तगुणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ""गोत्रः ""शर्मा /वर्मा /गुप्तोऽहम् [यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहम्'

के स्थानपर **""गोत्रस्य (""गोत्राया:) प्रतिनिधिभूतोऽहम्**—इतना बोले]**""संकल्पितकार्यसिद्ध्यर्थं कृतस्य** 

सवत्सगवीदानकर्मणः सांगतासिद्ध्यर्थिमदं द्रव्यं श्रीमते ""शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे। (प्रतिनिधि करे तो सम्प्रददािम बोले।) (दानकी प्रतिष्ठाके लिये संकल्पजल तथा द्रव्य ब्राह्मणको दे दे।) इसके बाद दान लेनेवाले ब्राह्मण बोलें—'ॐ स्वस्ति।'

कोऽदात् कस्मा अदात् कामोऽदात् कामायादात्। कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामैतत्ते॥ गवाहारका संकल्प — जो लोग गोदानके साथ गायका आहार एक वर्ष अथवा न्यूनाधिक

समयके लिये देना चाहें, वे निष्क्रयद्रव्य अथवा आहारसामग्री निम्नलिखित संकल्पके द्वारा दे दें— हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत लेकर संकल्प करे—

ॐ अद्य ""गोत्र: ""शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहम् [यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहम्'के स्थानपर ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहम्—इतना बोले] गवाहारसम्पादनार्थं गवाहारसामग्रीं ⁄गवाहारनिष्क्रयद्रव्यं

**""गोत्राय ""शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे,** (प्रतिनिधि करे तो सम्प्रददािम बोले।) न मम।

सांगता-संकल्प—ॐ अद्य ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् [यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहम्'

के स्थानपर ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) प्रतिनिधिभूतोऽहम्—इतना बोले] कृतस्य गवाहारदानकर्मणः

प्रतिष्ठासांगतासंसिद्ध्यर्थं दक्षिणाद्रव्यं ""गोत्राय ""ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे। (प्रतिनिधि करे तो सम्प्रददािम बोले।) कहकर दक्षिणा ब्राह्मणको दे दे।

### नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः॥ इसके बाद निम्नलिखित गोमतीविद्याका पाठ करे-

### गोमतीविद्या

प्रार्थना — इसके बाद ब्राह्मणकी प्रार्थना करे—

गावो मामुपतिष्ठन्तु हेमशृंग्यः पयोमुचः । सुरभ्यः सौरभेय्यश्च सरितः सागरं यथा॥

गा वै पश्याम्यहं नित्यं गावः पश्यन्तु मां सदा । गावोऽस्माकं वयं तासां यतो गावस्ततो वयम्॥

गावः सुरभयो नित्यं गावो गुग्गुलगन्धिकाः । गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्त्ययनं परम्॥

अन्नमेव परं गावो देवानां हविरुत्तमम् । पावनं सर्वभूतानां रक्षन्ति च वहन्ति च॥ हविषा मन्त्रपूर्तेन तर्पयन्त्यमरान् दिवि । ऋषीणामग्निहोत्रेषु गावो होमे प्रयोजिताः॥

भूतानां गावः शरणमुत्तमम्। गावः पवित्रं परमं गावो मङ्गलमुत्तमम्॥

गावः स्वर्गस्य सोपानं गावः स्वर्गेऽपि पूजिताः । गावः कामदुहो देव्यो नान्यत् किंचित् परं स्मृतम्॥ नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च । नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः॥

ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेकं द्विधा कृतम्। एकत्र मन्त्रास्तिष्ठन्ति हविरेकत्र तिष्ठति॥ घृतक्षीरप्रदा गावो घृतयोन्यो घृतोद्भवाः । घृतनद्यो घृतावर्तास्ता मे सन्तु सदा गृहे॥

घृतं मे हृदये नित्यं घृतं नाभ्यां प्रतिष्ठितम् । घृतं मे सर्वतश्चैव घृतं मनसि वै घृतम्॥ गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः । गावो मे सर्वतः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्॥

भुवनानि चतुर्दश । यस्मात् तस्माच्छिवं मे स्यादिह लोके परत्र च॥ तिष्ठन्ति विष्ण्स्मरण-

प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् । स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः॥

यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्॥

अनेन गोदानकर्मणा भगवान् विष्णुः प्रीयतां न मम। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः।

ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः।

# पंचधेनुदान-विधि

सब प्रकारके अभ्युदयोंकी प्राप्ति तथा सद्गतिके लिये पाँच प्रकारकी गौओंके दानका विधान है। पाँच

गौओंके नाम इस प्रकार हैं—(१) ऋणापनोदधेनु, (२) पापापनोदधेनु, (३) उत्क्रान्तिधेनु, (४) वैतरणीधेनु तथा

(५) मोक्षधेन्। इनके दानका उद्देश्य इस प्रकार है—

है और मोक्षप्राप्तिके लिये 'मोक्षधेन्'का दान दिया जाता है।

ब्राह्मण-पूजन करनेके अनन्तर निम्न संकल्प करे-

भवते सम्प्रददे (सम्प्रददामि)। कहकर द्रव्य दे दे।

गोपूजन कर ले तथा निम्नलिखित मन्त्रसे गोप्रार्थना करे—

विष्ण्समरण-

नमः'-ऐसा कहकर गणेशाम्बिका-पूजनके अनन्तर संकल्पमात्रसे कर देना चाहिये।

ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे (सम्प्रददामि )। कहकर संकल्पजल तथा द्रव्य ब्राह्मणको दे दे।

हाथमें कुश, अक्षत, जल तथा कुछ निष्क्रय द्रव्य लेकर बोले-

जन्म लेनेके साथ ही मनुष्यपर तीन ऋण लग जाते हैं-१. देव-ऋण, २. पितृ-ऋण तथा ३. मनुष्य-ऋण। इनके अतिरिक्त मनुष्य आवश्यकतानुसार अन्य ऋण भी ले लेता है। इन सभी ऋणोंसे लगे पापको नष्ट करनेके लिये और भगवान्की प्रसन्नताके लिये 'ऋणापनोदधेन्'का दान दिया जाता है। इसी तरह ज्ञात-अज्ञात पापोंसे छुटकारा पानेके लिये एवं भगवान्की प्रसन्नताके लिये 'पापापनोदधेनु'का दान दिया जाता है। अन्तिम समयमें प्राणोत्सर्गमें अत्यधिक कष्टकी अनुभूति होती है। सुखपूर्वक प्राणोत्सर्गके लिये 'उत्क्रान्तिधेनु'का दान दिया जाता है। इसी प्रकार यममार्गमें स्थित घोर वैतरणी नदीको पार करनेके लिये 'वैतरणीधेनु'का दान दिया जाता

पंचधेनुका दान निष्क्रयरूपमें करना हो तो 'सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि, गणेशाम्बिकाभ्यां

मरणासन्न व्यक्तिके लिये समयाभावके कारण पंचधेनुनिष्क्रयद्रव्यदानका एक संयुक्त संकल्प भी यहाँ दिया

जा रहा है। अन्तिम कालकी शीघ्रतामें इस संकल्पके द्वारा भी पंचधेनुदान सम्पन्न हो सकता है। दानके संकल्पमें ही प्रतिज्ञा एवं वरण-संकल्प भी सम्मिलित है, अतः 'सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि' कहकर

पंचधेनुदानके निष्क्रयका संकल्प

प्रतिनिधि करे तो 'अहम्'के स्थानपर ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) प्रतिनिधिभृतोऽहं तदुद्देश्येन—इतना कहे] ऐहिकामुष्मिकानेकजन्मार्जितसमस्तपापक्षयपूर्वकदेवर्षिपितृमनुष्यादिऋणापनोदनार्थं ज्ञाताज्ञातमनोवाक्कायकृत-सकलपापक्षयार्थं प्राणप्रयाणकाले ससुखं प्राणोत्क्रमणार्थं यममार्गस्थितां महाघोरां शतयोजनविस्तीर्णां वैतरणीं सुखेन संतरणार्थं भगवत्प्रसादात् मोक्षप्राप्तये श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थं प्रतिज्ञापूर्वकं ऋणापनोदधेनु-पापापनोदधेनूत्क्रान्तिधेनुवैतरणीधेनुमोक्षधेनूनां रुद्रदैवतानां निष्क्रयभूतं द्रव्यं वृताय पूजिताय ""गोत्राय

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहम् [यदि

सांगता-संकल्प — ॐ विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा/

वर्मा / गुप्तो ऽहम् [यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहम्'के स्थानपर ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतो ऽहं तदुद्देश्येन—इतना कहे] कृतस्य पूर्वोक्तपञ्चधेनुनिष्क्रयभूतदानाख्यकर्मणः प्रतिष्ठासांगतासंसिद्ध्यर्थं दक्षिणाद्रव्यं

यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु। न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्॥ ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। पंचधेनुदानका पृथक्-पृथक् विधान

नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च । नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः॥ गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः। गावो मे सर्वतः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्॥

इन पाँचों गोदानोंमें 'ॐ गवे नमः' इस मन्त्रद्वारा गन्ध, अक्षत, पुष्प तथा पुष्पमाला आदि उपचारोंसे संक्षेपमें

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \* ९०

पाँचों गोदानोंका दानसंकल्प यहाँ अलग-अलग लिखा जा रहा है। इन्हीं संकल्पोंमें प्रतिज्ञा, वरण तथा सांगता-संकल्प भी सम्मिलित हैं। 'सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि' कहकर गणेशाम्बिकापूजन तथा ब्राह्मणका पूजन कर ले। वरण और सांगताके लिये हाथमें त्रिकुश, अक्षत, जलके साथ कुछ द्रव्य भी रख ले। (१) ऋणापनोदधेनु-दान

दान-संकल्प — ॐ विष्णुर्विष्णुः नमः पुराणपुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत् अद्यैतस्य

अचिन्त्यशक्तेर्महाविष्णोराज्ञया जगत्सृष्टिकर्मणि प्रवर्तमानस्य परार्धद्वयजीविनो ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेत-

वाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूलोंके जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे

आर्यावर्तेकदेशान्तर्गते प्रजापतिक्षेत्रे ""स्थाने (काशीमें करना हो तो अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे गौरीमुखे

त्रिकण्टकविराजिते महाश्मशाने आनन्दवने भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या गङ्गाया वामभागे ) ""संवत्सरे

····अयने ····ऋतौ ····मासे ····पक्षे ····तिथौ ····वासरे एवं ग्रहगुणगणिवशेषणिवशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ····गोत्रः

""शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहम् [ यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहम् 'के स्थानपर ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुद्देश्येन—इतना कहे] ऐहिकामुष्मिकानेकजन्मार्जितदेवर्षिपितृमनुष्यादिसमस्तऋणापनोदनार्थं श्रीविष्णुप्रीतये

प्रतिज्ञापूर्वकम् इमां सांगतासिहतां रुद्रदैवताम् ऋणापनोदधेनुम्/ऋणापनोदधेनुनिष्क्रयद्रव्यं वृताय पूजिताय

**""गोत्राय ""शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे (सम्प्रददािम)।** ऐसा कहकर नीचे लिखे श्लोकको बोलते हुए ब्राह्मणके हाथमें संकल्पजल, गोपुच्छ अथवा गोनिष्क्रय-द्रव्य दे दे।

ऐहिकामुष्मिकं यच्च सप्तजन्मार्जितं त्वृणम्।तत्सर्वं शुद्धिमायातु गामेतां ददतो मम॥ ब्राह्मण बोले—'ॐ स्वस्ति।'

### (२) पापापनोदधेनु–दान

### दान-संकल्प-ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा/

### वर्मा / गुप्तो ऽहम् [यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहम् 'के स्थानपर ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतो ऽहं

- तद्देश्येन—इतना कहे] ज्ञाताज्ञातमनोवाक्कायकृतपापानां संक्षयार्थं श्रीपरमेश्वरप्रीतये प्रतिज्ञापूर्वकम् इमां
- सांगतासहितां रुद्रदैवतां पापापनोद्धेनुम्/पापापनोद्धेनुनिष्क्रयद्रव्यं वृताय पूजिताय ""गोत्राय ""शर्मणे
- **""ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे (सम्प्रददामि)**। ऐसा कहकर नीचे लिखे श्लोकको बोलते हुए ब्राह्मणके हाथमें
- संकल्पजल, गोपुच्छ अथवा गोनिष्क्रय-द्रव्य दे दे— आजन्मोपार्जितं पापं मनोवाक्कायसम्भवम्। तत्सर्वं नाशमायातु गोप्रदानेन केशव॥
  - ब्राह्मण बोले—'ॐ स्वस्ति।'

### (३) उत्क्रान्तिधेनु–दान

## दान-संकल्प-ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा/

# वर्मा / गुप्तो ऽहम् [यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहम् 'के स्थानपर ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतो ऽहं

### तद्देश्येन—इतना कहे] सुखेन प्राणोत्क्रमणार्थं श्रीपरमेश्वरप्रीतये प्रतिज्ञापूर्वकम् इमां सांगतासहितां रुद्रदैवताम् उत्क्रान्तिथेनुम् / उत्क्रान्तिथेनुनिष्क्रयद्रव्यं वृताय पूजिताय ""गोत्राय ""शर्मणे ""ब्राह्मणाय भवते

### सम्प्रददे (सम्प्रददामि)। ऐसा कहकर संकल्पजल, गोपुच्छ अथवा गोनिष्क्रय-द्रव्य ब्राह्मणको दे दे। ब्राह्मण बोले—'ॐ स्वस्ति।'

(४) वैतरणीधेनु-दान दान-संकल्प-ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा/

वर्मा / गुप्तो ऽहम् [यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहम् 'के स्थानपर ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतो ऽहं तदुद्देश्येन—इतना कहे] यममार्गे स्थितां महाघोरां वैतरणीं सुखेन संतरणकामनया श्रीपरमेश्वरप्रीतये

प्रतिज्ञापूर्वकम् इमां सांगतासहितां रुद्रदैवतां वैतरणीधेनुम्/वैतरणीधेनुनिष्क्रयद्रव्यं वृताय पूजिताय ""गोत्राय

**र्ण्यामणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे (सम्प्रददामि)।** ऐसा कहकर संकल्पजल, गोपुच्छ या गोनिष्क्रय-द्रव्य निम्नलिखित श्लोक बोलते हुए ब्राह्मणको दे दे— यमद्वारे महाघोरा या सा वैतरणी नदी। तर्तुकामो ददाम्येनां तुभ्यं वैतरणीञ्च गाम्।।

ब्राह्मण बोले—'ॐ स्वस्ति।' (५) मोक्षधेन्-दान

# दान-संकल्प-ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा/

वर्मा / गुप्तो ऽहम् [यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहम्' के स्थानपर ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभृतो ऽहं

तद्देश्येन—इतना कहे] भगवत्प्रसादान्मोक्षप्राप्तये प्रतिज्ञापूर्वकम् इमां सांगतासहितां रुद्रदैवतां मोक्षथेनुम्/ मोक्षधेनुनिष्क्रयद्रव्यं वृताय पुजिताय ""गोत्राय ""शर्मणे ""ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे (सम्प्रददािम )। ऐसा कहकर नीचे लिखे श्लोकको बोलते हुए ब्राह्मणके हाथमें संकल्पजल, गोपुच्छ अथवा गोनिष्क्रय-द्रव्य दे दे—

मोक्षं देहि हृषीकेश मोक्षं देहि जनार्दन। मोक्षधेनुप्रदानेन मुकुन्दः प्रीयतां मम॥ ब्राह्मण बोले—'ॐ स्वस्ति।'

# विष्णुपूजा

अन्तिम अवस्थामें यदि अवसर मिले तो मरणासन्नद्वारा अथवा पुत्र या ब्राह्मणद्वारा प्रतिनिधिरूपमें

शालग्रामभगवान्का निम्नलिखित उपचारोंद्वारा विष्णुपूजन भी करवाया जा सकता है। पूजनकी शीघ्रतामें

नाममन्त्र 'श्रीविष्णवे नमः'—से पूजन कराया जा संकता है। संक्षेपमें पंचोपचार-विधिसे भी पूजा की जा सकती है। समय कम रहनेपर पुष्पांजलि तथा आरती कर लेनी चाहिये। यदि सम्भव हो तो

शालग्रामभगवान्को अथवा भगवान्के चित्रको मरणासन्नके निकट तुलसीके गमलेपर रखकर पूजन करे। जिनका यज्ञोपवीत न हुआ हो, उन्हें शालग्रामकी मूर्तिका स्पर्श नहीं करना चाहिये। ध्यान—

नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटीयुगधारिणे नमः॥

श्रीमन्नारायणाय नमः। ध्यानार्थे पृष्पाणि समर्पयामि। (भगवान्के सामने पुष्प रख दे।) शालग्राममें भगवान् विष्णुकी नित्य संनिधि रहती है, इसलिये उनका आवाहन नहीं होता, आवाहनके

स्थानपर प्रार्थनापूर्वक पुष्प समर्पित करे। अन्य प्रतिमाओंमें प्रतिष्ठापूर्वक इस प्रकार आवाहन करे— आवाहन-

आगच्छ भगवन् देव स्थाने चात्र स्थिरो भव। यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं संनिधौ भव॥ श्रीमन्नारायणाय नमः। आवाहनार्थे पृष्पं समर्पयामि। (आवाहनके लिये पृष्प चढाये।)

आसन—

अनेकरत्नसंयुक्तं नानामणिगणान्वितम्। भावितं स्वर्णिमं दिव्यमासनं प्रतिगृह्यताम्॥

श्रीमन्नारायणाय नमः। आसनार्थे पृष्पाणि समर्पयामि। (आसनके लिये पुष्प समर्पित करे।) पाद्य-अर्घ-आचमन — श्रीमनारायणाय नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। श्रीमनारायणाय

नमः। हस्तयोर्ग्यं समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। आचमनीयं जलं समर्पयामि। (पाद्य-जल, अर्घ-जल

तथा आचमनके लिये जल दे।)

स्नान मन्दाकिन्यास्तु यद् वारि सर्वपापहरं शुभम्। तदिदं किल्पतं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्॥ श्रीमन्नारायणाय नमः। स्नानीयं जलं समर्पयामि। (जलसे स्नान कराये।)

# पयोद्धिघृतं चैव मधुशर्करयान्वितम्। पंचामृतं मयानीतं स्नानार्थं

पंचामृतस्नान—

श्रीमन्नारायणाय नमः। पंचामृतस्नानं समर्पयामि। (पंचामृतसे स्नान कराये।)

शुद्धोदकस्नान-शुद्धं यत्सिललं दिव्यं गङ्गाजलसमं स्मृतम्। समर्पितं मया भक्त्या शुद्धस्नानाय गृह्यताम्॥

**श्रीमन्नारायणाय नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि।** (शुद्ध जलसे स्नान कराये।) वस्त्र-

शीतवातोष्णसंत्राणं लज्जाया रक्षणं परम्। देहालङ्करणं वस्त्रमतः शान्तिं प्रयच्छ मे॥ श्रीमन्नारायणाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि, आचमनीयं जलं च समर्पयामि। (वस्त्र चढाये, पुनः आचमनीय जल दे।)

उपवस्त्र—

आचमनीय जल समर्पित करे।) यज्ञोपवीत-

गन्ध–

पुष्प—

दुर्वा-

धूप—

तुलसीपत्र–

श्रीमन्नारायणाय नमः। चन्दनं समर्पयामि। (मलय-चन्दन चढ़ाये।)

दूर्वाङ्कुरान् सुहरितानमृतान् मङ्गलप्रदान्। आनीतांस्तव पूजार्थं

श्रीमन्नारायणाय नमः। दूर्वाङ्कुरान् समर्पयामि। (दूब समर्पित करे।)

श्रीमन्नारायणाय नमः। धूपमाघ्रापयामि। (धूप आघ्रापित करे।)

यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात्। आयुष्यमग्रयं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः॥ श्रीमन्नारायणाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि, यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं च समर्पयामि। (यज्ञोपवीत अर्पण करे, पुनः आचमनीय जल दे।)

श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्। विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्।।

माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो। मयाहृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्॥ श्रीमन्नारायणाय नमः। पृष्पं पृष्पमालां च समर्पयामि। (पृष्प और पृष्पमालासे अलंकृत करे।)

तुलसीं हेमरूपां च रत्नरूपां च मञ्जरीम्। भवमोक्षप्रदां तुभ्यमर्पयामि हरिप्रियाम्।।

वनस्पतिरसोद्भृतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः।आघ्नेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्॥

श्रीमन्नारायणाय नमः । तुलसीदलं तुलसीमञ्जरीं च समर्पयामि । (तुलसीदल तथा तुलसीमंजरी अर्पित करे ।)

(शालग्रामपर अक्षत नहीं चढ़ाया जाता। अत: अक्षतके स्थानपर श्वेत तिल या तुलसीपत्र चढ़ाये।) अक्षत — श्रीमनारायणाय नमः। अक्षतस्थाने श्वेतितलान् समर्पयामि। (श्वेत तिल चढाये।)

उपवस्त्रं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने। भक्त्या समर्पितं देव प्रसीद परमेश्वर॥ श्रीमन्नारायणाय नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि, आचमनीयं जलं च समर्पयामि। (उपवस्त्र चढाये तथा

गृहाण परमेश्वर॥

प्रतिगृह्यताम्।।

### दीप—

साज्यं च वर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया।दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्॥ श्रीमन्नारायणाय नमः। दीपं दर्शयामि। (घृतदीप दिखाये तथा हाथ धो ले।)

नैवेद्य— त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर॥

श्रीमन्नारायणाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि, मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि, आचमनीयं जलं च समर्पयामि। (नैवेद्य निवेदित करे तथा पानीय जल अर्पित करे, पुन: आचमनीय जल अर्पित करे।)

अखण्ड ऋतुफल-

इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव।तेन मे सफलावाप्तिर्भवेज्जन्मनि जन्मनि॥

श्रीमन्नारायणाय नमः। अखण्डऋतुफलं समर्पयामि। (अखण्ड ऋतुफल समर्पित करे।) ताम्बुल-

पूर्गीफलं महद्दिव्यं नागवल्लीदलैर्युतम्। एलालवङ्गसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्।।

श्रीमन्नारायणाय नमः। एलालवङ्गपूगीफलयुतं ताम्बुलं समर्पयामि। (इलायची, लवंग तथा पूगीफलयुक्त ताम्बूल अर्पित करे।)

दक्षिणा-दक्षिणा प्रेमसहिता यथाशक्तिसमर्पिता। अनन्तफलदामेनां गृहाण परमेश्वर॥

श्रीमन्नारायणाय नमः। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। (द्रव्य-दक्षिणा अर्पित करे तथा आरती करे।) स्तृति-प्रार्थना-शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्।

लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्॥ शंख-जल-

शङ्कमध्यस्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि।अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यां व्यपोहति॥ शंखका जल भगवानुपर घुमाकर अपने ऊपर छोडे।

पृष्पांजलि-नानासुगन्धिपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च।पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर॥

श्रीमन्नारायणाय नमः। पृष्पाञ्जलिं समर्पयामि। (भगवानुको पृष्पांजलि समर्पित करे।) प्रदक्षिणा—

यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च।तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा\* पदे पदे॥ श्रीमन्नारायणाय नमः। प्रदक्षिणां समर्पयामि। (भगवान्की प्रदक्षिणा कर उन्हें साष्टांग प्रणाम करे,

तदनन्तर क्षमा-प्रार्थना करे।) क्षमा-प्रार्थना-

यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत्।तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर॥

चरणामृतग्रहण— भगवान्के पूजनके अन्तमें मरणासन्नको चरणोदक पिलाना चाहिये तथा सभी

लोगोंको लेना चाहिये। अन्तिम समयमें मरणासन्नको गीता, रामायण, भागवत आदिका पाठ सुनाना चाहिये और उच्चस्वरमें भगवन्नामकीर्तन करना चाहिये, जिससे कीर्तनकी ध्वनि मरणासन्नके कानमें पहुँच सके और वह उसकी

सद्गतिमें सहायक बने।

\* आर्षत्वात्सुपो लुक्।

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

### तात्कालिक कार्य

मृत्यु हो जानेके बाद मृत प्राणीके कल्याणके कार्योंमें जुट जाना चाहिये। सर्वप्रथम मृत प्राणीकी

अन्त्येष्टिसे सम्बन्धित निम्नलिखित सामग्रियाँ जुटा लेनी चाहिये—

(क) शव-सम्बन्धित सामग्री

(१) अर्थी बनानेके लिये बाँस आदि, अर्थीपर बिछानेके लिये कुशासन अथवा चटाई।

(२) सफेद नया कपड़ा मलमलका लगभग २० मीटर [अर्थीपर बिछानेके लिये तथा शवको ढकनेके

लिये ५ मीटर, शवको पहनानेके लिये २ मीटर, आधे मीटरमें लंगोटी। शेष कपडेमें दाहकर्ताकी दो धोती,

दो गमछा तथा दो लंगोटी]।

(३) सौभाग्यवती स्त्रीके शवको पहनानेके लिये चुनरी और ढकनेके लिये गोटेसहित रंगीन ओढ़नी,

अलंकृत करनेके लिये सौभाग्यद्रव्य (सिन्दूर, चूड़ी, मेंहदी आदि)।

(४) शव बाँधनेके लिये मुँजकी रस्सी, साथमें मौली अथवा कच्चा सूत। (सौभाग्यवती स्त्रीके शवको

बाँधनेके लिये मौली तथा पुरुषोंके लिये सूतकी विधि है।)

(५) शवको ओढानेके लिये रामनामी चद्दर अथवा सफेद चद्दर।

(६) अर्थी सजानेके लिये पुष्प एवं पुष्पमाला, (७) अबीर-बुक्का, (८) इत्र, (९) रूई, (१०)

धूपबत्ती, (११) दियासलाई, (१२) मिट्टीका घड़ा (जल लानेके लिये), (१३) मिट्टीकी नदिया अथवा थाली (पिण्ड रखनेके लिये), (१४) लोटा, (१५) यज्ञोपवीत दो जोड़ा।

(१६) लोकाचार आदिके अनुसार शवकी परिक्रमाके लिये नारियल तथा गरीगोला (पुरुषोंके लिये

नारियल, स्त्रियोंके लिये गरीगोला)। (१७) शवके ऊपरसे उछालनेके लिये रजतखण्ड, सिक्के, रूई, धानका लावा, रुपये, श्वेत पुष्प आदि

(अपने देशाचारके अनुसार)।

(ख) पिण्डदानकी सामग्री

(१) जौका आटा—आधा किलो, (२) तिल—१०० ग्राम, (३) मधु, (४) गोघृत, (५) कुश, (६) सफेद पुष्प, (७) पलाशका पत्तल।

(ग) दाह-संस्कारकी सामग्री

(१) शुद्ध देशी घी—सामर्थ्यानुसार

(२) कर्प्र

(३) राल

(४) चन्दनकी लकड़ी तथा चन्दनचूरा—सामर्थ्यानुसार

(५) पीपल, तुलसी, बेल इत्यादिकी लकड़ी

(६) चिताके लिये लकड़ी—ढाई कुन्तल अथवा शवके अनुसार न्यूनाधिक (७) चिताभूमिपर जीवकी शान्तिके लिये गोदुग्ध (सामर्थ्यानुसार लगभग पावभर या एक लीटरतक।)

### क्षौर तथा स्नानका संकल्प

शवका संस्कार

चन्द्रभागा

नन्दा भद्राऽवकाशा च गण्डकी

वराहं च

२. 'प्राक् शिरसं उदक् शिरसं वा भूमौ निवेशयेत्।' (पारस्करगृह्यसूत्रमें हरिहरभाष्य)

'ततो नीत्वा श्मशानेषु स्थापयेदुत्तरामुखम्।' (गरुडपुराण)

३. तीर्थस्याऽऽवाहनं कृत्वा स्नानं तत्र कारयेत्। (वीरमित्रोदय)

५. 'सुवर्णस्याप्यभावे तु आज्यं ज्ञेयं विचक्षणै: ॥' (निर्णयसिन्धु)

इस तरह पवित्र होकर मृत प्राणीके पास आये। शवका सिरहाना उत्तर अथवा पूर्वकी ओर करनेका

तीर्थानि ये च पुण्याः शिलोच्चयाः।

तीर्थं पिण्डारकं

तीर्थानि चत्वारः सागरास्तथा।

च सर्वपापप्रणाशिनी।

सरयुस्तथा॥

सुतादय:॥

गङ्गा च यमुना च

विश्द्भ्यर्थमस्मिस्तोये विशन्तु

फिर इसी आवाहित जलसे शवको स्नान कराये। नये वस्त्रोंसे अंगोंको पोंछकर गोघृतका लेप करे।

१. राजस्थान आदि कुछ स्थानोंमें देशाचारके अनुसार जिन कुटुम्बीजनोंके पिता मर चुके हैं तथा जो मृत व्यक्तिसे अवस्थामें छोटे

एक वचन यह भी है कि '**दक्षिणशिरमं कृत्वा सचैलं तु शवं तथा'**। इसमें शवको दक्षिणकी ओर सिर करके लिटानेको लिखा

(ख) एका वक्त्रे च दातव्या घ्राणयुग्मे तथा पुन:। अक्ष्णोश्च कर्णयोश्चैव द्वे देये यथाक्रमम्॥ (ग० पु०, प्रेतखण्ड १५।९)

४. (क) घृतेनाऽभ्यक्तमाप्लाव्य शुद्धवस्त्रोपवीतिनम् । चन्दनोक्षितसर्वाङ्गं सुमनोभिर्विभूषयेत्॥ हिरण्यशकलान्यस्य क्षिप्त्वा छिद्रेषु सप्तसु । मुखेष्वथाभिधायैनं निहरेयुः

साधनसम्पन्न हो जानेपर अधिकारी त्रिकुश, तिल और जल लेकर स्वयं बाल बनवाने और स्नानके

लिये संकल्प करे-

प्रतिज्ञा-संकल्प—ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत् अद्यैतस्य

विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे

किलयुगे किलप्रथमचरणे बौद्धावतारे भूलोंके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे "अक्षेत्रे (यदि काशी हो तो अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे आनन्दवने गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते महाश्मशाने भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या

वचन है, किंतु परम्परासे उत्तरकी ओर सिरहाना करना प्रशस्त है।<sup>२</sup> स्नान करानेके लिये नये घड़ेमें जल भरकर उसमें तीर्थोंका इस प्रकार आवाहन करे<sup>३</sup>—

नया वस्त्र (कौपीन) पहना दे। द्विज हो तो नया यज्ञोपवीत भी पहना दे। चन्दन लगा दे। फूल और तुलसीकी माला पहना दे। कर्पूर, अगर, कस्तूरी आदि सुगन्धित द्रव्योंसे सारे शरीरमें लेप कर दे। मुख, दोनों आँखों,

दोनों नासाछिद्रों, दोनों कानोंमें सोना डाल दे। सुवर्णके अभावमें घीकी बूँद डाल दे। कपड़ेसे पैरकी हैं, उनका भी मुण्डन करनेकी परम्परा है।

गया है। यह नियम सामवेदियोंके लिये है। अन्य लोगोंको तो उत्तरकी ओर ही सिर रखना चाहिये और उत्तान ही लिटाना चाहिये—

सामेतरेषामुत्तरशिरस्त्वम्। (श्राद्धतत्त्व)

गङ्गाया वामभागे ) ""संवत्सरे उत्तरायणे /दक्षिणायने ""ऋतौ ""मासे ""पक्षे ""तिथौ ""वासरे ""गोत्रः

····शर्मा/वर्मा/ गुप्तोऽहम् ···गोत्रस्य ( ···गोत्राया: ) ···प्रेतस्य ( ···प्रेताया: ) और्ध्वदैहिकसंस्कारयोग्यतासम्पादनार्थं क्षौरपूर्वकं स्नानकर्म करिष्ये।

गयादीनि

कुरुक्षेत्रं च

कौशिकी

भैरवं च

पृथिव्यां यानि

—ऐसा संकल्प कर दक्षिणाभिमुख बैठकर क्षौरकर्म कराये। १ फिर स्नानकर नये वस्त्र और उपवस्त्र

धारण करे।

\* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

तृण, लकडी, तिल, घी आदि भी नहीं मँगाना चाहिये।<sup>३</sup>

९६

अलंकृत कर दे।<sup>१</sup>

पड़ता है। यदि शुद्धि न की गयी तो संस्कर्ता तथा मृत व्यक्ति दोनोंको नरक जाना पड़ता है। रे शूद्रादिसे

शवको रजस्वला एवं शूद्रवर्ण आदिके स्पर्शसे बचाना चाहिये। इनके स्पर्शसे शवको शुद्ध करना

अंगुलियोंसे लेकर सिरतक सारे शरीरको अच्छी तरह ढँक दे। तलवा खुला रखे। इस तरह शवको अलंकृत कर अर्थीपर कुश या कुशासन बिछाकर उत्तरकी ओर सिर करके लेटा दे। मूँजकी नयी रस्सीके साथ मौली या कच्चे सूतकी रस्सीसे अच्छी तरह बाँध दे। ऊपरसे रामनामी चद्दर या सफेद चद्दर ओढ़ा दे। पुष्पमालाओंसे

१. वृद्ध व्यक्तियोंके शववाहन (अर्थी)-को लोकाचारानुसार झण्डी आदिसे वैकुण्ठीके रूपमें सजाना चाहिये तथा शंख, घड़ियाल, घंटा आदि वाद्यसामग्रियोंके द्वारा भगवन्नाम-संकीर्तनके साथ शवयात्रा करनी चाहिये।
 २. श्मशाने नीयमानशवस्य शूद्रस्पर्शे शूद्रेण वहने वा ""सूर्तिकारजस्वलयोः स्पर्शेऽप्येवमेव प्रायश्चित्तम्""। प्रायश्चित्तं

विना दाहादिकृतं व्यर्थं भवेत्। उभयोश्च नरकः। (धर्मसिन्धु, उत्तरार्ध, परिच्छेद ३)

विना दाहा।दकृत व्यथ भवत्। उभयाश्च नरकः। (धमसिन्धु, ३. **'शृद्राऽऽनीतैः कृतं कर्म सर्वं भवति निष्फलम्।'** (धर्मसिन्धु)

# श्राद्ध-प्रयोग-विधि

# मलिनषोडशी

मृत्युस्थानसे लेकर अस्थिसंचयनतक छः पिण्ड तथा दशगात्रके दस पिण्डोंको मिलाकर सोलह

पिण्डदान होता है। अशौचकालका यह पिण्डदान 'मिलनषोडशी' कहलाता है।

### पिण्ड-निर्माण तथा षट्पिण्डदान

अर्थीकी दाहिनी तरफ दक्षिणकी ओर मुँहकर बैठ जाय। शिखा बाँध ले। अपसव्य<sup>१</sup> होकर तिल और

पहले षट्पिण्डदानकी विधि दी जा रही है-

## १. शवनिमित्तक<sup>३</sup> पहला पिण्डदान

अपसव्य हो जाय। दायें हाथमें त्रिकुश, तिल और जल लेकर शवनिमित्तक प्रथम पिण्डके दानका मृति

(मृत्यू)-स्थानपर प्रतिज्ञा-संकल्प करे-

प्रतिज्ञा-संकल्प-अद्य ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/गृप्तोऽहम् ""गोत्रस्य (स्त्री हो तो ""गोत्रायाः

बोले) ""प्रेतस्य (स्त्री हो तो ""प्रेताया: बोले) <sup>४</sup> प्रेतत्विनवृत्तिपूर्वकशास्त्रोक्तफलप्राप्यर्थं <sup>५</sup>भूम्यधिदेवतातुष्ट्यर्थं

च मृतिस्थाने शवनिमित्तकं पिण्डदानं करिष्ये। इस तरह संकल्प बोलकर संकल्प-जल गिरा दे।

१. **'अपसव्येन कृत्वैतद् वाग्यतः पित्र्यदिङ्मुखः।'** छन्दोगपरिशिष्टके इस वचनसे सभी पितृकर्म अपसव्य और दक्षिणकी ओर

२. **'मृतस्योत्क्रान्तिसमयात् षट्पिण्डान् क्रमशो ददेत्'**—पिण्डदानके छ: स्थान इस प्रकार हैं—१-मृतस्थान, २-द्वारदेश, ३-

चत्वर (चौराहा), ४- विश्राम, ५-काष्ठचयन तथा ६-अस्थिसंचयन।

पिशाचा राक्षसा यक्षा ये चान्ये दिशि वासिन:। तस्य होतव्यदेहस्य

मृतस्थाने तथा द्वारे चत्वरे तार्क्य कारणात्॥

विश्रामे काष्ठचयने तथा सञ्चयने च षट्। (ग० पु०, प्रेतखण्ड १५।३०-३१)

भृतकोटिः पलायते । विश्रामे भूतसंज्ञोऽयं तेन

प्रयोगः '-इस वचनके अनुसार यहाँ 'निमित्तक' पदका प्रयोग किया गया है।

३. पारस्करगृह्यसूत्र श्राद्धसूत्रकण्डिका ४।४ के गदाधरभाष्यके **'मृतस्थाने शवनाम्ना पिण्डदानम्। अमुकगोत्र अमुकशव इति** 

चितापिण्डप्रभृतितः प्रेतत्वमुपजायते। ×××तदादि तत्र तत्रापि प्रेतनाम्ना प्रदीयते॥ (गरुड०, प्रेत० १५। ३७-३८) —के अनुसार चितापिण्ड देनेके बाद ही संकल्पमें 'प्रेत' शब्दका उच्चारण करना चाहिये, किंतु 'सूत्रशाटकन्याय' से भावी

प्रेतत्वका आरोप करके संकल्प-वाक्योंमें प्रारम्भसे ही 'प्रेत' शब्दका प्रयोग किया गया है। ५. मृतस्थाने शवो नाम तेन नाम्ना प्रदीयते॥

नाम्ना

तुष्टा तदधिष्ठातृदेवता । द्वारदेशे भवेत् पान्थस्तेन नाम्ना प्रदीयते ॥

दत्तेन तुष्यन्ति गृहवास्त्वधिदेवता:। चत्वरे खेचरो नाम तमुद्दिश्य प्रदीयते॥

नैवायोग्यत्वकारकाः॥

चितायां साधकं नाम वदन्त्येके खगेश्वर॥ प्रेतिपण्डं प्रदद्याच्य दाहार्तिशमनं खग। (ग०पु० २।५।३१—३६, ५१) (१)मृतस्थानमें पिण्ड देनेसे भूम्यधिष्ठातृदेवता संतुष्ट होते हैं।(२) द्वारदेशमें पिण्डदानसे गृहवास्त्वधिष्ठातृदेवता प्रसन्न होते

घीको जौके आटेमें मिलाकर छ:<sup>२</sup> पिण्ड बनाये। प्रारम्भसे लेकर श्मशानतकके लिये छ: पिण्ड बनाये जाते हैं। जौके आटेके अभावमें चावल आदिके आटेसे भी पिण्डदान किया जा सकता है। थोड़ा जौका आटा

आदि बचा ले।

४. गरुडपुराणमें एक वचन आया है-

मुँह करके ही होते हैं।

हैं। (३) चौराहेपर पिण्डदानसे शवपर कोई उपद्रव नहीं होता। (४) विश्रामस्थानमें और (५) काष्ठचयनके पिण्डदानसे राक्षस,

तेन

तेन

- पिशाच आदि प्राणी हवनीय देहको अपवित्र नहीं करते तथा (६) अस्थिसंचयनिनमित्तक पिण्डदानसे दाहजन्य पीड़ा शान्त हो जाती है।

हाथमें तीर्थ

पितृतीर्थ

देवतीर्थ

अग्नितीर्थ (

इसके बाद जल, तिल, चन्दन और श्वेत पुष्प लेकर अवनेजनका संकल्प करे— अद्य ....गोत्र (स्त्री हो तो ....गोत्रे) ....प्रेत (स्त्री हो तो

(क) अवनेजन—पुनः जलसे भूमिको सींच दे।

·····प्रेते) मृतिस्थाने शवनिमित्तकपिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते

मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

इस तरह संकल्प कर पितृतीर्थ (अँगूठे और तर्जनीके

मूल)-से प्रोक्षित भूमिपर जल गिरा दे तथा वहाँपर दक्षिणाग्र तीन

कुश बिछा दे। (ख) पिण्डदानका संकल्प— त्रिकुश, तिल, जल और पिण्ड लेकर (बायें हाथसे दाहिने

हाथका स्पर्श करते हुए) पिण्डदानका संकल्प करे—

अद्य .....गोत्र (.....गोत्रे) .....प्रेत (.....प्रेते) मृतिस्थाने शवनिमित्तक एष पिण्डस्ते मया दीयते,

तवोपतिष्ठताम्। ऐसा संकल्प कर कुशोंके बीचमें पितृतीर्थसे पिण्डको रख दे।

(ग) प्रत्यवनेजन\*— अवनेजनपात्रमें जल, तिल, सफेद चन्दन, सफेद फूल छोडकर (यदि

उसमें जल अवशिष्ट हो तो छोड़ना आवश्यक नहीं) इसे दायें हाथमें रख ले। पुन: त्रिकुश, तिल, जल

लेकर प्रत्यवनेजनका संकल्प करे-अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) मृतिस्थाने शवनिमित्तकपिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते

मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

इस तरह संकल्प बोलकर पिण्डपर जल छोड़ दे और पुन: पिण्डको उठाकर अर्थीपर (शवके पास) रख दे। तदनन्तर सव्य होकर भगवानुसे प्रार्थना करे-

अनादिनिधनो देवः शङ्कचक्रगदाधरः। अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ भगवान्का नामोच्चारण करते हुए सबके साथ शवको उठाकर घरके बाहरी दरवाजेपर उतारकर उत्तरकी

ओर सिर करके रख दे।

२. पान्थनिमित्तक दुसरा पिण्डदान अपसव्य होकर द्वारपर दक्षिणाभिमुख बैठ जाय। दाहिने हाथमें त्रिकुश, तिल, जल लेकर दूसरे

पिण्डदानका प्रतिज्ञा-संकल्प करे-प्रतिज्ञा-संकल्प-अद्य ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य

( ""प्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्तिपूर्वकशास्त्रोक्तफलप्राप्त्यर्थं गृहवास्त्विधदेवतातुष्ट्यर्थं निर्गमद्वारे पान्थनिमित्तकं

पिण्डदानं करिष्ये। (बोलकर जल गिरा दे।)

(क) अवनेजन—द्वार-भूमिका प्रोक्षण कर दे। जल, तिल, सफेद चन्दन, सफेद फूल लेकर अवनेजनका संकल्प करे-

अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) निर्गमद्वारे पान्थनिमित्तकपिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

—ऐसा संकल्प कर प्रोक्षित भूमिपर पितृतीर्थसे आधा जल गिरा दे। वहाँपर दक्षिणाग्र तीन कुश बिछा दे।

\* पिण्डके ऊपर जो जल दिया जाता है, उसे 'प्रत्यवनेजन' कहा जाता है।

(ख) पिण्डदानका संकल्प—दाहिने हाथमें त्रिकुश, तिल, जल और पिण्डको लेकर (बायें हाथसे दाहिने हाथका स्पर्श करते हुए) पिण्डदानका संकल्प करे-अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) निर्गमद्वारे पान्थनिमित्तक एष पिण्डस्ते मया दीयते,

तवोपतिष्ठताम्। ऐसा बोलकर कुशोंके बीचमें पितृतीर्थसे पिण्ड रख दे।

(ग) प्रत्यवनेजन — अवनेजनपात्रमें जल, तिल, श्वेत चन्दन, श्वेत पृष्प छोडकर पात्रको दायें

हाथमें रख ले। फिर त्रिकुश, जल, तिल लेकर प्रत्यवनेजनका संकल्प करे-

अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) निर्गमद्वारे पान्थनिमित्तकपिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते

मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। बोलकर पिण्डके ऊपर प्रत्यवनेजन-जल डाल दे। इसके बाद पिण्डको अर्थीपर (शवके पास) रखकर सव्य होकर निम्न मन्त्रसे भगवानुकी प्रार्थना करे—

अनादिनिधनो

शवयात्रा आत्मीयजनोंके साथ जोरसे भगवन्नाम ('राम नाम सत्य है', 'हिर बोल' आदि)-का उच्चारण करते हुए

शवको कन्धोंपर उठा ले। जो बड़े हैं, उन्हें आगे कर और छोटी उम्रवालोंको पीछे कर \* यात्रा प्रारम्भ कर दे।

३. खेचरनिमित्तक तीसरा पिण्डदान चौराहा आनेपर पवित्र स्थानमें शवको कन्धोंसे उतारकर उत्तरकी ओर सिर करके रख दे।

क्रियाकर्ता अपसव्य हो जाय और दक्षिणकी ओर मुख कर बैठ जाय। दायें हाथमें त्रिकुश, तिल और

जल लेकर तीसरे पिण्डदानका प्रतिज्ञा-संकल्प करे-

प्रतिज्ञा-संकल्प-अद्य ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( \*\*\*\* प्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्तिपूर्वकशास्त्रोक्तफलप्राप्त्यर्थम् उपघातकभूतापसारणार्थं चतुष्पथे खेचरनिमित्तकं पिण्डदानं करिष्ये। ऐसा बोलकर जल भूमिपर छोड दे।

(क) अवनेजन— श्राद्धकर्ता जलसे भूमिका प्रोक्षण कर ले। अवनेजनपात्रमें जल, तिल, सफेद चन्दन और सफेद फूल छोड़कर इसे दायें हाथमें रख ले। पुन: बायें हाथसे इसमें त्रिकुश, तिल तथा जल

लेकर निम्न संकल्प करे-अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) चतुष्पथे खेचरनिमित्तकपिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते मया

दीयते, तवोपतिष्ठताम्। ऐसा बोलकर प्रोक्षित भूमिपर जल गिरा दे। वहाँ दक्षिणाग्र तीन कुश बिछा दे।

(ख) पिण्डदानका संकल्प—पुन: त्रिकुश, तिल, जल और पिण्डको दायें हाथमें लेकर (बायें हाथसे दाहिने हाथका स्पर्श करते हुए) पिण्डदानका संकल्प करे-

अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) चतुष्पथे खेचरनिमित्तक एष पिण्डस्ते मया दीयते,

तवोपतिष्ठताम्। —ऐसा बोलकर कुशोंके मध्य पिण्डको पितृतीर्थसे रख दे। (ग) प्रत्यवनेजन — अवनेजनपात्रमें जल, तिल, सफेद चन्दन, सफेद फूल छोड़कर पात्रको

दाहिने हाथमें रख ले। फिर बायें हाथसे त्रिकुश, जल, तिल लेकर निम्नलिखित संकल्प करे—

मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। —ऐसा बोलकर पिण्डपर पितृतीर्थसे जल चढा दे।

इसके बाद पिण्डको अर्थीपर रखकर सव्य हो जाय और निम्न मन्त्रसे भगवान्से प्रार्थना करे— अनादिनिधनो देवः शङ्कचक्रगदाधरः । अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ भगवानुके नामका उच्चारण करते हुए शवको उठा ले और चल दे।

\* ज्येष्ठप्रथमाः कनिष्ठजघन्या गच्छेयुः। (निर्णयसिन्धुमें आश्वलायनका वचन)

देवः शङ्खचक्रगदाधरः । अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव ॥

99

अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) चतुष्पथे खेचरनिमित्तकपिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते

### विश्रामस्थानपर पहुँचकर शवको कन्धोंसे उतारकर रख दे।

चौथे पिण्डदानका प्रतिज्ञा-संकल्प करे-

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

# क्रियाकर्ता दक्षिणकी ओर मुँह करके अपसव्य हो बैठ जाय। दायें हाथमें त्रिकुश, तिल और जल लेकर

प्रतिज्ञा-संकल्प-अद्य ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्तिपूर्वकशास्त्रोक्तफलप्राप्त्यर्थं देहस्याहवनीययोग्यताभावसम्पादकयक्षराक्षसिपशाचा-

दितृष्ट्यर्थं विश्रामस्थाने भृतनिमित्तकं पिण्डदानं करिष्ये। —ऐसा बोलकर संकल्प-जल भूमिपर छोड़ दे।

(क) अवनेजन — भूमिको जलसे सींच दे। अवनेजनपात्रमें जल, तिल, सफेद चन्दन, सफेद फूल डालकर दाहिने हाथमें रख ले। बायें हाथसे इसमें त्रिकुश, तिल, जल रखकर अवनेजनका संकल्प करे—

अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) विश्रामस्थाने भूतनिमित्तकपिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

—ऐसा बोलकर प्रोक्षित भूमिपर अवनेजन जल छोड़ दे और वहाँपर दक्षिणाग्र तीन कुश बिछा दे।

(ख) पिण्डदानका संकल्प—इसके बाद त्रिकुश, तिल, जल और पिण्ड लेकर बायें हाथसे

दाहिने हाथका स्पर्श करते हुए पिण्डदानका संकल्प करे-

अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) देहस्याहवनीययोग्यताभावसम्पादकयक्षराक्षसपिशाचादि-

तुष्ट्यर्थं भूतनिमित्तक एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। —ऐसा बोलकर कुशोंके बीचमें पिण्डको पितृतीर्थसे रख दे।

(ग) प्रत्यवनेजन — अवनेजनपात्रमें जल अवशिष्ट हो तो जल न डाले। अन्यथा तिल, जल, सफेद चन्दन, सफेद फूल डालकर इस पात्रको अपने दाहिने हाथमें रख ले। फिर बायें हाथसे त्रिकुश, तिल,

जल लेकर संकल्प करे—

अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) विश्रामस्थाने भूतिनिमत्तकपिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व

ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। —ऐसा संकल्प बोलकर पिण्डपर पितृतीर्थसे जल छोड दे। इसके बाद पिण्डको अर्थीपर रखकर सव्य हो जाय और निम्न मन्त्रसे भगवानुकी प्रार्थना करे—

देवः शङ्कचक्रगदाधरः । अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव॥

भगवानुके नामोंका उच्चारण करते हुए शवको उठाकर श्मशान पहुँचाये। यदि गंगा आदि नदी हो तो शवको डुबाकर स्नान कराये और उत्तरकी<sup>१</sup> ओर सिरकर शवको भूमिपर रख दे।

५. साधकनिमित्तक पाँचवाँ पिण्डदान

चिताभूमिका संस्कार—जहाँ कूड़ा, केश आदि न हो, ऐसे स्थानको झाड़कर गोबर, मिट्टीसे लीप दे तथा भूमिकी प्रार्थना करे-

प्रेता ये केचिदिह भूमिपर कुश बिछा दे। उसपर स्वयं या सगोत्रियोंके द्वारा चिता बनवाये, जो उत्तरसे दक्षिणतक लगभग

चार हाथ लम्बी हो। चितामें तुलसी, चन्दन, बेल, पीपल, आम, गूलर, बरगद, शमी आदि यज्ञीय काष्ठ

१. शवदाहसे पूर्व शवका सिरहाना उत्तर अथवा पूर्वकी ओर करनेका वचन है, किंतु परम्परासे उत्तरकी ओर सिरहाना करना प्रशस्त है—

(क) प्राक् शिरसं उदक् शिरसं वा भूमौ निवेशयेत्। (हरिहरभाष्य)

(ख) ततो नीत्वा श्मशानेषु स्थापयेदुत्तरामुखम्। (गरुडपुराण) एक वचन यह भी है कि 'दक्षिणशिरसं कृत्वा सचैलं तु शवं तथा।' इसमें शवको दक्षिणकी ओर सिर कर लिटानेको लिखा

गया है। यह नियम सामवेदियोंके लिये है। अन्य लोगोंको तो उत्तरकी ओर ही सिर रखना चाहिये और उत्तान ही लिटाना चाहिये— 'सामेतरेषामुत्तरशिरस्त्वम्।'( श्राद्धतत्त्व)

अधिपतिको दे दे। शवपर कपडा रहने दिया जाय, नग्न दाह न करे।

भी डाले। द्विजेतरोंसे चिता न बनवाये। इस चितापर शवको लिटा दे। १ मृतकके सभी अंगोंपर तुलसीकी सूखी लकड़ी रख दे। २ शवके सर्वांगपर घृतका लेप करे। चन्दन एवं यज्ञीय काष्ठ आदिको शवपर रखे। नेत्र, मुख आदिपर कर्पूर रख दे। शवके ऊपर ओढ़ाये गये चद्दरका कोना फाड़कर उस चद्दरको श्मशानके

चिताके दक्षिण भागमें अपसव्य होकर दक्षिणकी ओर मुँहकर बैठ जाय। दायें हाथमें त्रिकुश, तिल,

और जल लेकर चितानिमित्तक पाँचवें पिण्डदानकी प्रतिज्ञा करे— प्रितिज्ञा-संकल्प—अद्य .....गोत्रः .....शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् .....गोत्रस्य ( .....गोत्रायाः ) .....प्रेतस्य ( .....गोत्रायाः ) प्रेतत्विनवृत्तिपूर्वकशास्त्रोक्तफलप्राप्यर्थं चितायां शवहस्ते साधकनिमित्तकं पिण्डदानं करिष्ये। —ऐसा बोलकर संकल्प-जल छोड दे।

(क) अवनेजन — भूमिको सींच दे। नये अवनेजनपात्रमें जल, तिल, सफेद चन्दन, सफेद फूल छोड़कर दायें हाथमें रख ले। त्रिकुश, जल और तिल लेकर अवनेजनका संकल्प करे— अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) चितायां साधकनिमित्तकपिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते

अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) चितायां साधकनिमित्तकपिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। -ऐसा बोलकर प्रोक्षित भूमिपर पितृतीर्थसे अवनेजनजल गिरा दे। वहाँपर दक्षिणाग्र तीन कुश बिछा दे।

(ख) पिण्डदानका संकल्प—दायें हाथमें त्रिकुश, तिल, जल और पिण्ड लेकर बायें हाथसे दाहिने हाथका स्पर्श करते हुए संकल्प करे—

अद्य ""गोत्र ( ""गोत्र ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) प्रेतत्विनवृत्तिपूर्वकशास्त्रोक्तफलप्राप्यर्थं चितायां साधकिनिमित्तक एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।—ऐसा बोलकर कुशोंके मध्य पितृतीर्थसे पिण्ड रख दे। (ग) प्रत्यवनेजन — अवनेजनपात्रमें यदि जल अवशिष्ट न हो तो जल, तिल, सफेद चन्दन, सफेद

(ग) प्रत्यवनेजन — अवनेजनपात्रमें यदि जल अवशिष्ट न हो तो जल, तिल, सफेद चन्दन, सफेद फूल डालकर दायें हाथमें रख ले, पुन: बायें हाथसे जल, तिल, त्रिकुश लेकर प्रत्यवनेजनका संकल्प करे— अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) चितायां साधकनिमित्तकपिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिश्व

ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। संकल्पका जल पितृतीर्थसे पिण्डपर डाल दे। फिर पिण्डको उठाकर शवके हाथमें रख दे। इसके बाद सव्य होकर भगवान्की प्रार्थना करे—

अनादिनिधनो देवः शङ्खचक्रगदाधरः । अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव ॥ क्रव्याद अग्निकी पूजा— चिताकी दाहिनी ओर वेदीपर अथवा किसी पात्रमें क्रव्याद अग्नि<sup>५</sup>की

स्थापना निम्न मन्त्रसे करे—

क्रिट्यादनामानमिनं प्रतिष्ठापयामि।

क्रव्यादनामानमग्निं प्रतिष्ठापयामि। पुजन—'क्रव्यादाग्नये नमः' इस मन्त्रसे गन्धाक्षत-पुष्पादिसे अग्निकी संक्षिप्त पूजा करे।

**पूजन—'क्रव्यादाग्नये नमः'** इस मन्त्रसे गन्धाक्षत–पुष्पादिसे अग्निको सक्षिप्त पूजा करे।

१. (क) भूप्रदेशे शुचौ देशे पश्चाच्चित्यादिलक्षणे। तत्रोत्तानं निपात्यैनं दक्षिणाशिरसं मुखे॥ (छन्दोगपरिशिष्टमें कात्यायनका मत) चितामें शवको दक्षिण सिर करके उत्तानदेह रख दे।

(ख) आदिपुराणके इस वचन—'**अधोमुखो दक्षिणादिक् चरणस्तु पुमानिति। स्वगोत्रजैः गृहीत्वा तु चितामारोप्यते शवः॥ उत्तानदेहा नारी तु सपिण्डैरपि बन्धुभिः।'**— के अनुसार पुरुषको उत्तरकी तरफ सिर तथा अधोमुख (नीचेकी तरफ मुख करोके) निवास स्थापित करना नाहिरो तथा स्वीको उत्तर पिए तथा उत्तानदेह करके सवना नाहिरो। शटितन्तादि स्थोंमें गेसी ही लावस्था है।

करके) चितापर स्थापित करना चाहिये तथा स्त्रीको उत्तर सिर तथा उत्तानदेह करके रखना चाहिये। शुद्धितत्त्वादि ग्रन्थोंमें ऐसी ही व्यवस्था है। पारस्करगृह्यसूत्रके **'विवाहश्मशानयोर्ग्रामं प्रविशतात्'** इस वचनसे देशाचारके अनुसार करना चाहिये। २. दत्त्वा तु तुलसीकाष्टं सर्वाङ्गेषु मृतस्य च। पश्चाद् य: कुरुते दाहं सोऽपि पापात् प्रमुच्यते॥

२. दत्त्वा तु तुलसिकाष्ठ सर्वाङ्गेषु मृतस्य च। पश्चाद् यः कुरुते दाह सोऽपि पापात् प्रमुच्यते॥ तुलसीकाष्ठदग्धस्य न तस्य पुनरावृतिः॥ (स्कन्दपु०, पूजाप्र०) जो मृतकके सर्वांगमें तुलसीकाष्ठ देकर दाह करता है, वह भी पापसे शुद्ध होता है। तुलसीकाष्ठसे दाह करनेपर उस जीवकी

जो मृतकके सर्वोगमें तुलसोकाष्ठ देकर दाह करता है, वह भी पापसे शुद्ध होता है। तुलसोकाष्ठसे दाह करनेपर उस जीवन् पुनरावृत्ति नहीं होती। ३. 'नग्नदेहं दहेन्नैव किञ्चिद्देयं परित्यजेत्।' (प्रचेता) ४. 'चितायां शवहस्तके'।

५. कर्पूर अथवा घीकी बत्तीसे स्वत: अग्नि तैयार कर लेनी चाहिये। अन्य किसीसे अग्नि नहीं लेनी चाहिये। **चाण्डालाग्निरमेध्याग्नि: सूतिकाग्निशच कर्हिचित्। पतिताग्निश्चिताग्निश्च न शिष्टग्रहणोचित:।।** (निर्णयसिन्धुमें देवलका वचन) अर्थात् चाण्डालकी अग्नि, अमेध्याग्नि (अपवित्र अग्नि), सृतिकाग्नि, पतिताग्नि और चिताग्निको शिष्ट लोग कभी भी ग्रहण न करें।

### भूतकृज्जगद्योने त्वं लोकपरिपालकः । उक्तः संहारकस्तस्मादेनं स्वर्गं मृतं नय॥

शवदाह<sup>र</sup> ( सिरकी ओर अग्नि-ज्वालन )— इसके बाद अपसव्य हो जाय। चितापर जल

छिडक दे। फिर इस क्रव्याद अग्निको सरपत आदिपर रखकर निम्नलिखित मन्त्रोंको पढते हुए चिताकी तीन

या एक परिक्रमा कर सिरकी ओर आग प्रज्वलित करे<sup>२</sup>— कृत्वा तु दुष्कृतं कर्म जानता वाऽप्यजानता । मृत्युकालवशं प्राप्तं नरं पञ्चत्वमागतम्॥

लोभमोहसमावृतम् । दहेयं सर्वगात्राणि दिव्यान् लोकान् स गच्छत्॥ धर्माऽधर्मसमायुक्तं

असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा।

कपालक्रिया — जब शव आधा जल जाय, तब कपालक्रिया करे। बाँससे शवके सिरपर चोट

पहुँचानी चाहिये (यतियोंकी श्रीफलसे कपालक्रिया करनी चाहिये) और उसपर घृत डाल देना चाहिये।<sup>३</sup>

तदनन्तर उच्च स्वरसे रोना चाहिये।<sup>४</sup>

संसारकी नश्वरताका प्रतिपादन—इसके बाद सम्बन्धीजन घास आदिपर बैठ जायँ और

संसारकी नश्वरताका प्रतिपादन करें। स्वयं श्मशान ही संसारसे वैराग्य उत्पन्न कर देता है। वैराग्यके बाद

भगवान् और उनकी आज्ञाके रूप कर्तव्यके पालनकी ओर दृष्टि अवश्य जानी चाहिये।

चितामें सात समिधाएँ डालना<sup>५</sup>—एक-एक बित्तेकी सात यज्ञीय लकड़ियाँ लेकर दाहकर्ता शवकी सात प्रदक्षिणा करे। प्रत्येक प्रदक्षिणाके अन्तमें 'क्रव्यादाय नमस्तुभ्यम्' मन्त्रसे एक-एक

समिधा चितामें डालता जाय।

धनिष्ठार्द्ध, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती—इन पाँचों नक्षत्रोंको 'पंचक' कहा जाता है। यदि कोई पंचकमें मर जाता है तो वह वंशजोंको भी मार डालता है। त्रिपुष्कर और भरणी नक्षत्रसे भी यही अनर्थ प्राप्त होता है—

धनिष्ठापञ्चके जीवो मृतो यदि कथञ्चन । त्रिपुष्करे याम्यभे वा कुलजान् मारयेद् ध्रुवम्।। यविषष्टे नानुलिप्तास्ताभिः सह शवं दहेत्। प्रेतवाहः

प्रेतहर्ता पञ्चमस्तु नामान्येतानि च क्रमात्।सूतकान्ते ततः पुत्रः कुर्याच्छान्तिकपौष्टिकम्॥ (ब्रह्मपुराण) ऐसी स्थितिमें अनिष्टकेँ निवारणके लिये कुशोंकी पाँच प्रतिमा (पुत्तल) बनाकर सूत्रसे वेष्टितकर जौके आटेकी पीठीसे उसका लेपन कर उन प्रतिमाओंके साथ शवका दाह करे। पुत्तलोंके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—प्रेतवाह, प्रेतसखा, प्रेतप, प्रेतभूमिप तथा प्रेतहर्ता। पुत्तलदाहका संकल्प—अद्य ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः)

धनिष्ठादिपञ्चकजनितवंशानिष्टपरिहारार्थं पञ्चकविधिं करिष्ये। ऐसा संकल्प कर पाँचों पुतलोंका पूजन करे— पुत्तलपूजन—प्रेतवाहाय नमः, प्रेतसंखाय नमः, प्रेतपाय नमः, प्रेतभूमिपाय नमः, प्रेतहर्त्रे नमः। इमानि गन्धाक्षतपुष्पधूपदीपादीनि वस्तूनि युष्पभ्यं मया दीयन्ते युष्पाकमुपतिष्ठन्ताम्।

—ऐसा बोलकर पाँचों प्रेतोंंको गन्ध, अक्षत, पुष्प, धूप तथा दीप आदि वस्तुएँ प्रदानकर उनका पूजन करे। पुजनके बाद प्रेतवाह नामक पहले पुतलेको शवके सिरपर, दूसरेको नेत्रोंपर, तीसरेको बायीं कोखपर, चौथेको नाभिपर और पाँचवेंको पैरोंपर रखकर ऊपर लिखे नाममन्त्रोंसे क्रमपूर्वक पाँचोंपर घोंकी आहुति दे। जैसे—(१) प्रेतवाहाय स्वाहा, (२) प्रेतसखाय स्वाहा, (३) प्रेतपाय स्वाहा, (४) प्रेतभूमिपाय स्वाहा और (५) प्रेतहर्त्रे स्वाहा।

(वाराहपुराण, निर्णयसिन्ध्)

इसके बाद शवका दाह करे। निर्णयसिन्धु और धर्मसिन्धुके आधारपर विशेष बात यह बतायी गयी है कि यदि मृत्यु पंचकके पूर्व हो गयी हो और दाह पंचकमें होना हो तो पुत्तलोंका विधान करे तब शान्तिकी आवश्यकता नहीं रहती। इसके विपरीत कहीं पंचकमें मृत्यु हो गयी हो और दाह पंचकके बाद हुआ हो तो शान्तिकर्म करे। 'नक्षत्रान्तरे मृतस्य पञ्चके दाहप्राप्तौ पुत्तलविधिरेव न शान्तिकर्म। पञ्चकमृतस्याश्विन्यां

५. गच्छेत् प्रदक्षिणाः सप्त समिद्धिः सप्तभिः सह॥ (आदि०)

दाहप्राप्तौ शान्तिकमेव न पुत्तलविधि:।'(धर्मसिन्धुमें उ० परि० ३)—यदि मृत्यु भी पंचकमें हुई हो और दाह भी पंचकमें हो तो पुत्तलदाह तथा शान्ति—दोनों कर्म करे। २. शिर:स्थाने प्रदापयेत्। (वाराहपुराण) ३. अर्धे दग्धेऽथवा पूर्णे स्फोटयेत् तस्य मस्तकम्। गृहस्थानां तु काष्ठेन यतीनां श्रीफलेन च॥ (गरुडपुराण-सारोद्धार १०।५६) ४. रोदितव्यं ततो गाढमेवं तस्य सुखं भवेत्। (गरुडपुराण, प्रेतखण्ड १५।५१) तब जोरसे रोनेपर प्राणीको सुख मिलता है।

१. पंचकमें मरनेपर शवदाह

विधानं समुदीर्यते । दर्भाणां प्रतिमाः कार्याः पञ्चोर्णासुत्रवेष्टिताः ॥

प्रेतसखः

प्रेतपः

# दाहसे अवशिष्ट अंशको जलमें डालना — अन्तमें शवका किंचित् भाग अर्थात् कपोत-

परिमाण (कबूतरके बराबरतक) जलमें डाल देना चाहिये, पूरा जलाना मना है। १ ६. अस्थिसंचयननिमित्तक छठा पिण्डदान

श्मशानवासिभ्यो देवेभ्यो नमः । सर्वस्वीयभागं सदीपं बलिं गह्नन्त।

अस्थिसंचयनका मृहर्त, संचयन तथा प्रक्षेप-विधि<sup>र</sup>

शास्त्रका वचन है-

अपरेद्युस्तृतीये वा दाहानन्तरमेव वा। (अन्त्यकर्मदीपक)

इसका अभिप्राय है कि दूसरे दिन, तीसरे दिन अथवा दाहके बाद तत्काल चिता शान्त कर अपसव्य

दक्षिणाभिमुख होकर दायें हाथमें त्रिकुश, तिल, जल लेकर छठे पिण्डदानका इस प्रकार संकल्प करे—

प्रतिज्ञा-संकल्प-अद्य ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य

( **\*\*\*\*प्रेतायाः ) अस्थिसंचयननिमित्तकपिण्डदानं करिष्ये।** ऐसा बोलकर संकल्प-जल चिताभूमिपर छोड् दे।

(क) अवनेजन— संकल्प कर भूमिको सींच दे। अवनेजनपात्र (दोने)-में जल, तिल, सफेद

चन्दन और सफेद फूल छोडकर इसे दायें हाथमें रख ले। पुन: त्रिकुश, तिल, जल लेकर संकल्प करे—

अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) अस्थिसंचयननिमित्तकपिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते मया

दीयते, तवोपतिष्ठताम्। बोलकर प्रोक्षित भूमिपर अवनेजन जल गिरा दे। भूमिपर दक्षिणाग्र त्रिकुश बिछा दे।

(ख) पिण्डदानका संकल्प—दायें हाथमें त्रिकुश, तिल, जल और पिण्ड लेकर बायें हाथसे

दाहिने हाथका स्पर्श करते हुए संकल्प करे-

अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) शास्त्रोक्तफलप्राप्त्यर्थम् अस्थिसंचयननिमित्तक एष

पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। ऐसा संकल्प बोलकर पितृतीर्थसे कुशोंके मध्य पिण्डको रख दे।

(ग) प्रत्यवनेजन—अवनेजनपात्रमें (जल अवशिष्ट न हो तब) तिल, जल, सफेद चन्दन,

सफेद फूल डालकर दायें हाथमें रख ले और प्रत्यवनेजन-संकल्प करे। संकल्पके समय बायें हाथको दायें

हाथके नीचे रख ले। अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) अस्थिसंचयननिमित्तकपिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। —ऐसा बोलकर इस जलको पितृतीर्थसे पिण्डपर गिरा दे एवं पिण्डको नदी

आदिके जलमें डाल दे। प्रार्थना — सव्य होकर निम्न मन्त्रसे भगवान्की प्रार्थना करे —

अनादिनिधनो देवः शङ्कचक्रगदाधरः । अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ बिल प्रदान—पिण्डसे जो अन्न बचा लिया गया था। उसीको हाथमें लेकर श्मशानवासी देवोंको निम्न मन्त्रोंको पढकर बलि प्रदान करे-

येऽस्मिन् श्मशाने देवाः स्युर्भगवन्तः सनातनाः । तेऽस्मत् सकाशाद् गृह्णीयुर्बेलिमष्टाङ्गमक्षयम्॥ प्रेतस्यास्य शुभाँल्लोकान् प्रयच्छन्तु च शाश्वतान् । अस्माकमायुरारोग्यं सुखं च दत्त मे चिरम्॥

१. नि:शेषस्तु न दग्धव्यः शेषं किञ्चित् त्यजेत् ततः। २. जहाँ गंगाके किनारे दाह-संस्कार किया जाय, वहाँ अस्थियोंको तत्काल गंगामें प्रवाहित करनेकी परम्परा है। अस्थिसंचयनकी आवश्यकता नहीं रहती। ३. युग्मानि युगभूतानां षण्मुन्योर्वसुरन्थ्रयो:। रुद्रेण द्वादशीयुक्ता चतुर्दश्यां तु पूर्णिमा॥ प्रतिपद्यप्यमावास्यातिथ्योर्युग्मं महाफलम्। (निर्णयसिन्धुं पृ० ११९९)

—ऐसा कहकर दीपकके साथ अन्न-बलि प्रदान करे। चतुर्दशी-पूर्णिमा तथा प्रतिपदा-अमावास्या)-में, एकपाद (कृत्तिका, उत्तराफाल्गुनी तथा उत्तराषाढा), द्विपाद (मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा) और त्रिपाद (कृत्तिका, पुनर्वस्, उत्तराफाल्गुनी ....और पूर्वाभाद्रपद्) नक्षत्रोंमें

मंगल, रिव तथा शनि—इन दिनोंमें, युग्मितिथयों (षष्ठी-सप्तमी, अष्टमी-नवमी, एकादशी-द्वादशी,

माता और पिताके कुलको छोडकर जो व्यक्ति अन्य कुलकी अस्थिका संचयन करता है, उसे प्रायश्चित्तके रूपमें चान्द्रायणव्रतका अनुष्ठान करना चाहिये।<sup>२</sup> यहाँ यह विशेष रूपसे ध्यातव्य है कि धनके लोभके वशीभृत होकर दूसरे गोत्रका अस्थिसंचयन नहीं

करना चाहिये, किंतु परोपकारकी दृष्टिसे करुणा एवं कृपावश अनाथ व्यक्तिके संस्कारके रूपमें यदि कोई अस्थिसंचयन करता है तो उसे प्रायश्चित्तरूपमें चान्द्रायणव्रत करनेकी आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत करोड़ों यज्ञोंके अनुष्ठानका पुण्य उसे प्राप्त होता है—'अनाथप्रेतसंस्कारः कोटियज्ञफलप्रदः' तथा 'दयया

हिंडुयोंको रखता जाय। इन्हें पंचगव्यसे सींचकर स्वर्ण, मधु, घी, तिल डाल दे। पुन: सुगन्धित जलसे तर

गायका दूध डालकर हड्डियोंको तर कर दे। मौन होकर पलाशकी दो लकडियोंसे कोयला आदि हटाकर हिंडुयोंको अलग कर ले। सबसे पहले सिरकी हिंडुयोंको<sup>३</sup> अलग करे और किनिष्ठिकासे चुने। अन्तमें पैरकी हिंड्डियोंको एकत्र करे। कुश बिछाकर उसके ऊपर रेशम या तीसीके रेशोंसे बना वस्त्र बिछा दे। इसी वस्त्रपर

तथा पिण्डदान करनेवालेको अपने जन्मनक्षत्रमें अस्थिसंचयन नहीं करना चाहिये। १

कर दे और सर्वोषधि मिलाकर बाँधकर मिट्टीके बर्तनमें रख दे। इसके बाद दक्षिण दिशाको देखकर 'नमोऽस्तृ धर्माय' कहकर जलमें प्रवेश करे, फिर 'स मे प्रीतो भवतु' कहकर पात्रको जलमें डाल दे। जलसे निकल-कर सूर्यका दर्शन करे और ब्राह्मणोंको यथाशक्ति दान दे।<sup>४</sup>

अन्यस्यापि नयने महापुण्यम्' (धर्मसिन्धु पृ० ६५४)।

दस दिनोंके भीतर गंगामें अस्थिप्रक्षेप करनेसे मरनेवालेको वही फल प्राप्त होता है जो गंगामें (गंगातटपर)

मरनेसे होता है। <sup>५</sup> यदि किसी सुदूर तीर्थमें अस्थिप्रक्षेप करना हो तो अस्थिकलशको वृक्षपर लटका देना चाहिये और दस दिनोंके भीतर तीर्थमें प्रक्षेप कर देना चाहिये। इस यात्रामें अस्थिकलशको रजस्वला आदि अस्पृश्यके

दोषसे बचाना चाहिये। कहीं यह दोष आ ही जाय तो लिखे अनुसार प्रायश्चित्त कर लेना चाहिये। फिर पहलेकी

तरह दक्षिण दिशाका अवलोकन कर 'नमोऽस्तु धर्माय' उच्चारण कर और जलमें प्रवेश कर 'स मे प्रीतो भवतु'

कहकर पात्रका प्रक्षेप करे। जलसे निकलकर सूर्यदर्शन करे और ब्राह्मणोंको यथाशक्ति दक्षिणा दे।

यदि भूमिमें गाड़ना हो तो दक्षिणसे उत्तरकी ओर प्रादेशमात्र (अँगूठे और तर्जनीके बीचकी दूरी) लम्बा और चार अंगुलका चौड़ा गड्ढा खोदकर उसमें कुश बिछाकर उसपर हल्दीके रंगसे रँगा वस्त्र बिछाकर हिंडुयोंको रख दे। फिर गायके घीसे तर कर सुवासित जलसे सींचे और सर्वोषधि मिलाकर गाड दे। घटस्फोट—इसके बाद चिताके भस्म, अंगार आदि सभी वस्तुओंको जलमें बहा दे। इस तरह चिता-स्थलीको साफ कर दे। अन्तमें कोई व्यक्ति क्रियाकर्ताके कन्धेपर जलसे भरा घडा रख दे और

क्रियाकर्ता पीछेकी ओर न देखते हुए 'एवं कदापि माऽभूत्' कहकर घड़ेको पीछे गिरा दे। स्नान — इसके बाद सब लोग कर्ता तथा बच्चोंको आगे कर दूसरे घाटपर जाकर जलको बायीं ओर

घुमाकर मौन होकर स्नान करें। तिलांजिल दें। त्रिकुश, तिल, जल लेकर संकल्प बोलें-

तिलतोयाञ्जलिस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। ऐसा संकल्प कर तिलांजिल दे।

दो तथा तीसरे दिन तीन—इस प्रकार अंजलिसंख्या बढ़ाते हुए तिलतोयांजलियाँ देनी चाहिये।<sup>६</sup>

१. भौमार्कमन्दवारेषु तिथियुग्मे विवर्जयेत्। वर्जयेदेकपादर्क्षे द्विपादर्क्षेऽस्थिसञ्चयम्।

प्रदातृजन्मनक्षत्रे त्रिपादर्के विशेषत:। (निर्णयसिन्धु पृ० ११९९ में माधवीयमें यमका वचन) २. मातृकुलं पितृकुलं वर्जयित्वा नराधम:। अस्थीन्यन्यकुलोत्थानि नीत्वा चान्द्रायणं चरेत्। एतच्च द्रव्यादिलोभेन नयत: न श्रेयोर्थिन इति हरिहर:। (गौडीयश्राद्धप्रकाश पृ० ४९), (धर्मसिन्धु पृ० ६५९-६०) ३. शिरसो वक्षस: पाण्यो: पार्श्वाभ्यां चैव पादत:।पञ्चगव्येन संस्नाप्य क्षौमवस्त्रेण वेष्टयेत्॥ (निर्णयसिन्ध्) ४. स्नात्वा तत: पञ्चगव्येन सिक्त्वा हिरण्यमध्वाज्यतिलैश्च योज्य:। ततस्तु मृत्पिण्डपृटे निधाय पश्यन् दिशं प्रेतगणोपरूढाम्॥ नमोऽस्तु धर्माय वदत्प्रविश्य जलं स मे प्रीत इति क्षिपेच्च। उत्थाय भास्वन्तमवेक्ष्य सुर्यं सदक्षिणां विप्रमुख्याय दद्यात्॥ (निर्णयसिन्ध्)

तिलोदकदान— स्नानके बाद अपसव्यकी स्थितिमें ही सभी लोग दक्षिणकी ओर मुँहकर

संकल्प — अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) चितादाहजनिततापतुषोपशमनाय एष

चौदह पीढ़ीतकके बन्ध-बान्धवोंको दस दिनतक प्रतिदिन वृद्धिक्रमसे अर्थात् पहले दिन एक, दूसरे दिन

५. दशाहाभ्यन्तरे यस्य गङ्गातोयेऽस्थि मञ्जति। गङ्गायां मरणं यादुक् तादुक् फलमवाप्नयात्॥ (मदनरत्नमें वृद्धमन्) ६. दिने दिनेऽञ्जलीन् पूर्णान् प्रदद्यात् प्रेतकारणात्। (गौडीयश्राद्धप्रकाश प्० ४८)

दिन पूर्व दिनोंकी तिलतोयांजिलयोंके साथ तिलांजिलयाँ देनी चाहिये। तत्पश्चात् वृद्धिक्रमसे दसवें दिनतक तिलतोयांजिलयाँ देनी चाहिये। यदि कोई मृत्युके दस दिनोंके अन्दर तिलतोयांजिल न दे सके तो वह दसवें दिन सभी दिनोंके लिये गिनकर एक संकल्पसे सभी (पचपन) तिलतोयांजलियाँ दे दे। तिलतोयांजलिदानके

जो लोग बाहर रहते हों और मृत्युके कुछ दिन बाद उन्हें मृत्युका समाचार प्राप्त हो तो समाचार मिलनेके

(क) एक अंजिलदानका संकल्प—अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर त्रिकुश, तिल, जल

अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) चितादाहजनिततापतृषोपशमनाय एष तिलतोयाञ्जलिस्ते

मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। एक तिलतोयांजलि दे। (ख) दो अंजलिदानका संकल्प—अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर त्रिकुश, तिल, जल लेकर निम्न संकल्प बोले—

अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) चितादाहजनिततापतृषोपशमनाय इमौ तिलतोयाञ्जली ते मया दीयेते, तवोपतिष्ठेताम्। दो तिलतोयांजलियाँ दे। (ग) तीन या अधिक तिलतोयांजिलयोंका संकल्प—अपसव्य दक्षिणाभिमुख

होकर त्रिकुश, तिल, जल लेकर निम्न संकल्प बोले-अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) चितादाहजनिततापतृषोपशमनाय इमे तिलतोयाञ्जलयः ते

मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्। तीन या अधिक तिलतोयांजलियाँ दे।

तत्त्वोपदेश — दाहकर्ता जलसे निकलकर दो सूखे वस्त्र पहन ले। गीले वस्त्रको एक बार निचोड़कर

पृथक्-पृथक् संकल्प इस प्रकार हैं-

लेकर निम्न संकल्प बोले—

उत्तरकी ओरसे प्रारम्भ कर दक्षिणकी ओरतक सूखनेके लिये फैला दे। पुन: सभी लोग एक जगह बैठ जायँ और प्रियजनके वियोगसे उत्पन्न शोकको इतिहास आदि सुनाकर दूर करें, कहें—

'मानव-तन नश्वर है, नि:सार है। शरीर तो पृथ्वी, जल, पावक, वायु और आकाशसे बना है और इसको इन्हीं पंचभूतोंमें मिल जाना है। अत: इस शरीरके लिये शोक करना कैसा? ऐसा तो अवश्य होना ही है। हाँ,

इस मानव-तन पानेका एक बहुत बड़ा उपयोग यह है कि इस शरीरसे भगवान्को पाया जा सकता है। अत: शोक-मोह छोड़कर भगवानुका ही स्मरण करना चाहिये और उनकी आज्ञा समझकर विहित कर्म ही करना चाहिये।'<sup>१</sup> श्मशानसे लौटनेके बादके कृत्य—इसके बाद बच्चोंको आगे करके सभी शवयात्री घरकी ओर बढ़ें। पीछे न देखें। दरवाजेपर आकर थोड़ी देर रुक जायँ। वहाँ नीमकी पत्तियाँ चबायें। आचमन करें।

जल, गोबर, तेल, मिर्च, पीली सरसों और अग्निका स्पर्श करें। फिर पत्थरपर पैर रखकर घरमें प्रवेश करें।<sup>२</sup> कुछ देर बैठकर भगवानुका चिन्तन करें और मृतात्माकी शान्तिकी कामना करें।

१. कृतोदकान् समुत्तीर्णान्

मृदुशाद्वलसंस्थितान् । स्नातानपवदेयुस्तानितिहासै: मानुष्ये कदलीस्तम्भनिःसारे पञ्चधा सम्भृतः कायो यदि

सारमार्गणम् । करोति यः स संमृढो जलबुद्बुदसंनिभे॥ पञ्चत्वमागतः । कर्मभिः स्वशरीरोत्थैस्तत्र का परिदेवना॥ (याज्ञ० स्मृ०, प्राय० १।७—९) २. (क) अनवेक्षमाणा ग्राममायान्ति रीतीभूताः कनिष्ठपूर्वाः।निवेशनद्वारे पिचुमन्दपत्राणि विदश्याचम्योदकमग्निं गोमयं गौरसर्षपांस्तैल-

प्रविशन्ति। (पारस्करगृह्यसूत्र ३।१०।२३-२४) मालभ्याश्मानमाक्रम्य बालपुर:सरा: । विदश्य निम्बपत्राणि नियता द्वारि वेश्मन:॥ (ख) इति संश्रत्य गच्छेयुर्गृहं

आचम्याग्न्यादि सलिलं गोमयं गौरसर्षपान् । प्रविशेयुः समालभ्य कृत्वाऽश्मिन पदं शनैः ॥ प्रवेशनादिकं कर्म प्रेतसंस्पर्शिनामि। (याज्ञ० स्मृ०, प्रायश्चित्ता० आ० प्र० १।१२—१४)

## (क) दाहकर्ताके लिये

- (१) प्रथम दिन खरीदकर अथवा किसी निकट-सम्बन्धी (ससुराल अथवा निनहाल)-से भोज्यसामग्री प्राप्त करके कुटुम्बसहित भोजन करना चाहिये।
  - (२) ब्रह्मचर्यके नियमोंका पालन करना चाहिये।
  - (३) भुमिपर शयन करना चाहिये।
  - (४) किसीको न तो छूना और न किसीसे अपनेको छुआना ही चाहिये।
  - (५) सूर्यास्तसे पूर्व एक समय भोजन बनाकर करना चाहिये। (६) नमकरहित भोजन करना चाहिये।

  - (७) मिट्टीके पात्र अथवा पत्तलमें भोजन करना चाहिये।
  - (८) प्रथम दिन अथवा प्रथम तीन दिनतक उपवास अथवा फलाहार करना चाहिये।

  - (९) पहले गोग्रास निकालकर तथा प्रेतके निमित्त घरसे बाहर भोजन किसीको देकर अथवा रखकर तब भोजन
- करना चाहिये।

  - (१०) प्रेतके उद्देश्यसे अंगपूरक पिण्डदान (दशगात्र-पिण्डदान) दस दिनोंतक प्रतिदिन करना चाहिये अथवा तीसरे
- दिन (तीन), पाँचवें दिन (दो), सातवें दिन (दो), नवें दिन (दो), दसवें दिन (एक) या इकट्ठे दसवें दिन (दस) पिण्डदान करे। प्रतिदिन पिण्डदान करना उत्तम पक्ष है।
  - (११) सब प्रकारके भोगोंका परित्याग करना चाहिये तथा दैन्यभावसे रहना चाहिये।

# ( ख ) कुटुम्ब तथा सपिण्डोंके लिये

- (१) ब्रह्मचर्यके नियमोंका पालन करना चाहिये।
- (२) सबको पृथक्-पृथक् आसनपर शयन करना चाहिये, एक-दूसरेका पारस्परिक स्पर्श न करे।
- (३) प्रेतके उद्देश्यसे प्रतिदिन स्नान करना चाहिये तथा जलांजलि देनी चाहिये।
- (४) मांस आदि आमिष भोजन नहीं करना चाहिये। (५) शरीर तथा कपड़ोंमें साबुन नहीं लगाना चाहिये।
- (६) केशोंका मार्जन, पैर दबवाना तथा तेल आदिकी मालिश न करे। क्षीरकर्म भी न करे।
- (७) पहले, तीसरे, सातवें तथा दसवें दिन बन्धु-बान्धव एक साथ भोजन करें; इससे प्रेतकी तृप्ति होती है। र
- (८) प्रेत-सम्बन्धी क्रियासे अतिरिक्त अशौचमें संध्या, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, ब्राह्मण-
- भोजन तथा व्रत नहीं करना चाहिये।<sup>३</sup> जननाशौच तथा मरणाशौचमें प्राणायाम मन्त्रहीन करना चाहिये और मार्जन-मन्त्रोंका मानस उच्चारण करके मार्जन कर लेना चाहिये तथा गायत्रीका सम्यक् उच्चारण करके
- सुर्यार्घ देना चाहिये। (९) मन्दिरमें न जाय, देवताओंकी पूजा न करे। देवमूर्तिका स्पर्श निषिद्ध है। दान और स्वाध्याय भी वर्जित है।
  - (१०) किसीको न तो प्रणाम करे. न आशीर्वाद दे।
- (११) घरमें प्रतिष्ठित देवताओंकी पूजा किसी ब्राह्मणसे या असगोत्री सम्बन्धीसे अथवा देवालयमें भिजवाकर
- करवाये, स्वयं न करे।
  - (१२) दूसरेका भोजन नहीं करना चाहिये तथा दूसरोंको भोजन भी नहीं कराना चाहिये।
- पृथक् पृथक् । अक्षारलवणान्नाः स्युर्निमञ्जेयुश्च ते त्र्यहम्॥ १. क्रीतलब्धाशनाः सर्वे स्वपेयुस्ते
  - अमांसभोजनाश्चाधः शयीरन् ब्रह्मचारिण: । परस्परं न संस्पृष्टा दानाध्ययनवर्जिता: ॥ मलिनाश्चाधोमुखाश्च दीना भोगविवर्जिता: । अङ्गसंवाहनं केशमार्जनं वर्जयन्ति ते॥
- मुण्मये पत्रजे वापि भुञ्जीरंस्ते च भाजने।उपवासं तु ते कुर्युरेकाहमथवा त्र्यहम्॥ (गरुडपुराण, प्रेतखण्ड ५।४—७) २. प्रथमेऽह्नि तृतीये च सप्तमे दशमे तथा। ज्ञातिभिः सह भोक्तव्यमेतत् प्रेतेषु दुर्लभम्॥ (शंख)
- पितृतर्पणम् । ब्रह्मभोज्यं व्रतं नैव कर्तव्यं मृतसूतके ॥ (गरुडपुराण-सारोद्धार १३। २१) ३. संध्यां दानं जपं होमं स्वाध्यायं
- प्राणायामममन्त्रकम् । तथा मार्जनमन्त्रांस्तु मनसोच्चार्य मार्जयेत्॥ मृतके ४. सतके गायत्रीं सम्यग्चार्य सूर्यायार्घ्यं निवेदयेत्। (भारद्वाज-आचारभूषण)

मया॥

# मृत व्यक्तिके हितार्थ कृत्य

अखण्ड दीपदान

दिनतक प्रदोषकालमें मिट्टीके पात्रमें तिलके तेलका दीप जलाना चाहिये। मुख्य पक्ष अखण्ड दीपका है।

नीचे संकल्पमें 'एषोऽखण्डदीपस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्' पद जोडना चाहिये। अखण्ड दीप सम्भव

अन्धकारे महाघोरे रविर्यत्र न दृश्यते । तत्रोपकरणार्थाय दीपोऽयं दीयते

घटबन्धन तथा प्रातः जल-दीपदानविधि

घडेकी पेंदीमें छोटा-सा छिद्र बनाकर कुश अथवा सूतकी बत्ती उसमें इस प्रकार डाले, जिससे कि बूँद-बूँद जल टपकता रहे। घड़ेमें जल भर दे और उसमें तिल छोड़कर घड़ेके मुँहको मिट्टीकी प्यालीसे ढक

दिये जायँ, ताकि हाँडीके अंदर दीपक सुरक्षित जल सके। तिलतेलपूरित दीपक जलाकर उसे हाँडीमें रख

छिडककर पवित्र हो जाय। फिर **'केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः'** कहकर तीन बार आचमन करे और 'हृषीकेशाय नमः' बोलकर हाथ धो ले। पवित्री पहन ले और अपसव्य होकर दक्षिणकी ओर

मुँह कर बैठ जाय। दायें हाथमें त्रिकुश, तिल और जल लेकर इस प्रकार संकल्प करे—

तापश्रमनिवर्तकाश्वत्थशाखावलम्बितसितलजलपूर्णघटस्ते मया दीयते, तवोपितष्ठताम्।

प्रात:काल स्नानकर नदी-तालाबके तटपर सुरक्षित स्थानमें पीपलवृक्षपर एक मिट्टीका घडा लटका दे।

एक चौड़े मुँहकी हाँडी (मिट्टीका पात्र) दीपकके लिये भी बाँधी जाय, जिसमें चारों ओर छिद्र कर

तदनन्तर पीपलवृक्षके पास भूमिपर बैठ जाय और 'पुण्डरीकाक्षः पुनातु' कहकर अपने ऊपर जल

अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) दाहजनिततापोपशमनार्थं महापथगमनजनिताध्व-

अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) यममार्गे घोरान्धकारसंतरणोपकारक: अश्वत्थ-

२. प्राङ्मुखोदङ्मुखं दीपं देवागारे द्विजालये। कुर्याद् याम्यमुखं पैत्र्ये अद्भिः संकल्प्य सुस्थिरम्॥ (निर्णयसिन्ध्)

दशरात्रमखण्डितम् । कुर्यात् प्रदीपं तैलेन वारिपात्रं च मार्तिकम् ॥ (देवयाज्ञिककारिका)

। प्रेततृप्तिकरं वारि पिब प्रेत सुखी भव॥

अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) यममार्गसंतरणोपकारकः घोरान्थकार-

यदि सम्भव हो तो किसी सुरक्षित स्थानपर अखण्ड दीपकी व्यवस्था करनी चाहिये। अखण्ड दीप जलानेपर

जिस दिन मृत्यु हुई है, उस दिनसे आरम्भकर मृतात्माके हितके लिये मृतिस्थान अथवा द्वारपर दस

न हो तो प्रतिदिन सायंकाल दीपदानका संकल्प इस प्रकार करना चाहिये-

निवर्तक एष दीपस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

दे। दीपकका मुख दक्षिणकी ओर करना चाहिये।

ऐसा कहकर हाथका जल, तिल घडेपर छोड दे।

पुन: त्रिकुश, तिल, जल लेकर दीपदानका संकल्प करे-

शाखावलम्बितघटमध्यस्थ एष दीपस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

तदनन्तर हाथ जोड़कर प्रार्थना करे-

सर्वतापोपशमनमध्वश्रमविनाशनम्

इसके बाद दीपकको धान्यपर दक्षिणाभिमुख रख दे।<sup>२</sup>

संकल्पके बाद यह श्लोक पढ़े-

संकल्प-

देना चाहिये।

संकल्प-

संकल्प-

१. तत्र

इस प्रकार प्रार्थना करे-प्रार्थना—

—ऐसा कहकर हाथका तिल, जल प्रज्वलित दीपकयुक्त हॅंडियापर छोड़ दे। तदनन्तर हाथ जोड़कर

### अन्धकारे महाघोरे रिवर्यत्र न दृश्यते । तत्रोपकरणार्थाय दीपोऽयं दीयते

सव्य होकर पुन: प्रार्थना करे-

अनादिनिधनो शङ्कचक्रगदाधरः । अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ देवः

आकाशमें दुध-जलदान

जिस दिन मृत्यु हुई है, उस दिनसे आकाशमें दूध और जल देनेकी विधि है। यदि पहले दिन समयाभाव

हो तो दूसरे दिनसे देना चाहिये। तीन-तीन लकडियोंको सृतसे बाँधकर दो तिकडी बना ले। उन्हें पीपलवृक्षके

नीचे रख दे<sup>१</sup> तथा उनके ऊपर एक-एक मिट्टीका कसोरा अथवा दोनिया रख दे। एक कसोरेमें जल तथा

दूसरेमें दुध रखकर निम्न संकल्प करना चाहिये-

संकल्प—

अद्य ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/ गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः)

क्षुत्पिपासावारणार्थं विहायसि दुग्धजलपूर्णपात्रे ते मया दीयेते, तवोपतिष्ठेताम्। इस तरह संकल्पका जल छोडकर आगे बोले-

१. कुछ स्थानोंमें यह परम्परा है कि पिण्डदान (दशगात्र)-के समय काष्ठकी दो तिकड़ी बनाकर जल और दूध वहीं रखा जाता

सुर्यास्तसे पहले दाहकर्ता हिवध्यान्न स्वयं पकाये (अथवा पारिवारिक जनोंके द्वारा बनवाये)। बनाये हुए भोजनमेंसे सर्वप्रथम गोग्रास निकाला जाय। पुनः अपसव्य होकर प्रेतके उद्देश्यसे भोजन तथा जल बाहर रख दे।<sup>२</sup> उस समय इस प्रकार बोले— 'अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) क्षुनृषादिनिवृत्त्यर्थम् इदमन्नोदकं ते मया दीयते, तवोप-

तिष्ठताम्।' तदनन्तर पत्तल आदिपर स्वयं भोजन करे। सूर्य डूबनेके पहले यह कृत्य हो जाना चाहिये। प्रतिदिन अपने सुविधानुसार एक समय निर्धारित कर गरुडपुराणकी कथाका श्रवण करना चाहिये तथा

सभी बन्धु-बान्धवोंको भी ध्यानपूर्वक सुनना चाहिये। यह कथा पुण्यप्रद तथा ज्ञानप्रद है।

श्मशानानलदग्धोऽसि परित्यक्तोऽसि बान्धवै: । इदं नीरिमदं क्षीरमत्र स्नाहि इदं पिब।। सायंकालका कृत्य

है तथा संकल्पके बाद पिण्डदानके समय पिण्डपर डाल दिया जाता है। देशाचारके अनुसार करना चाहिये। २. कुछ स्थानोंमें प्रेतके उद्देश्यसे किसी एक व्यक्तिको दस दिनतक खिलानेकी परम्परा है।

सायंकाल फिर पीपलवृक्षके समीप जाय। पहले दीपदान करे पश्चात् घटमें जल भरे। संकल्प तथा प्रार्थना प्रात:कालके कृत्यके अनुसार करनी चाहिये।

मृतकको भोजनदान

गरुडपुराणश्रवण

## दशाहकृत्य

गरुडपुराणके अनुसार स्थूल शरीरके नष्ट हो जानेपर यममार्गमें यात्राके लिये आतिवाहिक शरीरकी

प्राप्ति होती है। इस आतिवाहिक शरीरके दस अंगोंका निर्माण दशगात्रके दस पिण्डोंसे होता है। जबतक

दशगात्रके दस पिण्डदान नहीं होते, तबतक बिना शरीर प्राप्त किये वह जीव वायुरूपमें ही स्थित रहता है।

इसलिये दशगात्रके दस पिण्डदान अवश्य करने चाहिये।

दस पिण्डोंके दानसे आतिवाहिक शरीरका निर्माण

दशगात्रके प्रथम पिण्डसे सिर, द्वितीय पिण्डसे कर्ण, नेत्र और नासिका, तृतीय पिण्डसे गला, स्कन्ध,

भुजा तथा वक्षःस्थल, चतुर्थ पिण्डसे नाभि, लिंग अथवा योनि तथा गुदा, पंचम पिण्डसे जान्, जंघा तथा

पैर, षष्ठ पिण्डसे सभी मर्मस्थान, सप्तम पिण्डसे सभी नाडियाँ, अष्टम पिण्डसे दन्त, लोम आदि, नवम

पिण्डसे वीर्य अथवा रज और दशम पिण्डसे शरीरकी पूर्णता, तृप्तता तथा क्षुद्विपर्यय होता है।<sup>१</sup>

दशाहकृत्यकी ज्ञातव्य बातें

(१) श्राद्धदेश भीडरहित, एकान्त, पवित्र वन, नदीतट आदि होना चाहिये।<sup>२</sup>

(२) श्राद्धदेशकी सफाई कर उसे गोबरसे लीप देना चाहिये। एक चौकोर वेदी बनानी चाहिये, जो

उत्तरकी ओर ऊँची और दक्षिणकी ओर नीची हो।<sup>३</sup>

(३) दशगात्रके प्रथम दिन जिस अन्नसे पिण्ड दिया जाता है, दस दिनतक उसी अन्नसे पिण्ड देना चाहिये।<sup>४</sup>

पिण्डदानकी सामग्री

१-गंगाजल अथवा शुद्ध जल, २-पलाशके पत्तल १०, ३-पत्तेका दोना (जिसमेंसे जल न गिरे) अथवा

(हाथसे बनाया हुआ) मिट्टीका दीया<sup>६</sup> ८०, ४-धृपबत्ती एक पैकेट, ५-घीकी बत्ती २०, ६-दियासलाई, ७-गायका

दुध ५० ग्राम प्रतिदिन, ८-शक्कर, ९-मिट्टीकी हॅंडिया १०, १०-गोहरी, ११-गायके दुधमें बनी खीरं<sup>७</sup> अथवा

पिण्डके लिये जौका आटा २ किलो, १२-सफेद फूलकी माला प्रतिदिन २, १३-कुश २५, १४-तिल-२०० ग्राम,

१५-ऋतुफल १०, १६-सफेद चन्दन घिसा हुआ, १७-मधु ५० ग्राम, १८-बैठनेके लिये आसन, १९-तिलका तेल

रक्षादीपके लिये २५० ग्राम तथा मिट्टीका दीया ३०, २०-गो-घृत, २१-सुपारी १०, पान १०, २२-सफेद ऊर्णासूत्र १

मीटर, २३-भृंगराजपत्र १०० ग्राम, २४-खस १०० ग्राम, २५-चावल १ किलो, २६-नैवेद्य (पेड़ा) १०।

१. शिरस्त्वाद्येन पिण्डेन प्रेतस्य क्रियते सदा।द्वितीयेन तु कर्णाक्षिनासिकाश्च समासत:॥

गलांसभुजवक्षांसि तृतीयेन यथाक्रमात्। चतुर्थेन तु पिण्डेन नाभिलिङ्गगुदानि च॥ जानुजङ्गे तथा पादौ पञ्चमेन तु सर्वदा।सर्वमर्माणि षष्ठेन सप्तमेन

दन्तलोमाद्यष्टमेन वीर्यं तु नवमेन च।दशमेन तु पूर्णत्वं तृप्तता क्षुद्विपर्यय:॥ (श्राद्धविवेक, द्वितीय परि०)

चोक्षेषु नदीतीरेषु चैव हि । विविक्तेषु च तुष्यन्ति दत्तेन पितरः सदा॥ (मनु० ३ । २०७)

३. गोमयेनोपलिप्ते तु दक्षिणा प्रवणे स्थले। श्राद्धं समारभेद् भक्त्या गोघ्ठे वा जलसन्निधौ॥ (मत्स्य०, पद्म०)

४. (क)प्रथमेऽहनि यद् द्रव्यं तदेव स्याद् दशाह्निकम्। (भविष्यपुराण) (ख)प्रथमेऽहनि यद् दद्यात् तद् दद्यादुत्तरेऽहनि॥(आदित्यपुराण)

५. दशगात्रके अन्तर्गत दस पिण्डदानकी सामग्री यहाँ लिखी गयी है। प्रतिदिन पिण्डदान करनेवाले प्रतिदिनके अनुपातसे सामग्री ले जायँ।

६. आसुरेण तु पात्रेण यस्तु दद्यातु तिलोदकम्। पितरस्तस्य नाश्नन्ति दशवर्षाणि पञ्च च॥

कुलालचक्रघटितमासुरं पात्रमुच्यते। तदेष हस्तघटितं स्थाल्यादि दैविकं भवेत्॥ (पा०गृ०सु० गदाधरभाष्य)

जो आसुर पात्रके द्वारा तिलोदक प्रदान करता है, उसे उसके पितर ग्रहण नहीं करते। कुम्हारके चाकपर बनाये गये पात्रको आसुर

पात्र कहते हैं। अत: उसका प्रयोग नहीं करना चाहिये। हाथसे बनाये गये पात्रका ही प्रयोग करना चाहिये।

७. पावभर गायके दुधमें चावल डालकर पिण्डके लिये गाढी खीर बना लें। खीरसे पिण्डदान करना उत्तम है। खीर सम्भव न हो तो जौके आटेसे पिण्ड बना लें।

# षट्पिण्डदानोंके अनुकर्षणकी विधि

पिण्ड पूरे नहीं हो पाते। अत: किसी कारणवश जिन लोगोंके मिलनषोडशीके छ: पिण्ड छूट जायँ, उनकी विधि पूरी करनेकी दृष्टिसे यहाँ अनुकर्षण करके प्रारम्भके छ: पिण्डोंका संकल्प लिखा जा रहा है। किसी कारणवश जिनके ये पिण्ड छूट जायँ, उन्हें दशगात्रके पूर्व पिण्डदानकी यह विधि निम्न रीतिसे पूरी कर लेनी चाहिये। यहाँ सुविधाकी दृष्टिसे एकतन्त्रसे प्रतिज्ञासंकल्पके साथ अवनेजन, पिण्डदान तथा प्रत्यवनेजनके संकल्प दिये

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

मृत्युके उपरान्त दशगात्रके पूर्व मृत्युस्थानसे लेकर अस्थिसंचयनतक छ: पिण्डदान करनेकी विधि है, जो

अत्यन्त आवश्यक है, परंतु आजकल अज्ञानवश अथवा कृत्य करानेवाले पुरोहितके उपलब्ध न होनेके कारण

गये हैं, पिण्डदान आदिकी पूरी प्रक्रिया पृ०सं० ९७ से १०३ तक देखनी चाहिये।

त्रिकुश, तिल और जल लेकर छहों पिण्डदानोंका निम्न रीतिसे प्रतिज्ञा-संकल्प करे—

पृथक् अवनेजन, पिण्डदान तथा प्रत्यवनेजनका संकल्प करे-

निमित्तकानुकुष्य एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

कई स्थानोंमें छ: पिण्ड छूट जाते हैं, जिसके कारण मिलनषोडशी अधूरी रह जाती है, मिलनषोडशीके सोलह

**छहों पिण्डदानोंके लिये एकतन्त्रसे प्रतिज्ञा-संकल्प**—अपसव्य होकर दाहिने हाथमें

अद्य "'गोत्र "'शर्मा वर्मा / गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य (स्त्री हो तो ""गोत्रायाः बोले ) ""प्रेतस्य (स्त्री हो तो

इस प्रकार छहों पिण्डदानोंका एक साथ संकल्पकर नीचे लिखे अनुसार प्रत्येक पिण्डदानके लिये पृथक्-

(क) अवनेजन—अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत ""प्रेते भुम्यधिदेवतातुष्ट्यर्थविहितमृति-

(ख) पिण्डदान— अद्य .....गोत्र (.....गोत्रे) .....प्रेत (.....प्रेते) मृतिस्थानसम्बन्धिशव-

(ग) प्रत्यवनेजन—अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) मृतिस्थाननिमित्तकानुकृष्य

२. दूसरा पिण्डदान (क) अवनेजन—अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत ( ""प्रेते ) गृहवास्त्वधिदेवतातुष्ट्यर्थविहित-

निर्गमद्वारसम्बन्धिपान्थनिमित्तकानुकुष्य क्रियमाणे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

(ख) पिण्डदान—अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) निर्गमद्वारसम्बन्धिपान्थनिमित्तकानुकुष्य

(ग) प्रत्यवनेजन—अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) निर्गमद्वारनिमित्तकानुष्य

(क) अवनेजन—अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) उपघातकभूतापसारणार्थविहित-

(ख) पिण्डदान—अद्य ""गोत्र (""गोत्रे ) ""प्रेत (""प्रेते ) चतुष्पथसम्बन्धिखेचरनिमित्तकानुकृष्य

३. तीसरा पिण्डदान

चतुष्पथसम्बन्धिखेचरनिमित्तकानुष्य क्रियमाणे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

१. पहला पिण्डदान

स्थानसम्बन्धिशवनिमित्तकानुकुष्य क्रियमाणे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

क्रियमाणशवनिमित्तकपिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

क्रियमाणपान्थनिमित्तकपिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

**""प्रेताया:** बोले) प्रेतत्विनवृत्तिपूर्वकशास्त्रोक्तफलप्राप्त्यर्थं भुम्यधिदेवतातुष्ट्यर्थविहितमृतिस्थानसम्बन्धि-शवनिमित्तकं प्रथमं गृहवास्त्वधिदेवतातुष्ट्यर्थविहितनिर्गमद्वारसम्बन्धिपान्थनिमित्तकं द्वितीयम् उपघातकभृताप-सारणार्थविहितचतुष्पथसम्बन्धिखेचरनिमित्तकं तृतीयं देहस्याहवनीययोग्यताभावसम्पादकयक्षराक्षसादितुष्ट्यर्थ-विहितविश्रामस्थानसम्बन्धिभूतनिमित्तकं चतुर्थं चितायां शवहस्तविहितसाधकनिमित्तकं पञ्चमम् अस्थिसञ्चय-नार्थविहितम् अस्थिसञ्चयनिमित्तकं षष्ठं पिण्डदानं च अनुकृष्य करिष्ये। इस तरह बोलकर संकल्पजल गिरा दे।

## क्रियमाणखेचरनिमित्तकपिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। ४. चौथा पिण्डदान

# (a) अवनेजन—अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) देहस्याहवनीययोग्यता-

भावसम्पादकयक्षराक्षसिपशाचादितुष्ट्यर्थविहितविश्रामस्थानसम्बन्धिभूतनिमित्तकानुकृष्य क्रियमाणे पिण्डस्थाने

अत्रावनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

(ख) पिण्डदान—अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) विश्रामस्थानसम्बन्धिभृत-

निमित्तकानुकृष्य एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। (ग) प्रत्यवनेजन—अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) विश्रामस्थाननिमित्तकानुकृष्य

क्रियमाणभूतनिमित्तकपिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

(क) अवनेजन—अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) चितास्थानसम्बन्धिसाधक-

निमित्तकानकुष्य क्रियमाणे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। (ख) पिण्डदान—अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) चितास्थानसम्बन्धिसाधक-

निमित्तकानुकुष्य एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

(ग) प्रत्यवनेजन—अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) चितास्थाननिमित्तकानुकृष्य क्रियमाणसाधकनिमित्तकपिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। ६. छठा पिण्डदान

(क) अवनेजन—अद्य ""गोत्र (""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) अस्थिसंचयनार्थविहितास्थिसंचयन-

स्थानसम्बन्ध्यस्थिसंचयननिमित्तकानुकृष्य क्रियमाणे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। (ख) पिण्डदान — अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) अस्थिसंचयनस्थानसम्बन्ध्यस्थि-संचयननिमित्तकानुकृष्य एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

(ग) प्रत्यवनेजन—अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) अस्थिसंचयनस्थाननिमित्तकानुकृष्य क्रियमाणास्थिसंचयननिमित्तकपिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

दशगात्रके पिण्डोंको प्रतिदिन देना चाहिये<sup>१</sup> अथवा जो लोग प्रतिदिन पिण्डदान नहीं कर सकें. वे तीसरे दिन (तीन), पाँचवें दिन (दो), सातवें दिन (दो), नवें दिन (दो) तथा दसवें दिन (एक)—इस प्रकार

दशगात्रके दस पिण्डोंका दान करें। रे अथवा जो लोग एक ही दिन देना चाहें, वे दसवें दिन दस पिण्ड एक साथ दें। माता और पिताके अतिरिक्त किसी अन्य सम्बन्धीका दशगात्र हो रहा हो तो बीचमें अमावास्या आ

जानेपर अमावास्याके दिन ही सम्पूर्ण दशगात्रके पिण्ड प्रदान कर देने चाहिये। माता-पिताके दशगात्रके लिये दस दिनतक पिण्डदान करना चाहिये। ३ यहाँ प्रतिदिन दशगात्रके पिण्डदान करनेकी विधि दी जा रही है—

५. पाँचवाँ पिण्डदान

दशगात्र-पिण्डदानकी विधि

१. दिवसे दिवसे देय: पिण्ड एवं क्रमेण तु। (शुद्धितत्त्वमें आदिपुराणका वचन, अन्त्यकर्मदीपक) २. प्रथमे च तृतीये वा पञ्चमे सप्तमे तथा। नवमे दशमे चैव पिण्डदानं प्रकीर्तितम्॥ (वृद्धगार्ग्य) ३. अन्तर्दशाहे दर्शश्चेत् तत्र सर्वं समापयेत्। पित्रोऽस्तु यावदाशौचं दद्यात् पिण्डाञ्जलाञ्जलीन्॥ (अन्त्यकर्मदीपक; गौतम)

# पिण्डदानके दिन स्नानकर श्राद्धस्थलपर आकर श्राद्धदेशका मार्जन कर पूर्वाभिमुख होकर आसनपर

बैठ जाय। भूमिपर दक्षिण दिशाकी ओर तिल छोड़कर उनके ऊपर दक्षिणाभिमुख तिलके तेलका दीपक रखे।

निम्न मन्त्र पढकर उसे जला दे-भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविघ्नकृत् । यावत् कर्मसमाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव॥

दीपक श्राद्धतक बुझे नहीं, यह ध्यान रखे। दो कुशोंकी पवित्री दाहिने हाथकी अनामिकामें और तीन कुशोंकी पवित्री बायें हाथकी अनामिकामें

धारण करे। तदनन्तर निम्न मन्त्र पढ़कर तीन आचमन करे-केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। तदनन्तर हृषीकेशाय नमः बोलकर अँगूठेके मूल

भागसे ओठोंको दो बार पोंछकर हाथ धो ले। फिर अँगूठेसे मुख, नाक, आँख, कान, हृदय तथा नाभिका स्पर्श करे। इसके बाद—

अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥

'प्ण्डरीकाक्षः पुनात्' —ऐसा बोलकर अपने ऊपर तथा सामग्रीके ऊपर कुशोंसे जल छिडक दे।

बायें हाथमें पीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ढककर निम्न मन्त्र बोले-नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम । इदं श्राब्द्वं हृषीकेश रक्ष त्वं सर्वतो दिश:॥

तदनन्तर दाहिने हाथसे सरसोंको पूर्व-पश्चिम आदि दिशाओंमें निम्न मन्त्रोंसे छिडक दे-पूर्वमें - प्राच्ये नमः, दक्षिणमें - अवाच्ये नमः, पश्चिममें - प्रतीच्ये नमः, उत्तरमें - उदीच्ये नमः,

आकाशमें - अन्तरिक्षाय नमः, भूमिपर - भूम्यै नमः। प्रतिज्ञा-संकल्प करे-

च करिष्ये।

दशगात्रश्राद्धान्तर्गते पञ्चमदिने नाभिलिङ्गयोनिगुदपूरकं चतुर्थमनुकृष्य जानुजङ्गापादपूरकं पञ्चमं पिण्डदानं च करिष्ये। दशगात्रान्तर्गते सप्तमदिने सर्वमर्मपुरकं षष्ठमनुकुष्य सर्वनाडीपुरकं सप्तमं पिण्डदानं च करिष्ये।

दशगात्रान्तर्गते नवमदिने दन्तलोमादिपूरकमष्टममनुकृष्य वीर्यरजःपूरकं नवमं पिण्डदानं च करिष्ये।

दशगात्रान्तर्गते दशमिदने पूर्णत्वतृप्तताक्षुद्विपर्ययपुरकं च दशमं पिण्डदानं करिष्ये। लिये निम्न संकल्प बोलकर ऊपर लिखे अनुसार दस पिण्डदान एक साथ करे—

छोड दे।)

( ""प्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं शिरःपूरकप्रथमिण्डदानं करिष्ये। रे संकल्पका जल छोड़ दे। १. देशाचारके अनुसार कुछ लोग तीसरे दिनसे पिण्डदान प्रारम्भ करते हैं, जिसमें प्रथम तथा द्वितीय दिनके दो पिण्डोंका अनुकर्षण करके तीन पिण्डदान कर दिये जाते हैं। २. (क) जो लोग प्रतिदिन पिण्डदान न कर सकें, वे तीसरे दिन-३, पाँचवें दिन-२, सातवें दिन-२ नवें दिन-२ तथा दसवें दिन-१ पिण्डदान कर सकते हैं। वे निम्नलिखित प्रतिज्ञासंकल्प बोलकर ऊपर लिखे अनुसार पिण्डदानकी आगेकी प्रक्रिया पृथक्-पृथक् पूरी करें।

(क) तीसरे दिनका संकल्प—अद्य ""गोत्रः ""नामाऽहम् ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः )""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) शरीरनिष्पादनार्थं दशगात्रश्राद्धान्तर्गते तृतीयदिने शिरःपूरकं प्रथमं कर्णाक्षिनासिकापूरकं द्वितीयमनुकृष्य गलांसभुजवक्षःपूरकं तृतीयं पिण्डदानं (ख) पाँचवें दिनका संकल्प—**अद्य ""'गोत्र: ""'नामाऽहम् ""'गोत्रस्य ( ""'गोत्राया: ) ""'प्रेतस्य ( ""'प्रेताया: ) शरीरनिष्पादनार्थं** (ग) सातवें दिनका संकल्प—अद्य ""गोत्र: ""नामाऽहम् ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः )""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) शरीरनिष्पादनार्थं

(घ) नवें दिनका संकल्प—अद्य ""गोत्रः ""नामाऽहम् ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) शरीरनिष्पादनार्थं (ङ) दसवें दिनका संकल्प—अँद्य ""'गोत्र: ""'नामाऽहम् ""'गोत्रस्य ( ""'गोत्रायाः ) ""'प्रेतस्य ( ""'प्रेतायाः ) शरीरनिष्पादनार्थं

किसी कारणवश नौ दिनतक प्रतिदिन पिण्डदान करना सम्भव न हो सका तो दसवें दिन दशगात्रके दसों पिण्ड एक साथ देनेके अद्य ""'गोत्रः ""'नामाऽहं ""'गोत्रस्य (""'गोत्रायाः) ""'प्रेतस्य (""प्रेतायाः) दशमिदने दशगात्रसम्बन्धि-शिरःपूरकादिपूर्णत्वतृप्तताक्षुद्विपर्ययपूरकान्तविहितपिण्डेषु नवपिण्डानि अनुकृष्य दशमपिण्डदानं च करिष्ये। (संकल्पका जल

प्रतिज्ञा-संकल्प-अद्य ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य

तदनन्तर तिल तथा पुष्प लेकर 'श्राद्धभुम्ये नमः' कहकर भूमिपर छोड दे। दायें हाथमें त्रिकुश, तिल तथा जल लेकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर शिर:पुरक प्रथम पिण्डदानका

```
* दशगात्र-पिण्डदानकी विधि *
```

चौड़ी दक्षिणकी ओर ढालवाली चार अंगुल ऊँची एक वेदी बनाकर उसपर जल छिड़क दे। इसके बाद पत्तेके दोने या हाथसे बने दीयेमें जल, तिल, सफेद चन्दन और सफेद फूल छोड़कर इसे दायें हाथमें रख ले। पुन: बायें हाथसे इसमें त्रिकुश, तिल, जल लेकर अवनेजनका संकल्प करे।

वेदीनिर्माण—तदनन्तर प्रादेश (अँगूठेसे तर्जनीके बीचकी लम्बाई)-मात्र लम्बी और प्रादेशमात्र

पिण्ड रखनेके लिये अवनेजनका संकल्प—अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत

( ""प्रेते ) शिर:पुरकप्रथमपिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

—ऐसा बोलकर वेदीपर आधा तिल-जल आदि गिरा दे और आधा जल प्रत्यवनेजनके लिये बचाकर

अवनेजनपात्र (दोनिया)-को पासमें रख दे। वेदीपर तीन कुशोंको दक्षिणाग्र बिछा दे।

तिल, घी, मधु तथा गोदुग्धसे सिक्त पिण्डको और त्रिकुश, तिल, जल हाथमें लेकर पिण्डदानके लिये निम्न संकल्प बोले—

पिण्डदानका संकल्प—अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) शिरःप्रकप्रथमपिण्डस्ते

मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। —ऐसा बोलकर बायें हाथकी सहायतासे दाहिने हाथके पितृतीर्थ (अँगूठे और तर्जनीके मध्यभाग)-

से वेदीके मध्य कुशोंपर पिण्डको स्थापित करे।

**प्रत्यवनेजन** — इसके बाद अवनेजनसे बचे हुए जलको पिण्डके ऊपर निम्न संकल्प बोलकर चढ़ा

दे और दोनिया हटा दे-

अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) शिरःप्रकप्रथमिपण्डे अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते मया दीयते,

तवोपतिष्ठताम्।

पिण्डपूजन — इसके बाद प्रेतको उद्देश्यकर मौन होकर पितृतीर्थसे पिण्डपर ऊनका धागा, सफेद

चन्दन (तर्जनीसे), तिल, सफेद फूल चढ़ाये, धूप और दीपक दिखाकर नैवेद्य चढ़ा दे। हाथ धो ले। इसके

बाद भृंगराजपत्र और खस पिण्डपर चढ़ा दे। तदनन्तर हाथमें त्रिकुश, तिल तथा जल लेकर संकल्प करे—

अर्चनदानका संकल्प—अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे )""प्रेत ( ""प्रेते ) शिर:पूरकप्रथमपिण्डोपरि एतानि ऊर्णासूत्रगन्धाक्षतपुष्पधूपदीपनैवेद्योशीरभृङ्गराजपत्राणि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्।

हाथके कुश, जल, तिलको पिण्डपर छोड दे।

तिलतोयांजिलदान — दोनों हाथों (अंजिल)-में त्रिकुश, तिल, जल लेकर संकल्प करे— अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) शिरःपूरकप्रथमपिण्डोपरि एष तिलतोयाञ्जलिस्ते मया

दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

—ऐसा बोलकर एक तिलतोयांजलि<sup>१</sup> पितृतीर्थसे पिण्डपर गिरा दे।

तिलतोयपूर्णपात्रदान—तिल और जलसे भरे पात्र<sup>२</sup> (दोनिया)-को पिण्डके समीप रखकर हाथमें त्रिकुश, तिल तथा जल लेकर संकल्प करे-

अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) शिरःपूरकप्रथमपिण्डसमीपे एतत् तिलतोयपूर्णपात्रं ते मया

दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

. १. इस अंजलिको वर्धमान तिलतोयांजलि कहते हैं अर्थात् प्रथम पिण्डपर एक, द्वितीय पिण्डपर दो, तृतीय पिण्डपर तीन—इस तरह एक-एक अंजिल प्रतिदिन बढती जाती है। अन्तमें दसवें पिण्डपर दस तिलतोयांजिलयाँ दी जाती हैं। इस प्रकार दशगात्रकी

सम्पूर्ण वर्धमान तिलतोयांजलियोंकी पूर्ण संख्या ५५ होती है। दिने दिनेऽञ्जलीन् पूर्णान् प्रदद्यात् प्रेतकारणात्। तावद् वृद्धिश्च कर्तव्या

यावित्पण्डः समाप्यते ॥—इति यावद्दशमः पिण्डः समाप्यते तावदञ्जलिवृद्धिः कार्येत्यर्थः। (गौडीयश्राद्धप्रकाश पु० ४८) २. तिलतोयांजलिको तरह तिलतोयपूर्णपात्र भी वर्धमानक्रमसे दिये जाते हैं अर्थात् पात्रोंको संख्या भी बढ़ती जाती है। 888

\* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

में छोड़ दे। तदनन्तर दोनियाका तिल-जल पिण्डपर चढ़ाकर दोनिया अलग फेंक दे।

आकाशमें दुध और जल देनेकी विधि देशाचारके अनुसार पिण्डदानके समय भी की जा सकती है। जो लोग इसे पीपलकी जड़में न रखकर पिण्डदानके समय करना चाहें, वे इसके बाद दो त्रिकाष्टिका बनाकर

इस प्रकार संकल्प पढ़कर हाथका तिल-जल पिण्डके समीप रखे हुए तिलतोयपूर्ण पात्र (दोनिया)-

'श्मशानानलदग्धोऽसि परित्यक्तोऽसि बान्धवै:। इदं नीरिमदं क्षीरमत्र स्नाहि इदं पिब।।' दोनियोंका दुध और

जल पिण्डपर चढ़ा दे। वेदीके समीप एक दोनियामें तिल-जल तथा एक पत्तेपर माला-फूल और एक दीपक जलाकर रख दे। हाथमें जल लेकर—इदं माल्यं परिधेहि, इदं पानीयं पिब, अनेन दीपेन पश्य—कहकर उनपर छोड़

दे। पिण्डपर तिल छोड दे। दक्षिणा — त्रिकुश, दक्षिणा-द्रव्य, तिल और जल लेकर संकल्प करे—

अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) कृतैतच्छ्राद्धकर्मणः प्रतिष्ठार्थिमिदं द्रव्यं ते मया दीयते,

तवोपतिष्ठताम्। -ऐसा कहकर सव्य होकर ब्राह्मणको दक्षिणा दे दे।

भव॥

भव॥

प्रार्थना — कर्मकी सम्पूर्णताके लिये भगवान्से प्रार्थना करे — देवः शङ्कचक्रगदाधरः । अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो

नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्त वरप्रद । अनेन तर्पणेनाथ प्रेतमोक्षप्रदो हिरण्यगर्भ पुरुष व्यक्ताव्यक्तस्वरूपधृत् । अस्य प्रेतस्य मोक्षार्थं सुप्रीतो भव सर्वदा॥

पिण्डप्रक्षेप — श्राद्धके बाद दीपक बुझा दे। पिण्ड तथा श्राद्धमें प्रयुक्त सामग्री (कुशाको छोडकर) नदी अथवा जलाशयमें डाल दे या पिण्ड गायको खिला दे। वेदीको बिगाड देना चाहिये।

द्वितीय पिण्डदान

# पिण्डदानके दिन स्नानकर श्राद्धस्थलपर आकर श्राद्धदेशका मार्जनकर पूर्वाभिमुख होकर आसनपर बैठ

जाय। भूमिपर दक्षिण दिशाकी ओर तिल छोड़कर उनके ऊपर दक्षिणाभिमुख तिलके तेलका दीपक रखे।

निम्न मन्त्र पढ़कर उसे जला दे— भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविघ्नकृत् । यावत् कर्मसमाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव॥

दीपक श्राद्धतक बुझे नहीं, यह ध्यान रखे।

दो कुशोंकी पवित्री दाहिने हाथकी अनामिकामें और तीन कुशोंकी पवित्री बायें हाथकी अनामिकामें

धारण करे। तदनन्तर निम्न मन्त्र पढकर तीन आचमन करे-केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। तदनन्तर हृषीकेशाय नमः बोलकर अँगूठेके मूल

भागसे ओठोंको दो बार पोंछकर हाथ धो ले। फिर अँगूठेसे मुख, नाक, आँख, कान, हृदय तथा नाभिका

स्पर्श करे। इसके बाद-

अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥

'पुण्डरीकाक्षः पुनातु'—बोलकर अपने ऊपर तथा सामग्रीके ऊपर कुशोंसे जल छिड़क दे।

बायें हाथमें पीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ढककर निम्न मन्त्र बोले—

नमो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम । इदं श्राद्धं हृषीकेश रक्ष त्वं सर्वतो दिशः॥ तदनन्तर दाहिने हाथसे सरसोंको पूर्व-पश्चिम आदि दिशाओंमें निम्न मन्त्रोंसे छिडक दे-

\* दशगात्र-पिण्डदानकी विधि \* पूर्वमें - प्राच्ये नमः, दक्षिणमें - अवाच्ये नमः, पश्चिममें - प्रतीच्ये नमः, उत्तरमें - उदीच्ये नमः,

आकाशमें - अन्तरिक्षाय नमः, भूमिपर - भूम्यै नमः। तदनन्तर तिल तथा पुष्प लेकर 'श्राद्धभूम्ये नमः' कहकर भूमिपर छोड़ दे।

दायें हाथमें त्रिकुश, तिल तथा जल लेकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर कर्णाक्षिनासिकापूरक द्वितीय

पिण्डदानका प्रतिज्ञा-संकल्प करे-

प्रतिज्ञा-संकल्प-अद्य ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य

( ""प्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं कर्णाक्षिनासिकापुरकद्वितीयपिण्डदानं करिष्ये। संकल्पजल छोड् दे। वेदीनिर्माण—तदनन्तर प्रादेश (अँगुठेसे तर्जनीके बीचकी लम्बाई)-मात्र लम्बी और प्रादेशमात्र

चौड़ी दक्षिणकी ओर ढालवाली चार अंगुल ऊँची एक वेदी बनाकर उसपर जल छिड़क दे। इसके बाद पत्तेके दोने या हाथसे बने दीयेमें जल, तिल, सफेद चन्दन और सफेद फूल छोड़कर इसे

दायें हाथमें रख ले। पुनः बायें हाथसे इसमें त्रिकुश, तिल, जल लेकर अवनेजनका संकल्प करे। पिण्ड रखनेके लिये अवनेजनका संकल्प—अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते )

कर्णाक्षिनासिकापुरकद्वितीयपिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

अवनेजनपात्र (दोनिया)-को पासमें रख दे। वेदीपर तीन कुशोंको दक्षिणाग्र बिछा दे। लिये निम्न संकल्प बोले—

द्वितीयपिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। —ऐसा बोलकर बायें हाथकी सहायतासे दाहिने हाथके पितृतीर्थ (अँगूठे और तर्जनीके मध्यभाग)-

से वेदीके मध्य कुशोंपर पिण्डको स्थापित करे।

दे और दोनियाको हटा दे-ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। चन्दन (तर्जनीसे), तिल, सफेद फूल चढ़ाये, धूप और दीपक दिखाकर नैवेद्य चढ़ा दे। हाथ धो ले। इसके

बाद भृंगराजपत्र और खस पिण्डपर चढ़ा दे। तदनन्तर हाथमें त्रिकुश, तिल तथा जल लेकर संकल्प करे— द्वितीयपिण्डोपरि एतानि ऊर्णासूत्रगन्धाक्षतपुष्पधूपदीपनैवेद्योशीरभृङ्गराजपत्राणि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्।

अद्य ....गोत्र ( ....गोत्रे ) ....प्रेत ( ....प्रेते ) कर्णाक्षिनासिकापूरकद्वितीयपिण्डोपरि एतौ तिलतोयाञ्जली ते मया दीयेते, तवोपतिष्ठेताम्। —ऐसा बोलकर दो तिलतोयांजलियाँ पितृतीर्थसे पिण्डपर गिरा दे। तिलतोयपूर्णपात्रदान— तिल और जलसे भरे दो पात्रों (दोनियों)-को पिण्डके समीप रखकर हाथमें कुश, तिल तथा जल लेकर संकल्प करे-अद्य ....गोत्र ( ....गोत्रे ) ....प्रेत ( ....प्रेते ) कर्णाक्षिनासिकापुरकद्वितीयपिण्डसमीपे एते तिलतोयपूर्णपात्रे

हाथके कुश, जल, तिलको पिण्डपर छोड दे।

—ऐसा बोलकर वेदीपर आधा तिल-जल आदि गिरा दे और आधा जल प्रत्यवनेजनके लिये बचाकर

् अर्चनदानका संकल्प—अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) कर्णाक्षिनासिकापूरक-

तिलतोयांजिलदान — दोनों हाथों (अंजिल)-में त्रिकुश, तिल, जल लेकर संकल्प करे—

दाहिने हाथमें तिल, घी, मधु तथा गोदुग्धसे सिक्त पिण्डको और त्रिकुश, तिल, जल लेकर पिण्डदानके

पिण्डदानका संकल्प—अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) कर्णाक्षिनासिकापुरक-

प्रत्यवनेजन — इसके बाद अवनेजनसे बचे हुए जलको पिण्डके ऊपर निम्न संकल्प बोलकर चढा अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) कर्णाक्षिनासिकापूरकद्वितीयपिण्डे अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व

पिण्डपुजन — इसके बाद प्रेतको उद्देश्यकर मौन होकर पितृतीर्थसे पिण्डपर ऊनका धागा, सफेद

११६

\* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

पुरुष व्यक्ताव्यक्तस्वरूपधृत् । अस्य प्रेतस्य मोक्षार्थं सुप्रीतो भव सर्वदा॥

तृतीय पिण्डदान

दो कुशोंकी पवित्री दाहिने हाथकी अनामिकामें और तीन कुशोंकी पवित्री बायें हाथकी अनामिकामें

'पुण्डरीकाक्षः पुनातु'—बोलकर अपने ऊपर तथा सामग्रीके ऊपर कुशोंसे जल छिड़क दे।

तदनन्तर दाहिने हाथसे सरसोंको पूर्व-पश्चिम आदि दिशाओंमें निम्न मन्त्रोंसे छिड़क दे-

दायें हाथमें कुश, तिल तथा जल लेकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर गलांसभुजवक्ष:पूरक तृतीय

प्रतिज्ञा-संकल्प-अद्य ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य

बायें हाथमें पीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ढककर निम्न मन्त्र बोले-

तदनन्तर तिल तथा पुष्प लेकर 'श्राद्धभूम्ये नमः' कहकर भूमिपर छोड़ दे।

ते मया दीयेते, तवोपतिष्ठेताम्। इस प्रकार संकल्प पढ़कर हाथका तिल-जल पिण्डके समीप रखे हुए दो तिलतोयपूर्ण पात्रों (दोनियों)-

में छोड़ दे। तदनन्तर दोनियोंका तिल-जल पिण्डपर चढ़ाकर दोनियोंको अलग फेंक दे।

वेदीके समीप एक दोनियामें तिल-जल तथा एक पत्तेपर माला-फूल और एक दीपक जलाकर रख दे। हाथमें जल लेकर—**इदं माल्यं परिधेहि, इदं पानीयं पिब, अनेन दीपेन पश्य**—कहकर उनपर छोड़

दे। पिण्डपर तिल छोड दे।

दक्षिणा — त्रिकुश, तिल, जल और दक्षिणा-द्रव्य लेकर संकल्प करे— अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) कृतैतच्छाद्धकर्मणः प्रतिष्ठार्थिमिदं द्रव्यं ते मया दीयते,

तवोपतिष्ठताम्। -ऐसा कहकर सव्य होकर ब्राह्मणको दक्षिणा दे दे। प्रार्थना — कर्मकी सम्पूर्णताके लिये भगवान्से प्रार्थना करे — देवः शङ्कचक्रगदाधरः । अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव॥

अनादिनिधनो नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्त वरप्रद । अनेन तर्पणेनाथ प्रेतमोक्षप्रदो

हिरण्यगर्भ पिण्डप्रक्षेप — श्राद्धके बाद दीपक बुझा दे। पिण्ड तथा श्राद्धमें प्रयुक्त सामग्री (कुशाको छोडकर)

नदी अथवा जलाशयमें डाल दे या पिण्ड गायको खिला दे। वेदीको बिगाड़ देना चाहिये। पिण्डदानके दिन स्नानकर श्राद्धस्थलपर आकर श्राद्धदेशका मार्जन कर पूर्वाभिमुख होकर आसनपर

बैठ जाय। भूमिपर दक्षिण दिशाकी ओर तिल छोडकर उनके ऊपर दक्षिणाभिमुख तिलके तेलका दीपक रखे। निम्न मन्त्र पढ़कर उसे जला दे-

भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविघ्नकृत् । यावत् कर्मसमाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव॥

धारण करे। तदनन्तर निम्न मन्त्र पढ़कर तीन आचमन करे-भागसे ओठोंको दो बार पोंछकर हाथ धो ले। फिर अँगूठेसे मुख, नाक, आँख, कान, हृदय तथा नाभिका

स्पर्श करे। इसके बाद-

अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥

आकाशमें—अन्तरिक्षाय नमः, भूमिपर—भूम्यै नमः।

पूर्वमें - प्राच्ये नमः, दक्षिणमें - अवाच्ये नमः, पश्चिममें - प्रतीच्ये नमः, उत्तरमें - उदीच्ये नमः,

नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम । इदं श्राद्धं हृषीकेश रक्ष त्वं सर्वतो दिश:॥

भव॥

केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। तदनन्तर हृषीकेशाय नमः बोलकर अँगूठेके मूल

पिण्डदानका प्रतिज्ञा-संकल्प करे-

दीपक श्राद्धतक बुझे नहीं, यह ध्यान रखे।

इसके बाद पत्तेके दोने या हाथसे बने दीयेमें जल, तिल, सफेद चन्दन और सफेद फूल छोड़कर इसे दायें हाथमें रख ले। पुन: बायें हाथसे इसमें जल, तिल, कुश लेकर अवनेजनका संकल्प करे। पिण्ड रखनेके लिये अवनेजनका संकल्प—अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत

चौड़ी दक्षिणकी ओर ढालवाली चार अंगुल ऊँची एक वेदी बनाकर उसपर जल छिड़क दे।

\* दशगात्र-पिण्डदानकी विधि \*

वेदीनिर्माण— तदनन्तर प्रादेश (अँगूठेसे तर्जनीके बीचकी लम्बाई)-मात्र लम्बी और प्रादेशमात्र

( ""प्रेते ) गलांसभुजवक्षःपूरकतृतीयपिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। —ऐसा बोलकर वेदीपर आधा तिल-जल आदि गिरा दे और आधा जल प्रत्यवनेजनके लिये बचाकर अवनेजनपात्र (दोनिया)-को पासमें रख दे। वेदीपर तीन कुशोंको दक्षिणाग्र बिछा दे। दाहिने हाथमें तिल, घी, मधु तथा गोद्ग्धसे सिक्त पिण्डको और कुश, तिल, जल लेकर पिण्डदानके

लिये निम्न संकल्प बोले— पिण्डदानका संकल्प—अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) गलांसभुजवक्षःपूरक-तृतीयपिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

—ऐसा बोलकर बायें हाथकी सहायतासे दाहिने हाथके पितृतीर्थ (अँगूठे और तर्जनीके मध्यभाग)-से वेदीके मध्य कुशोंपर पिण्डको स्थापित करे। प्रत्यवनेजन — इसके बाद अवनेजनसे बचे हुए जलको पिण्डके ऊपर निम्न संकल्प बोलकर चढ़ा

दे और दोनियाको हटा दे-अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) गलांसभुजवक्षःपुरकतृतीयपिण्डे अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते

मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। पिण्डपूजन — इसके बाद प्रेतको उद्देश्यकर मौन होकर पितृतीर्थसे पिण्डपर ऊनका धागा, सफेद

चन्दन (तर्जनीसे), तिल, सफेद फूल चढ़ाये, धूप और दीपक दिखाकर नैवेद्य चढ़ा दे। हाथ धो ले। इसके बाद भृंगराजपत्र और खस पिण्डपर चढ़ा दे। तदनन्तर हाथमें कुश, तिल तथा जल लेकर संकल्प करे— अर्चनदानका संकल्प—अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) गलांसभुजवक्षःपूरक-

तृतीयपिण्डोपरि एतानि ऊर्णासूत्रगन्थाक्षतपुष्पधूपदीपनैवद्योशीरभृङ्गराजपत्राणि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्। हाथके कुश, तिल, जलको पिण्डपर छोड दे।

तिलतोयांजिलदान — दोनों हाथों (अंजिल)-में त्रिकुश, तिल, जल लेकर संकल्प करे—

····गोत्र (····गोत्रे) ····प्रेत (····प्रेते) गलांसभुजवक्षःपुरकतृतीयपिण्डोपरि एते

त्रयस्तिलतोयाञ्जलयस्ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्। —ऐसा बोलकर तीन तिलतोयांजलियाँ पितृतीर्थसे पिण्डपर गिरा दे।

तिलतोयपूर्णपात्रदान — तिल और जलसे भरे तीन पात्रों (दोनियों)-को पिण्डके समीप रखकर

हाथमें कुश, तिल तथा जल लेकर संकल्प करे-अद्य ....गोत्र (....गोत्रे) ....प्रेत (....प्रेते) गलांसभुजवक्षःपूरकतृतीयपिण्डसमीपे एतानि त्रीणि

तिलतोयपूर्णपात्राणि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्। इस प्रकार संकल्प पढ़कर हाथका तिल-जल पिण्डके समीप रखे हुए तिलतोयपूर्ण तीन पात्रों (दोनियों)-

में छोड़ दे। तदनन्तर दोनियोंका तिल-जल पितृतीर्थसे पिण्डपर चढ़ाकर दोनियोंको अलग फेंक दे। वेदीके समीप एक दोनियामें तिल-जल तथा एक पत्तेपर माला-फूल और एक दीपक जलाकर रख

दे। हाथमें जल लेकर—**इदं माल्यं परिधेहि, इदं पानीयं पिब, अनेन दीपेन पश्य**—कहकर उनपर छोड़

दे। पिण्डपर तिल छोड़ दे।

देवः शङ्कचक्रगदाधरः । अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो

चतुर्थ पिण्डदान

भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविघ्नकृत् । यावत् कर्मसमाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव॥

पिण्डदानके दिन स्नानकर श्राद्धस्थलपर आकर श्राद्धदेशका मार्जन कर पूर्वाभिमुख होकर आसनपर

दो कुशोंकी पवित्री दाहिने हाथकी अनामिकामें और तीन कुशोंकी पवित्री बायें हाथकी अनामिकामें

केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। तदनन्तर हृषीकेशाय नमः बोलकर अँगूठेके मूल

पूर्वमें - प्राच्ये नमः, दक्षिणमें - अवाच्ये नमः, पश्चिममें - प्रतीच्ये नमः, उत्तरमें - उदीच्ये नमः,

दायें हाथमें कुश, तिल तथा जल लेकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर नाभिलिंगगुदपूरक चतुर्थ

प्रतिज्ञा-संकल्प-अद्य ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य

वेदीनिर्माण— तदनन्तर प्रादेश (अँगुठेसे तर्जनीके बीचकी लम्बाई)-मात्र लम्बी और प्रादेशमात्र

इसके बाद पत्तेके दोने या हाथसे बने दीयेमें जल, तिल, सफेद चन्दन और सफेद फूल छोड़कर इसे

( ""प्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं नाभिलिङ्गगुदप्रकचतुर्थपिण्डदानं करिष्ये। संकल्पजल छोड दे।

चौड़ी दक्षिणकी ओर ढालवाली चार अंगुल ऊँची एक वेदी बनाकर उसपर जल छिड़क दे।

दायें हाथमें रख ले। पुन: बायें हाथसे इसमें जल, तिल, कुश लेकर अवनेजनका संकल्प करे।

तदनन्तर तिल तथा पुष्प लेकर 'श्राद्धभूम्ये नमः' कहकर भूमिपर छोड़ दे।

भव॥

भव॥

दक्षिणा—दक्षिणा-द्रव्य, तिल, जल और त्रिकुश लेकर संकल्प करे— अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) कृतैतच्छ्राद्धकर्मणः प्रतिष्ठार्थमिदं द्रव्यं ते मया दीयते,

तवोपतिष्ठताम्। -ऐसा कहकर सव्य होकर ब्राह्मणको दक्षिणा दे दे।

दीपक श्राद्धतक बुझे नहीं, यह ध्यान रखे।

आकाशमें - अन्तरिक्षाय नमः, भूमिपर - भूम्यै नमः।

पिण्डदानका प्रतिज्ञा-संकल्प करे-

प्रार्थना — कर्मकी सम्पूर्णताके लिये भगवानुसे प्रार्थना करे—

अनादिनिधनो नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्त वरप्रद । अनेन तर्पणेनाथ प्रेतमोक्षप्रदो

हिरण्यगर्भ पुरुष व्यक्ताव्यक्तस्वरूपधृत् । अस्य प्रेतस्य मोक्षार्थं सुप्रीतो भव सर्वदा॥ पिण्डप्रक्षेप — श्राद्धके बाद दीपक बुझा दे। पिण्ड तथा श्राद्धमें प्रयुक्त सामग्री (कुशाको छोड़कर)

नदी अथवा जलाशयमें डाल दे या पिण्ड गायको खिला दे। वेदीको बिगाड देना चाहिये।

बैठ जाय। भूमिपर दक्षिण दिशाकी ओर तिल छोडकर उनके ऊपर दक्षिणाभिमुख तिलके तेलका दीपक रखे। निम्न मन्त्र पढ़कर उसे जला दे-

धारण करे। तदनन्तर निम्न मन्त्र पढकर तीन आचमन करे-भागसे ओठोंको दो बार पोंछकर हाथ धो ले। फिर अँगूठेसे मुख, नाक, आँख, कान, हृदय तथा नाभिका

स्पर्श करे। इसके बाद-

बायें हाथमें पीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ढककर निम्न मन्त्र बोले-नमो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम। इदं श्राद्धं हृषीकेश रक्ष त्वं सर्वतो दिश:॥ तदनन्तर दाहिने हाथसे सरसोंको पूर्व-पश्चिम आदि दिशाओंमें निम्न मन्त्रोंसे छिड़क दे-

अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा।यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥ 'पुण्डरीकाक्षः पुनातु'—बोलकर अपने ऊपर तथा सामग्रीके ऊपर कुशोंसे जल छिड़क दे।

पिण्ड रखनेके लिये अवनेजनका संकल्प—अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत

### ( ""प्रेते ) नाभिलिङ्गगुदपुरकचतुर्थपिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। —ऐसा बोलकर वेदीपर आधा तिल-जल आदि गिरा दे और आधा जल प्रत्यवनेजनके लिये बचाकर अवनेजनपात्र (दोनिया)-को पासमें रख दे। वेदीपर तीन कुशोंको दक्षिणाग्र बिछा दे।

दाहिने हाथमें तिल, घी, मधु तथा गोदुग्धसे सिक्त पिण्डको और कुश, तिल, जल लेकर पिण्डदानके लिये निम्न संकल्प बोले—

पिण्डदानका संकल्प—अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) नाभिलिङ्गगुदपूरक-चतुर्थपिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

—ऐसा बोलकर बायें हाथकी सहायतासे दाहिने हाथके पितृतीर्थ (अँगूठे और तर्जनीके मध्यभाग)-से वेदीके मध्य कुशोंपर पिण्डको स्थापित करे। **प्रत्यवनेजन**—इसके बाद अवनेजनसे बचे हुए जलको पितृतीर्थसे पिण्डके ऊपर निम्न संकल्प

बोलकर चढा दे और दोनियाको हटा दे-अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) नाभिलिङ्गगुदपूरकचतुर्थपिण्डे अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते

मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। पिण्डपूजन — इसके बाद प्रेतको उद्देश्यकर मौन होकर पितृतीर्थसे पिण्डपर ऊनका धागा, सफेद

चन्दन (तर्जनीसे), तिल, सफेद फूल चढ़ाये, धूप और दीपक दिखाकर नैवेद्य चढ़ा दे। हाथ धो ले। इसके बाद भृंगराजपत्र और खस पिण्डपर चढ़ा दे। तदनन्तर हाथमें कुश, तिल तथा जल लेकर संकल्प करे—

अर्चनदानका संकल्प—अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) - प्रेत (""प्रेते) नाभिलिङ्गगुदपूरक-चतुर्थपिण्डोपरि एतानि ऊर्णासूत्रगन्धाक्षतपुष्पधूपदीपनैवेद्योशीरभृङ्गराजपत्राणि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्।

हाथके कुश, जल, तिलको पिण्डपर छोड़ दे। तिलतोयांजलिदान — दोनों हाथों (अंजिल)-में तिल, जल, त्रिकुश लेकर संकल्प करे—

अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) नाभिलिङ्गगुदपूरकचतुर्थपिण्डोपरि चत्वारस्तिलतोयाञ्जलयस्ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्।

—ऐसा बोलकर चार तिलतोयांजलियाँ पितृतीर्थसे पिण्डपर गिरा दे। तिलतोयपूर्णपात्रदान—तिल और जलसे भरे चार पात्रों (दोनियों)-को पिण्डके समीप रखकर

हाथमें कुश, तिल तथा जल लेकर संकल्प करे-अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) नाभिलिङ्गगृदपुरकपिण्डसमीपे एतानि चत्वारि

तिलतोयपूर्णपात्राणि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्। इस प्रकार संकल्प पढकर हाथका तिल-जल पिण्डके समीप रखे हुए तिलतोयपूर्ण चार पात्रों (दोनियों)-में छोड़ दे। तदनन्तर दोनियोंका तिल-जल पितृतीर्थसे पिण्डपर चढ़ाकर दोनियोंको अलग फेंक दे।

वेदीके समीप एक दोनियामें तिल-जल तथा एक पत्तेपर माला-फूल और एक दीपक जलाकर रख दे। हाथमें जल लेकर—**इदं माल्यं परिधेहि, इदं पानीयं पिब, अनेन दीपेन पश्य**—कहकर भूमिपर छोड़

दे। पिण्डपर तिल छोड़ दे।

दक्षिणा—दक्षिणा-द्रव्य, तिल, जल और त्रिकुश लेकर संकल्प करे—

अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) कृतैतच्छाद्धकर्मणः प्रतिष्ठार्थिमिदं द्रव्यं ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

-ऐसा कहकर सव्य होकर ब्राह्मणको दक्षिणा दे दे।

प्रार्थना — कर्मकी सम्पूर्णताके लिये भगवान्से प्रार्थना करे—

नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्त वरप्रद । अनेन तर्पणेनाथ प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ हिरण्यगर्भ पुरुष व्यक्ताव्यक्तस्वरूपधृत् । अस्य प्रेतस्य मोक्षार्थं सुप्रीतो भव सर्वदा॥

पिण्डप्रक्षेप — श्राद्धके बाद दीपक बुझा दे। पिण्ड तथा श्राद्धमें प्रयुक्त सामग्री (कुशाको छोडकर)

अनादिनिधनो देवः शङ्कचक्रगदाधरः । अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो

नदी अथवा जलाशयमें डाल दे या पिण्ड गायको खिला दे। वेदीको बिगाड़ देना चाहिये।

पंचम पिण्डदान पिण्डदानके दिन स्नानकर श्राद्धस्थलपर आकर श्राद्धदेशका मार्जन कर पूर्वाभिमुख होकर आसनपर

बैठ जाय। भूमिपर दक्षिण दिशाकी ओर तिल छोड़कर उनके ऊपर दक्षिणाभिमुख तिलके तेलका दीपक रखे।

निम्न मन्त्र पढकर उसे जला दे-

भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविघ्नकृत् । यावत् कर्मसमाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव॥

दीपक श्राद्धतक बुझे नहीं, यह ध्यान रखे।

दो कुशोंकी पवित्री दाहिने हाथकी अनामिकामें और तीन कुशोंकी पवित्री बायें हाथकी अनामिकामें

धारण करे। तदनन्तर निम्न मन्त्र पढकर तीन आचमन करे-

केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। तदनन्तर हृषीकेशाय नमः बोलकर अँगूठेके मूल

भागसे ओठोंको दो बार पोंछकर हाथ धो ले। फिर अँगूठेसे मुख, नाक, आँख, कान, हृदय तथा नाभिका

स्पर्श करे। इसके बाद-

अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥ '**पुण्डरीकाक्षः पुनातु'**—बोलकर अपने ऊपर तथा सामग्रीके ऊपर कुशोंसे जल छिड़क दे।

बायें हाथमें पीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ढककर निम्न मन्त्र बोले-

नमो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम। इदं श्राद्धं हृषीकेश रक्ष त्वं सर्वतो दिशः॥ तदनन्तर दाहिने हाथसे सरसोंको पूर्व-पश्चिम आदि दिशाओंमें निम्न मन्त्रोंसे छिड़क दे— पूर्वमें - प्राच्ये नमः, दक्षिणमें - अवाच्ये नमः, पश्चिममें - प्रतीच्ये नमः, उत्तरमें - उदीच्ये नमः,

आकाशमें - अन्तरिक्षाय नमः, भूमिपर - भूम्यै नमः। तदनन्तर तिल तथा पुष्प लेकर 'श्राद्धभुम्ये नमः' कहकर भूमिपर छोड़ दे। दायें हाथमें कुश, तिल तथा जल लेकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर जानुजंघापादपूरक पंचम

पिण्डदानका प्रतिज्ञा-संकल्प करे-प्रतिज्ञा-संकल्प-अद्य ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य

( \*\*\*\* प्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं जानुजङ्घापादपूरकपञ्चमपिण्डदानं करिष्ये। संकल्पजल छोड़ दे।

वेदीनिर्माण — तदनन्तर प्रादेश (अँगुठेसे तर्जनीके बीचकी लम्बाई)-मात्र लम्बी और प्रादेशमात्र

चौड़ी दक्षिणकी ओर ढालवाली चार अंगुल ऊँची एक वेदी बनाकर उसपर जल छिड़क दे।

इसके बाद पत्तेके दोने या हाथसे बने दीयेमें जल, तिल, सफेद चन्दन और सफेद फूल छोड़कर इसे

दायें हाथमें रख ले। पुनः बायें हाथसे इसमें कुश, जल, तिल लेकर अवनेजनका संकल्प करे।

पिण्ड रखनेके लिये अवनेजनका संकल्प—अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( \*\*\*\* प्रेते ) जानुजङ्गापादपूरकपञ्चमपिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। —ऐसा बोलकर वेदीपर आधा तिल-जल आदि पितृतीर्थसे गिरा दे और आधा जल प्रत्यवनेजनके लिये बचाकर अवनेजनपात्र (दोनिया)-को पासमें रख दे। वेदीपर तीन कुशोंको दक्षिणाग्र बिछा दे।

दाहिने हाथमें तिल, घी, मधु तथा गोदुग्धसे सिक्त पिण्डको और कुश, तिल, जल लेकर पिण्डदानके

भव॥

भव॥

भव॥

पिण्डदानका संकल्प—अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे )""प्रेत ( ""प्रेते ) जानुजङ्गापादपुरकपञ्चम-पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। —ऐसा बोलकर बायें हाथकी सहायतासे दाहिने हाथके पितृतीर्थ (अँगूठे और तर्जनीके मध्यभाग)-से वेदीके मध्य कुशोंपर पिण्डको स्थापित करे।

प्रत्यवनेजन — इसके बाद अवनेजनसे बचे हुए जलको पिण्डके ऊपर निम्न संकल्प बोलकर चढा

दे और दोनियाको हटा दे— अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) जानुजङ्घापादपूरकपञ्चमपिण्डे अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते

मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। पिण्डपूजन — इसके बाद प्रेतको उद्देश्यकर मौन होकर पितृतीर्थसे पिण्डपर ऊनका धागा, सफेद

चन्दन (तर्जनीसे), तिल, सफेद फूल चढ़ाये, धूप और दीपक दिखाकर नैवेद्य चढ़ा दे। हाथ धो ले। इसके

बाद भृंगराजपत्र और खस पिण्डपर चढ़ा दे। तदनन्तर हाथमें कुश, तिल तथा जल लेकर संकल्प करे—

लिये निम्न संकल्प बोले—

अर्चनदानका संकल्प—अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) जानुजङ्घापादपूरकपञ्चम-पिण्डोपरि एतानि ऊर्णासूत्रगन्धाक्षतपुष्पधूपदीपनैवेद्योशीरभृङ्गराजपत्राणि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्।

हाथके कुश, जल, तिलको पिण्डपर छोड़ दे।

**तिलतोयांजलिदान**— दोनों हाथों (अञ्जलि)-में त्रिकुश, तिल, जल लेकर संकल्प करे— अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) जानुजङ्घापादपूरकपञ्चमपिण्डोपरि एते पञ्चतिलतोयाञ्जलयस्ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्।

—ऐसा बोलकर पाँच तिलतोयांजलियाँ पितृतीर्थसे पिण्डपर गिरा दे। तिलतोयपूर्णपात्रदान — तिल और जलसे भरे पाँच पात्रों (दोनियों)-को पिण्डके समीप रखकर

हाथमें कुश, तिल तथा जल लेकर संकल्प करे-अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) जानुजङ्गापादपूरकपञ्चमपिण्डसमीपे एतानि पञ्चतिलतोय-

पूर्णपात्राणि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्। इस प्रकार संकल्प पढकर हाथका तिल-जल पिण्डके समीप रखे हुए तिलतोयपूर्ण पाँच पात्रों (दोनियों)-

में छोड़ दे। तदनन्तर दोनियोंका तिल-जल पितृतीर्थसे पिण्डपर चढ़ाकर दोनियोंको अलग फेंक दे। वेदीके समीप एक दोनियामें तिल-जल तथा एक पत्तेपर माला-फूल और एक दीपक जलाकर रख

दे। हाथमें जल लेकर—**इदं माल्यं परिधेहि, इदं पानीयं पिब, अनेन दीपेन पश्य**—कहकर उनपर छोड दे। पिण्डपर तिल छोड दे। दक्षिणा — त्रिकुश, दक्षिणा-द्रव्य, तिल और जल लेकर संकल्प करे—

अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) कृतैतच्छाद्धकर्मणः प्रतिष्ठार्थिमिदं द्रव्यं ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

-ऐसा कहकर सव्य होकर ब्राह्मणको दक्षिणा दे दे। प्रार्थना — कर्मकी सम्पूर्णताके लिये भगवान्से प्रार्थना करे —

अनादिनिधनो देवः शङ्कचक्रगदाधरः । अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो

नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्त वरप्रद । अनेन तर्पणेनाथ प्रेतमोक्षप्रदो

पुरुष व्यक्ताव्यक्तस्वरूपधृत् । अस्य प्रेतस्य मोक्षार्थं सुप्रीतो भव सर्वदा॥ हिरण्यगर्भ

पिण्डप्रक्षेप — श्राद्धके बाद दीपक बुझा दे। पिण्ड तथा श्राद्धमें प्रयुक्त सामग्री (कुशाको छोडकर) नदी अथवा जलाशयमें डाल दे या पिण्ड गायको खिला दे। वेदीको बिगाड़ देना चाहिये।

स्पर्श करे। इसके बाद—

प्रतिज्ञा-संकल्प करे-

लिये निम्न संकल्प बोले-

मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

से वेदीके मध्य कुशोंपर पिण्डको स्थापित करे।

\* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

पिण्डदानके दिन स्नानकर श्राद्धस्थलपर आकर श्राद्धदेशका मार्जन कर पूर्वाभिमुख होकर आसनपर

बैठ जाय। भूमिपर दक्षिण दिशाकी ओर तिल छोड़कर उनके ऊपर दक्षिणाभिमुख तिलके तेलका दीपक रखे।

निम्न मन्त्र पढकर उसे जला दे-

भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविघ्नकृत् । यावत् कर्मसमाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव॥

धारण करे। तदनन्तर निम्न मन्त्र पढ्कर तीन आचमन करे-

दीपक श्राद्धतक बुझे नहीं, यह ध्यान रखे।

आकाशमें - अन्तरिक्षाय नमः, भूमिपर - भूम्यै नमः।

( ..... प्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं सर्वमर्मपुरकषष्ठिपण्डदानं करिष्ये।

बायें हाथमें पीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ढककर निम्न मन्त्र बोले-

तदनन्तर तिल तथा पुष्प लेकर 'श्राद्धभुम्ये नमः' कहकर भूमिपर छोड दे।

चौड़ी दक्षिणकी ओर ढालवाली चार अंगुल ऊँची एक वेदी बनाकर उसपर जल छिड़क दे।

दायें हाथमें रख ले। पुनः बायें हाथसे इसमें जल, तिल, कुश लेकर अवनेजनका संकल्प करे।

( ""प्रेते ) सर्वमर्मपुरकषष्ठपिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

अवनेजनपात्र (दोनिया)-को पासमें रख दे। वेदीपर तीन कुशोंको दक्षिणाग्र बिछा दे।

दो कुशोंकी पवित्री दाहिने हाथकी अनामिकामें और तीन कुशोंकी पवित्री बायें हाथकी अनामिकामें

केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। तदनन्तर हृषीकेशाय नमः बोलकर अँगूठेके मूल

भागसे ओठोंको दो बार पोंछकर हाथ धो ले। फिर अँगुठेसे मुख, नाक, आँख, कान, हृदय तथा नाभिका

अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥ 'पुण्डरीकाक्षः पुनातु'—बोलकर अपने ऊपर तथा सामग्रीके ऊपर कुशोंसे जल छिड़क दे।

नमो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम । इदं श्राद्धं हृषीकेश रक्ष त्वं सर्वतो दिश:॥ —तदनन्तर दाहिने हाथसे सरसोंको पूर्व-पश्चिम आदि दिशाओंमें निम्न मन्त्रोंसे छिड़क दे—

पूर्वमें - प्राच्ये नमः, दक्षिणमें - अवाच्ये नमः, पश्चिममें - प्रतीच्ये नमः, उत्तरमें - उदीच्ये नमः,

दायें हाथमें कुश, तिल तथा जल लेकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर सर्वमर्मपूरक षष्ठ पिण्डदानका

प्रतिज्ञा-संकल्प-अद्य ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य

वेदीनिर्माण— तदनन्तर प्रादेश (अँगूठेसे तर्जनीके बीचकी लम्बाई)-मात्र लम्बी और प्रादेशमात्र

इसके बाद पत्तेके दोने या हाथसे बने दीयेमें जल, तिल, सफेद चन्दन और सफेद फूल छोड़कर इसे

पिण्ड रखनेके लिये अवनेजनका संकल्प—अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत

—ऐसा बोलकर वेदीपर आधा तिल-जल आदि गिरा दे और आधा जल प्रत्यवनेजनके लिये बचाकर

दाहिने हाथमें तिल, घी, मधु तथा गोदुग्धसे सिक्त पिण्डको और कुश, तिल, जल लेकर पिण्डदानके

पिण्डदानका संकल्प—अद्य ""गोत्र ( ""गोत्र ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) सर्वमर्मपुरकषष्ठिपण्डस्ते

—ऐसा बोलकर बायें हाथकी सहायतासे दाहिने हाथके पितृतीर्थ (अँगूठे और तर्जनीके मध्यभाग)-

### पितृतीर्थसे चढा दे और दोनियाको हटा दे-अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) सर्वमर्मपुरकषष्ठपिण्डे अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते मया

दीयते, तवोपतिष्ठताम्। पिण्डपूजन — इसके बाद प्रेतको उद्देश्यकर मौन होकर पितृतीर्थसे पिण्डपर ऊनका धागा, सफेद

चन्दन (तर्जनीसे), तिल, सफेद फूल चढ़ाये, धूप और दीपक दिखाकर नैवेद्य चढ़ा दे। हाथ धो ले। इसके

बाद भुंगराजपत्र और खस पिण्डपर चढा दे। तदनन्तर हाथमें कुश, तिल तथा जल लेकर संकल्प करे— अर्चनदानका संकल्प—अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) सर्वमर्मपूरकषष्ठपिण्डोपरि

एतानि ऊर्णासूत्रगन्धाक्षतपुष्पधूपदीपनैवेद्योशीरभृङ्गराजपत्राणि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्। हाथके कुश, जल, तिलको पिण्डपर छोड दे।

तिलतोयांजिलदान — दोनों हाथों (अंजिल)-में त्रिकुश, तिल, जल लेकर संकल्प करे—

अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) सर्वमर्मपूरकषष्ठपिण्डोपरि एते षट् तिलतोयाञ्जलयस्ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्। —ऐसा बोलकर छः तिलतोयांजलियाँ पितृतीर्थसे पिण्डपर गिरा दे।

तिलतोयपूर्णपात्रदान—तिल और जलसे भरे छ: पात्रों (दोनियों)-को पिण्डके समीप रखकर हाथमें कुश, तिल तथा जल लेकर संकल्प करे-अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) सर्वमर्मपूरकषष्ठिपण्डसमीपे एतानि षट् तिलतोयपूर्णपात्राणि

ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्। इस प्रकार संकल्प पढ़कर हाथका तिल-जल पिण्डके समीप रखे हुए तिलतोयपूर्ण छ: पात्रों

(दोनियों)-में छोड़ दे। तदनन्तर दोनियोंका तिल-जल पिण्डपर चढ़ाकर दोनियोंको अलग फेंक दे। वेदीके समीप एक दोनियामें तिल-जल तथा एक पत्तेपर माला-फूल और एक दीपक जलाकर रख दे। हाथमें जल लेकर—**इदं माल्यं परिधेहि, इदं पानीयं पिब, अनेन दीपेन पश्य**—कहकर उनपर छोड़

दे। पिण्डपर तिल छोड दे। दक्षिणा — त्रिकुश, दक्षिणा-द्रव्य और तिल, जल लेकर संकल्प करे— अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) कृतैतच्छ्राद्धकर्मणः प्रतिष्ठार्थिमिदं द्रव्यं ते मया दीयते,

निम्न मन्त्र पढ्कर उसे जला दे—

तवोपतिष्ठताम्। -ऐसा कहकर सव्य होकर ब्राह्मणको दक्षिणा दे दे। प्रार्थना — कर्मकी सम्पूर्णताके लिये भगवान्से प्रार्थना करे— अनादिनिधनो देवः शङ्खचक्रगदाधरः । अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव ॥

नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्त वरप्रद । अनेन तर्पणेनाथ प्रेतमोक्षप्रदो हिरण्यगर्भ पुरुष व्यक्ताव्यक्तस्वरूपधृत् । अस्य प्रेतस्य मोक्षार्थं सुप्रीतो भव सर्वदा॥

**पिण्डप्रक्षेप**— श्राद्धके बाद दीपक बुझा दे। पिण्ड तथा श्राद्धमें प्रयुक्त सामग्री (कुशाको छोड़कर) नदी अथवा जलाशयमें डाल दे या पिण्ड गायको खिला दे। वेदीको बिगाड देना चाहिये। सप्तम पिण्डदान पिण्डदानके दिन स्नानकर श्राद्धस्थलपर आकर श्राद्धदेशका मार्जन कर पूर्वाभिमुख होकर आसनपर बैठ जाय। भूमिपर दक्षिण दिशाकी ओर तिल छोडकर उनके ऊपर दक्षिणाभिमुख तिलके तेलका दीपक रखे। भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविघ्नकृत् । यावत् कर्मसमाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव॥

### दो कुशोंकी पवित्री दाहिने हाथकी अनामिकामें और तीन कुशोंकी पवित्री बायें हाथकी अनामिकामें धारण करे। तदनन्तर निम्न मन्त्र पढकर तीन आचमन करे-केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। तदनन्तर हृषीकेशाय नमः बोलकर अँगूठेके मूल

भागसे ओठोंको दो बार पोंछकर हाथ धो ले। फिर अँगुठेसे मुख, नाक, आँख, कान, हृदय तथा नाभिका

स्पर्श करे। इसके बाद— अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥

'**पुण्डरीकाक्षः पुनातु'**—बोलकर अपने ऊपर तथा सामग्रीके ऊपर कुशोंसे जल छिड़क दे। बायें हाथमें पीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ढककर निम्न मन्त्र बोले-

दीपक श्राद्धतक बुझे नहीं, यह ध्यान रखे।

नमो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम। इदं श्राद्धं हृषीकेश रक्ष त्वं सर्वतो दिशः॥ तदनन्तर दाहिने हाथसे सरसोंको पूर्व-पश्चिम आदि दिशाओंमें निम्न मन्त्रोंसे छिडक दे-

आकाशमें - अन्तरिक्षाय नमः, भूमिपर - भूम्यै नमः।

तदनन्तर तिल तथा पुष्प लेकर 'श्राद्धभूम्ये नमः' कहकर भूमिपर छोड़ दे।

प्रतिज्ञा-संकल्प करे-प्रतिज्ञा-संकल्प-अद्य ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य

( ""प्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं सर्वनाडीप्रकसप्तमिपण्डदानं करिष्ये। संकल्पका जल छोड् दे। वेदीनिर्माण— तदनन्तर प्रादेश (अँगुठेसे तर्जनीके बीचकी लम्बाई)-मात्र लम्बी और प्रादेशमात्र

चौड़ी दक्षिणकी ओर ढालवाली चार अंगुल ऊँची एक वेदी बनाकर उसपर जल छिड़क दे। इसके बाद पत्तेके दोने या हाथसे बने दीयेमें जल, तिल, सफेद चन्दन और सफेद फूल छोड़कर इसे

दायें हाथमें रख ले। पुन: बायें हाथसे इसमें कुश, तिल, जल लेकर अवनेजनका संकल्प करे। पिण्ड रखनेके लिये अवनेजनका संकल्प—अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत

( \*\*\*\* प्रेते ) सर्वनाडीपूरकसप्तमपिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। —ऐसा बोलकर वेदीपर आधा तिल-जल आदि गिरा दे और आधा जल प्रत्यवनेजनके लिये बचाकर अवनेजनपात्र (दोनिया)-को पासमें रख दे। वेदीपर तीन कुशोंको दक्षिणाग्र बिछा दे।

दाहिने हाथमें तिल, घी, मधु तथा गोदुग्धसे सिक्त पिण्डको और कुश, तिल, जल लेकर पिण्डदानके लिये निम्न संकल्प बोले—

पिण्डदानका संकल्प—अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) सर्वनाडीप्रकसप्तमपिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

दे और दोनियाको हटा दे-

दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

—ऐसा बोलकर बायें हाथकी सहायतासे दाहिने हाथके पितृतीर्थ (अँगूठे और तर्जनीके मध्यभाग)-से वेदीके मध्य कुशोंपर पिण्डको स्थापित करे। प्रत्यवनेजन — इसके बाद अवनेजनसे बचे हुए जलको पिण्डके ऊपर निम्न संकल्प बोलकर चढ़ा

पूर्वमें - प्राच्ये नमः, दक्षिणमें - अवाच्ये नमः, पश्चिममें - प्रतीच्ये नमः, उत्तरमें - उदीच्ये नमः,

दायें हाथमें कुश, तिल तथा जल लेकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर सर्वनाडीपूरक सप्तम पिण्डदानका

अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) सर्वनाडीप्रकसप्तमिपण्डे अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते मया

पिण्डोपरि एतानि ऊर्णासूत्रगन्धाक्षतपुष्पधूपदीपनैवेद्योशीरभृङ्गराजपत्राणि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्। हाथके कुश, जल, तिलको पिण्डपर छोड दे। तिलतोयांजिलदान — दोनों हाथों (अंजिल)-में त्रिकुश, तिल, जल लेकर संकल्प करे—

पिण्डपुजन — इसके बाद प्रेतको उद्देश्यकर मौन होकर पितृतीर्थसे पिण्डपर ऊनका धागा,

अर्चनदानका संकल्प—अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) सर्वनाडीपूरकसप्तम-

सफेद चन्दन (तर्जनीसे), तिल, सफेद फूल चढ़ाये, धूप और दीपक दिखाकर नैवेद्य चढ़ा दे। हाथ धो ले। इसके बाद भृंगराजपत्र और खस पिण्डपर चढ़ा दे। तदनन्तर हाथमें कुश, तिल तथा जल लेकर

अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) सर्वनाडीपुरकसप्तमपिण्डोपरि एते सप्ततिलतोयाञ्जलयस्ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्। —ऐसा बोलकर सात तिलतोयांजलियाँ पितृतीर्थसे पिण्डपर गिरा दे।

संकल्प करे—

तिलतोयपूर्णपात्रदान—तिल और जलसे भरे सात पात्रों (दोनियों)-को पिण्डके समीप रखकर

हाथमें कुश, तिल तथा जल लेकर संकल्प करे-अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) सर्वनाडीपुरकसप्तमपिण्डसमीपे एतानि सप्ततिलतोयपूर्णपात्राणि

ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्।

इस प्रकार संकल्प पढ़कर हाथका तिल-जल पिण्डके समीप रखे हुए तिलतोयपूर्ण सात पात्रों

(दोनियों)-में छोड़ दे। तदनन्तर दोनियोंका तिल-जल पिण्डपर चढ़ाकर दोनियोंको अलग फेंक दे। वेदीके समीप एक दोनियामें तिल-जल तथा एक पत्तेपर माला-फूल और एक दीपक जलाकर रख

दे। हाथमें जल लेकर—**इदं माल्यं परिधेहि, इदं पानीयं पिब, अनेन दीपेन पश्य**—कहकर उनपर छोड़

दे। पिण्डपर तिल छोड दे।

दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

प्रार्थना — कर्मकी सम्पूर्णताके लिये भगवानुसे प्रार्थना करे—

नदी अथवा जलाशयमें डाल दे या पिण्ड गायको खिला दे। वेदीको बिगाड देना चाहिये।

पिण्डदानके दिन स्नानकर श्राद्धस्थलपर आकर श्राद्धदेशका मार्जन कर पूर्वाभिमुख होकर आसनपर

बैठ जाय। भूमिपर दक्षिण दिशाकी ओर तिल छोड़कर उनके ऊपर दक्षिणाभिमुख तिलके तेलका दीपक रखे। निम्न मन्त्र पढ़कर उसे जला दे-भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविघ्नकृत्। यावत् कर्मसमाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव॥ दीपक श्राद्धतक बुझे नहीं, यह ध्यान रखे।

दक्षिणा — त्रिकुश, दक्षिणा-द्रव्य, तिल और जल लेकर संकल्प करे— अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) कृतैतच्छाद्धकर्मणः प्रतिष्ठार्थमिदं द्रव्यं ते मया -ऐसा कहकर सव्य होकर ब्राह्मणको दक्षिणा दे दे।

अनादिनिधनो देव: शङ्कचक्रगदाधर:। अक्षय्य: पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्त वरप्रद । अनेन तर्पणेनाथ प्रेतमोक्षप्रदो हिरण्यगर्भ पुरुष व्यक्ताव्यक्तस्वरूपधृत् । अस्य प्रेतस्य मोक्षार्थं सुप्रीतो भव सर्वदा॥ पिण्डप्रक्षेप — श्राद्धके बाद दीपक बुझा दे। पिण्ड तथा श्राद्धमें प्रयुक्त सामग्री (कुशाको छोडकर)

अष्टम पिण्डदान

दो कुशोंकी पवित्री दाहिने हाथकी अनामिकामें और तीन कुशोंकी पवित्री बायें हाथकी अनामिकामें

१२६

धारण करे। तदनन्तर निम्न मन्त्र पढकर तीन आचमन करे-

\* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

नमो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम । इदं श्राद्धं हृषीकेश रक्ष त्वं सर्वतो दिश:॥ तदनन्तर दाहिने हाथसे सरसोंको पूर्व-पश्चिम आदि दिशाओंमें निम्न मन्त्रोंसे छिडक दे-

पूर्वमें - प्राच्ये नमः, दक्षिणमें - अवाच्ये नमः, पश्चिममें - प्रतीच्ये नमः, उत्तरमें - उदीच्ये नमः,

दायें हाथमें कुश, तिल तथा जल लेकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर दन्तलोमादिपूरक अष्टम

प्रतिज्ञा-संकल्प-अद्य ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य

वेदीनिर्माण— तदनन्तर प्रादेश (अँगुठेसे तर्जनीके बीचकी लम्बाई)-मात्र लम्बी और प्रादेशमात्र

इसके बाद पत्तेके दोने या हाथसे बने दीयेमें जल, तिल, सफेद चन्दन और सफेद फूल छोडकर इसे

पिण्ड रखनेके लिये अवनेजनका संकल्प—अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत

—ऐसा बोलकर वेदीपर, आधा तिल-जल आदि गिरा दे और आधा जल प्रत्यवनेजनके लिये बचाकर

दाहिने हाथमें तिल, घी, मधु तथा गोदुग्धसे सिक्त पिण्डको और कुश, तिल, जल लेकर पिण्डदानके

पिण्डदानका संकल्प — अद्य ""गोत्र ( ""गोत्र ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) दन्तलोमादिपुरकाष्ट्रमपिण्डस्ते

—ऐसा बोलकर बायें हाथकी सहायतासे दाहिने हाथके पितृतीर्थ (अँगूठे और तर्जनीके मध्यभाग)-

प्रत्यवनेजन — इसके बाद अवनेजनसे बचे हुए जलको पिण्डके ऊपर निम्न संकल्प बोलकर चढा

अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) दन्तलोमादिपूरकाष्टमपिण्डे अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते

पिण्डपूजन — इसके बाद प्रेतको उद्देश्यकर मौन होकर पितृतीर्थसे पिण्डपर ऊनका धागा, सफेद

चन्दन (तर्जनीसे), तिल, सफेद फूल चढ़ाये, धूप और दीपक दिखाकर नैवेद्य चढ़ा दे। हाथ धो ले। इसके बाद भृंगराजपत्र और खस पिण्डपर चढ़ा दे। तदनन्तर हाथमें कुश, तिल तथा जल लेकर संकल्प करे— अर्चनदानका संकल्प—अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) दन्तलोमादिप्रकाष्टम-

( ""प्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं दन्तलोमादिपुरकाष्टमिपण्डदानं करिष्ये। संकल्पका जल छोड दे।

चौडी दक्षिणकी ओर ढालवाली चार अंगुल ऊँची एक वेदी बनाकर उसपर जल छिडक दे।

दायें हाथमें रख ले। पुन: बायें हाथसे इसमें कुश, जल, तिल लेकर अवनेजनका संकल्प करे।

( ..... प्रेते ) दन्तलोमादिपुरकाष्टमपिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

अवनेजनपात्र (दोनिया)-को पासमें रख दे, वेदीपर तीन कुशोंको दक्षिणाग्र बिछा दे।

केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। तदनन्तर हृषीकेशाय नमः बोलकर अँगूठेके मूल

भागसे ओठोंको दो बार पोंछकर हाथ धो ले। फिर अँगुठेसे मुख, नाक, आँख, कान, हृदय तथा नाभिका

स्पर्श करे। इसके बाद—

अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥

'पुण्डरीकाक्षः पुनातु'—बोलकर अपने ऊपर तथा सामग्रीके ऊपर कुशोंसे जल छिड़क दे।

बायें हाथमें पीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ढककर निम्न मन्त्र बोले-

आकाशमें - अन्तरिक्षाय नमः, भूमिपर - भूम्यै नमः।

पिण्डदानका प्रतिज्ञा-संकल्प करे-

लिये निम्न संकल्प बोले—

मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

दे और दोनियाको हटा दे-

मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

से वेदीके मध्य कुशोंपर पिण्डको स्थापित करे।

तदनन्तर तिल तथा पुष्प लेकर 'श्राद्धभूम्ये नमः' कहकर भूमिपर छोड़ दे।

\* दशगात्र-पिण्डदानकी विधि \* पिण्डोपरि एतानि ऊर्णासूत्रगन्धाक्षतपुष्पधूपदीपनैवेद्योशीरभृङ्गराजपत्राणि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्। हाथके कुश, तिल, जलको पिण्डपर छोड दे।

तिलतोयांजिलदान — दोनों हाथों (अंजिल)-में तिल, जल, त्रिकुश लेकर संकल्प करे— अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) दन्तलोमादिपुरकाष्टमपिण्डोपरि एते अष्टतिलतोयाञ्जलयस्ते

मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्। —ऐसा बोलकर आठ तिलतोयांजलियाँ पितृतीर्थसे पिण्डपर गिरा दे।

तिलतोयपूर्णपात्रदान—तिल और जलसे भरे आठ पात्रों (दोनियों)-को पिण्डके समीप रखकर हाथमें कुश, तिल तथा जल लेकर संकल्प करे-

····गोत्र (····गोत्रे) ····प्रेत (····प्रेते) दन्तलोमादिपुरकाष्टमपिण्डसमीपे अष्टतिलतोयपूर्णपात्राणि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्।

इस प्रकार संकल्प पढ़कर हाथका तिल-जल पिण्डके समीप रखे हुए तिलतोयपूर्ण आठ पात्रों (दोनियों)-में छोड़ दे। तदनन्तर दोनियोंका तिल-जल पिण्डपर चढ़ाकर दोनियोंको अलग फेंक दे।

वेदीके समीप एक दोनियेमें तिल-जल तथा एक पत्तेपर माला-फूल और एक दीपक जलाकर रख दे। हाथमें जल लेकर—**इदं माल्यं परिधेहि, इदं पानीयं पिब, अनेन दीपेन पश्य**—कहकर उनपर छोड़

दे। पिण्डपर तिल छोड दे। दक्षिणा — त्रिकुश, दक्षिणा-द्रव्य, तिल और जल लेकर संकल्प करे—

अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) कृतैतच्छ्राद्धकर्मणः प्रतिष्ठार्थिमिदं द्रव्यं ते मया दीयते,

तवोपतिष्ठताम्। -ऐसा कहकर सव्य होकर ब्राह्मणको दक्षिणा दे दे।

प्रार्थना — कर्मकी सम्पूर्णताके लिये भगवान्से प्रार्थना करे —

अनादिनिधनो देवः शङ्खचक्रगदाधरः । अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव ॥

नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्त वरप्रद । अनेन तर्पणेनाथ प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ पुरुष व्यक्ताव्यक्तस्वरूपधृत् । अस्य प्रेतस्य मोक्षार्थं सुप्रीतो भव सर्वदा॥ हिरण्यगर्भ

पिण्डप्रक्षेप— श्राद्धके बाद दीपक बुझा दे। पिण्ड तथा श्राद्धमें प्रयुक्त सामग्री (कुशाको छोड़कर)

नदी अथवा जलाशयमें डाल दे या पिण्ड गायको खिला दे। वेदीको बिगाड देना चाहिये। नवम पिण्डदान

पिण्डदानके दिन स्नानकर श्राद्धस्थलपर आकर श्राद्धदेशका मार्जन कर पूर्वाभिमुख होकर आसनपर

## बैठ जाय। भूमिपर दक्षिण दिशाकी ओर तिल छोडकर उनके ऊपर दक्षिणाभिमुख तिलके तेलका दीपक रखे। निम्न मन्त्र पढकर उसे जला दे-

भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविष्ठकृत्। यावत् कर्मसमाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव॥

दीपक श्राद्धतक बुझे नहीं, यह ध्यान रखे।

दो कुशोंकी पवित्री दाहिने हाथकी अनामिकामें और तीन कुशोंकी पवित्री बायें हाथकी अनामिकामें

धारण करे। तदनन्तर निम्न मन्त्र पढकर तीन आचमन करे-

केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। तदनन्तर हृषीकेशाय नमः बोलकर अँगूठेके मूल

भागसे ओठोंको दो बार पोंछकर हाथ धो ले। फिर अँगूठेसे मुख, नाक, आँख, कान, हृदय तथा नाभिका

स्पर्श करे। इसके बाद—

अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥

१२८

\* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

पूर्वमें - प्राच्ये नमः, दक्षिणमें - अवाच्ये नमः, पश्चिममें - प्रतीच्ये नमः, उत्तरमें - उदीच्ये नमः, आकाशमें - अन्तरिक्षाय नमः, भूमिपर - भूम्यै नमः।

नमो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम । इदं श्राद्धं हृषीकेश रक्ष त्वं सर्वतो दिशः॥ —तदनन्तर दाहिने हाथसे सरसोंको पूर्व-पश्चिम आदि दिशाओंमें निम्न मन्त्रोंसे छिड़क दे—

'पुण्डरीकाक्षः पुनातु'—बोलकर अपने ऊपर तथा सामग्रीके ऊपर कुशोंसे जल छिड़क दे।

तदनन्तर तिल तथा पुष्प लेकर 'श्राद्धभूम्ये नमः' कहकर भूमिपर छोड़ दे। दायें हाथमें कुश, तिल तथा जल लेकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर वीर्यरज:पूरक नवम पिण्डदानका

प्रतिज्ञा-संकल्प करे-

बायें हाथमें पीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ढककर निम्न मन्त्र बोले-

प्रतिज्ञा-संकल्प-अद्य ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य

( ""प्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं वीर्यरजःपूरकनवमिण्डदानं करिष्ये। संकल्पका जल छोड़ दे।

वेदीनिर्माण— तदनन्तर प्रादेश (अँगूठेसे तर्जनीके बीचकी लम्बाई)-मात्र लम्बी और प्रादेशमात्र चौड़ी दक्षिणकी ओर ढालवाली चार अंगुल ऊँची एक वेदी बनाकर उसपर जल छिड़क दे।

इसके बाद पत्तेके दोने या हाथसे बने दीयेमें जल, तिल, सफेद चन्दन और सफेद फूल छोड़कर इसे

दायें हाथमें रख ले। पुन: बायें हाथसे इसमें कुश, जल, तिल लेकर अवनेजनका संकल्प करे। पिण्ड रखनेके लिये अवनेजनका संकल्प—अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत

( ""प्रेते ) वीर्यरजःपुरकनवमपिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

—ऐसा बोलकर वेदीपर आधा तिल-जल आदि गिरा दे और आधा जल प्रत्यवनेजनके लिये बचाकर

अवनेजनपात्र (दोनिया)-को पासमें रख दे, वेदीपर तीन कुशोंको दक्षिणाग्र बिछा दे। दाहिने हाथमें तिल, घी, मधु तथा गोदुग्धसे सिक्त पिण्डको और कुश, तिल, जल लेकर पिण्डदानके

लिये निम्न संकल्प बोले— पिण्डदानका संकल्प—अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) वीर्यरजः पूरकनवमिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

—ऐसा बोलकर बायें हाथकी सहायतासे दाहिने हाथके पितृतीर्थ (अँगूठे और तर्जनीके मध्यभाग)-से वेदीके मध्य कुशोंपर पिण्डको स्थापित करे।

प्रत्यवनेजन — इसके बाद अवनेजनसे बचे हुए जलको पिण्डके ऊपर निम्न संकल्प बोलकर चढा

दे और दोनियाको हटा दे-

अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) वीर्यरजःपूरकनवमिपण्डे अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते मया

दीयते, तवोपतिष्ठताम्। पिण्डपूजन — इसके बाद प्रेतको उद्देश्यकर मौन होकर पितृतीर्थसे पिण्डपर ऊनका धागा, सफेद

चन्दन (तर्जनीसे), तिल, सफेद फुल चढाये, धूप और दीपक दिखाकर नैवेद्य चढा दे। हाथ धो ले। इसके

बाद भृंगराजपत्र और खस पिण्डपर चढ़ा दे। तदनन्तर हाथमें कुश, तिल तथा जल लेकर संकल्प करे—

अर्चनदानका संकल्प—अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) वीर्यरज:पूरकनवमपिण्डोपरि

एतानि ऊर्णासूत्रगन्धाक्षतपुष्पधूपदीपनैवेद्योशीरभृङ्गराजपत्राणि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्।

हाथके कुश, तिल, जलको पिण्डपर छोड दे। तिलतोयांजिलदान — दोनों हाथों (अंजिल)-में त्रिकुश, तिल, जल लेकर संकल्प करे—

अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) वीर्यरजःपुरकनवमिपण्डोपरि एते नवितलतोयांजलयस्ते

मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्।

—ऐसा बोलकर नौ तिलतोयांजलियाँ पितृतीर्थसे पिण्डपर गिरा दे। तिलतोयपूर्णपात्रदान—तिल और जलसे भरे नौ पात्रों (दोनियों)-को पिण्डके समीप रखकर

हाथमें कुश, तिल तथा जल लेकर संकल्प करे-अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) वीर्यरजःपूरकनवमपिण्डसमीपे एतानि नवतिलतोयपूर्णपात्राणि

ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्।

इस प्रकार संकल्प पढकर हाथका तिल-जल पिण्डके समीप रखे हुए तिलतोयपूर्ण नौ पात्रों (दोनियों)-

में छोड़ दे। तदनन्तर दोनियोंका तिल-जल पिण्डपर चढ़ाकर दोनियोंको अलग फेंक दे। वेदीके समीप एक दोनियामें तिल-जल तथा एक पत्तेपर माला-फूल और एक दीपक जलाकर रख

दे। हाथमें जल लेकर—**इदं माल्यं परिधेहि, इदं पानीयं पिब, अनेन दीपेन पश्य**—कहकर उनपर छोड दे। पिण्डपर तिल छोड दे।

दक्षिणा — त्रिकुश, दक्षिणा-द्रव्य, तिल और जल लेकर संकल्प करे—

अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) कृतैतच्छाद्धकर्मणः प्रतिष्ठार्थिमिदं द्रव्यं ते मया दीयते,

तवोपतिष्ठताम्। -ऐसा कहकर सव्य होकर ब्राह्मणको दक्षिणा दे दे।

प्रार्थना — कर्मकी सम्पूर्णताके लिये भगवानुसे प्रार्थना करे— अनादिनिधनो देवः शङ्खचक्रगदाधरः । अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव ॥

नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्त वरप्रद । अनेन तर्पणेनाथ प्रेतमोक्षप्रदो

हिरण्यगर्भ पुरुष व्यक्ताव्यक्तस्वरूपधृत् । अस्य प्रेतस्य मोक्षार्थं सुप्रीतो भव सर्वदा॥ पिण्डप्रक्षेप — श्राद्धके बाद दीपक बुझा दे। पिण्ड तथा श्राद्धमें प्रयुक्त सामग्री (कुशाको छोड्कर) नदी अथवा जलाशयमें डाल दे या पिण्ड गायको खिला दे। वेदीको बिगाड देना चाहिये।

पिण्डदानके दिन स्नानकर श्राद्धस्थलपर आकर श्राद्धदेशका मार्जन कर पूर्वाभिमुख होकर आसनपर बैठ जाय। भूमिपर दक्षिण दिशाकी ओर तिल छोड़कर उनके ऊपर दक्षिणाभिमुख तिलके तेलका दीपक रखे।

निम्न मन्त्र पढकर उसे जला दे-भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविघ्नकृत् । यावत् कर्मसमाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव॥

स्पर्श करे। इसके बाद-

केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। तदनन्तर हृषीकेशाय नमः बोलकर अँगूठेके मूल भागसे ओठोंको दो बार पोंछकर हाथ धो ले। फिर अँगूठेसे मुख, नाक, आँख, कान, हृदय तथा नाभिका

अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥

दीपक श्राद्धतक बुझे नहीं, यह ध्यान रखे। दो कुशोंकी पवित्री दाहिने हाथकी अनामिकामें और तीन कुशोंकी पवित्री बायें हाथकी अनामिकामें धारण करे। तदनन्तर निम्न मन्त्र पढकर तीन आचमन करे-

दशम पिण्डदान

'पुण्डरीकाक्षः पुनातु'—बोलकर अपने ऊपर तथा सामग्रीके ऊपर कुशोंसे जल छिड़क दे। बायें हाथमें पीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ढककर निम्न मन्त्र बोले-

नमो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम । इदं श्राद्धं हृषीकेश रक्ष त्वं सर्वतो दिश:॥ —तदनन्तर दाहिने हाथसे सरसोंको पूर्व-पश्चिम आदि दिशाओंमें निम्न मन्त्रोंसे छिड़क दे— पूर्वमें - प्राच्ये नमः, दक्षिणमें - अवाच्ये नमः, पश्चिममें - प्रतीच्ये नमः, उत्तरमें - उदीच्ये नमः,

आकाशमें - अन्तरिक्षाय नमः, भूमिपर - भूम्यै नमः। तदनन्तर तिल तथा पुष्प लेकर 'श्राद्धभूम्ये नमः' कहकर भूमिपर छोड़ दे।

दायें हाथमें कुश, तिल तथा जल लेकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर पूर्णतातृप्तताक्षुद्विपर्ययपूरक दशम

पिण्डदानका प्रतिज्ञा-संकल्प करे-

प्रतिज्ञा-संकल्प-अद्य ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य

( ""प्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं पूर्णतातृप्तताक्षुद्विपर्ययपूरकदशमिपण्डदानं करिष्ये। संकल्पका जल छोड् दे।

वेदीनिर्माण — तदनन्तर प्रादेश (अँगुठेसे तर्जनीके बीचकी लम्बाई)-मात्र लम्बी और प्रादेशमात्र चौड़ी दक्षिणकी ओर ढालवाली चार अंगुल ऊँची एक वेदी बनाकर उसपर जल छिड़क दे।

इसके बाद पत्तेके दोने या हाथसे बने दीयेमें जल, तिल, सफेद चन्दन और सफेद फूल छोड़कर इसे

दायें हाथमें रख ले। पुन: बायें हाथसे इसमें कुश, तिल, जल लेकर अवनेजनका संकल्प करे। पिण्ड रखनेके लिये अवनेजनका संकल्प—अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत

( ""'प्रेते ) पूर्णतातृप्तताक्षुद्विपर्ययपुरकदशमपिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

—ऐसा बोलकर वेदीपर आधा तिल-जल आदि गिरा दे और आधा जल प्रत्यवनेजनके लिये बचाकर अवनेजनपात्र (दोनिया)-को पासमें रख दे, वेदीपर तीन कुशोंको दक्षिणाग्र बिछा दे।

दाहिने हाथमें तिल, घी, मधु तथा गोदुग्धसे सिक्त पिण्डको और कुश, तिल, जल लेकर पिण्डदानके

लिये निम्न संकल्प बोले— पिण्डदानका संकल्प—अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) पूर्णतातृप्तताक्षुद्विपर्यय-

पुरकदशमपिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। —ऐसा बोलकर बायें हाथकी सहायतासे दाहिने हाथके पितृतीर्थ (अँगूठे और तर्जनीके मध्यभाग)-

से वेदीके मध्य कुशोंपर पिण्डको स्थापित करे। प्रत्यवनेजन — इसके बाद अवनेजनसे बचे हुए जलको पिण्डके ऊपर निम्न संकल्प बोलकर चढ़ा

दे और दोनियाको हटा दे-अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) पूर्णतातृप्तताक्षुद्विपर्ययपूरकदशमिपण्डे अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

पिण्डपूजन — इसके बाद प्रेतको उद्देश्यकर मौन होकर पितृतीर्थसे पिण्डपर ऊनका धागा, सफेद चन्दन (तर्जनीसे), तिल, सफेद फूल चढ़ाये, धूप और दीपक दिखाकर नैवेद्य चढ़ा दे। हाथ धो ले। इसके

बाद भृंगराजपत्र और खस पिण्डपर चढ़ा दे। तदनन्तर हाथमें कुश, तिल तथा जल लेकर संकल्प करे—

अर्चनदानका संकल्प—अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) पूर्णतातृप्तताक्षुद्विपर्यय-पूरकदशमपिण्डोपरि एतानि ऊर्णासूत्रगन्धाक्षतपुष्पधूपदीपनैवेद्योशीरभृङ्गराजपत्राणि ते मया दीयन्ते,

तिलतोयांजिलदान — दोनों हाथों (अंजिल)-में तिल, जल, त्रिकुश लेकर संकल्प करे—

अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) पूर्णतातृप्तताक्षुद्विपर्ययपुरकदशमिपण्डोपरि एते दशतिलतोयाञ्जलयस्ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्।

—ऐसा बोलकर दस तिलतोयांजलियाँ पितृतीर्थसे पिण्डपर गिरा दे।

तवोपतिष्ठन्ताम्। हाथके कुश, जल, तिलको पिण्डपर छोड दे।

तिलतोयपूर्णपात्रदान—तिल और जलसे भरे दस पात्रों (दोनियों)-को पिण्डके समीप रखकर

हाथमें कुश, तिल तथा जल लेकर संकल्प करे-अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) पूर्णतातृप्तताक्षुद्विपर्ययपूरकदशमिपण्डसमीपे एतानि वेदीके समीप एक दोनियामें तिल-जल तथा एक पत्तेपर माला-फूल और एक दीपक जलाकर रख

अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) कुतैतच्छाद्धकर्मणः प्रतिष्ठार्थमिदं द्रव्यं ते मया दीयते,

पिण्डप्रक्षेप — श्राद्धके बाद दीपक बुझा दे, पिण्ड तथा श्राद्धमें प्रयुक्त सामग्री (कुशाको छोड़कर)

दशगात्रके पिण्डदानकी समाप्तिके बाद मुण्डन करानेका विधान है। १ कर्ता तथा अन्य सभी बन्धु-बान्धव भी

दसवें दिनका अन्तिम कृत्य

॥ मलिनषोडशी पूर्ण॥

पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो

व्यक्ताव्यक्तस्वरूपधृत् । अस्य प्रेतस्य मोक्षार्थं सुप्रीतो भव सर्वदा॥

दे। हाथमें जल लेकर—इदं माल्यं परिधेहि, इदं पानीयं पिब, अनेन दीपेन पश्य—कहकर उनपर छोड

भव॥

### इस प्रकार संकल्प पढ़कर हाथका तिल-जल पिण्डके समीप रखे हुए तिलतोयपूर्ण दस पात्रों (दोनियों)-में छोड़ दे। तदनन्तर दोनियोंका तिल-जल पिण्डपर चढ़ाकर दोनियोंको अलग फेंक दे।

दशतिलतोयपूर्णपात्राणि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्।

-ऐसा कहकर सव्य होकर ब्राह्मणको दक्षिणा दे दे।

दक्षिणा — त्रिकुश, दक्षिणा-द्रव्य, तिल और जल लेकर संकल्प करे—

तवोपतिष्ठताम्।

प्रार्थना — कर्मकी सम्पूर्णताके लिये भगवान्से प्रार्थना करे — देवः शङ्खचक्रगदाधरः । अक्षय्यः

पुरुष

दे। पिण्डपर तिल छोड दे।

अनादिनिधनो

नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्त वरप्रद । अनेन तर्पणेनाथ प्रेतमोक्षप्रदो

नदी अथवा जलाशयमें डाल दे या पिण्ड गायको खिला दे। वेदीको बिगाड देना चाहिये।

वपन करायें। श्राद्धकर्ता पुत्रने यद्यपि पहले दिन मुण्डन कराया था, फिर भी उसे दसवें दिन मुण्डन कराना चाहिये।<sup>२</sup>

बाल बनवानेके बाद पहलेसे भिगोयी गयी सरसोंकी तेलिमिश्रित खलीको सिरपर और सारे शरीरमें लगाकर स्नान

करे।<sup>३</sup> पुराने वस्त्रको संस्कारकर्ता नाई आदि<sup>४</sup> आश्रितोंको दे दे। नवीन शुद्ध वस्त्र धारण कर ले। यज्ञोपवीत बदल

ले। सबके नहा लेनेके बाद छोटी अवस्थाके बालकोंको आगे करके सजल कलशमें पल्लव डालकर दायें हाथमें लेकर घर आये। कुछ देर दरवाजेपर बैठकर भगवानुका नाम स्मरण करे। कुलाचारके अनुसार मिर्ची या नीमकी पत्ती चबाकर कुल्ला कर ले। पहलेसे रखे गये जल, अग्नि, गोबर, पीली सरसों, तेलका स्पर्श करे तब पत्थरपर पैर रखकर घरमें प्रवेश करे। घरकी महिलाएँ लीप-पोतकर घरको पहले ही शुद्ध कर देती हैं। एकादशाहके दिन

घटस्फोट करनेका निर्देश भी महापात्र ब्राह्मणको कर देना चाहिये।

१. **अनुभाविनां परिवापनम्।** (पारस्करगृह्यसूत्र अर्थात् (क) 'अनुभावी' शब्दका अर्थ होता है पीछे उत्पन्न होनेवाले ( अनु=पश्चात् , भवन्ति इति अनुभाविन: )। जो मृत प्राणीसे अवस्थामें छोटे होते हैं इन्हें तथा दाढ़ी, मूँछ प्राय: पंद्रह वर्ष बाद उत्पन्न होते हैं, अतः इनको भी अनुभावी कहते हैं। इन दोनोंका क्षौरकर्म सिरके साथ-साथ कराना चाहिये। (ख) **अनुभवन्ति** (वियोग-दु:ख) अर्थात् जो मृतात्माके वियोगसे उत्पन्न दु:खको अनुभव करनेवाले गाँव, देशके लोग हैं, वे

भी बाल बनवायें—'अशौचमनुभवतां सर्वेषां वपनम्।' (शुद्धितत्त्व) (ग) **'परिवापन'** का अर्थ है—**'परित्यज्य वापनम्'** अर्थात् शिखाको छोड़कर सिरका मुण्डन कराये।

२. दशमे दिवसे क्षौरं बान्धवानां च मुण्डनम्। क्रियाकर्तुः सुतस्यापि पुनर्मुण्डनमाचरेत्॥ (गरुडपुराण-सारोद्धार ११।३८) ३. गौरसर्षपकल्केन तिलकल्केन संयुतम्।

४. समाप्य दशमं पिण्डं प्रेतस्पृष्ठे च वाससी। अन्त्यजानामाश्रितानां च त्यक्त्वा स्नानं करोत्यिप॥ (ब्रह्मपुराण)

# एकादशाहके कृत्य

श्राद्धमें एकादशाहके कृत्योंका विशेष महत्त्व है। मिलनषोडशी ( दस दिन )-के बाद ग्यारहवें दिन एकादशाहके निम्नलिखित कृत्य करने चाहिये-

(१) नारायणबलि (क) नारायणबलि-प्रयोग

(ख) नारायणबलि-श्राद्धप्रयोग (२) मध्यमषोडशी

(३) आद्यश्राद्ध (महैकोद्दिष्टश्राद्ध)

(४) प्रेतशय्यादान, विविध दान तथा उद्कुम्भदान (५) वृषोत्सर्ग

(६) संक्षिप्त वैतरणी-गोदान (७) उत्तमषोडशी

एकादशाहके कृत्य अधिक होनेके कारण समय विशेष लग सकता है। अत: दत्तचित्त होकर

तत्परतापूर्वक सभी कार्य सम्पन्न करने चाहिये। यदि उत्तमषोडशी एकादशाहके दिन सम्भव न हो तो द्वादशाहके दिन सपिण्डीकरणसे पूर्व

कर लेनी चाहिये।

# एकादशाहके कृत्योंकी सामग्री यहाँ दी जा रही है। अपनी शक्ति एवं सामर्थ्यके अनुसार सभी

## पूजन एवं श्राद्ध-सामग्री—

(१) आसन—४ तथा कम्बल—१ (बिछानेके लिये)

(२) दो हाथ लम्बी-चौडी चौकी या पाटा

(३) चौकीपर बिछानेके लिये १ मीटर तथा कलशके लिये १ मीटर—२ मीटर सफेद कपड़ा

(४) सुतली (बाँधनेके लिये)

(५) ताँबे, पीतल या मिट्टीके ढक्कनसहित कलश—६ (६) चावल-२ किलो

(७) रोली—२५ ग्राम

(८) अबीर-२५ ग्राम (९) सिन्दूर-१० ग्राम

(१३) जनेऊ-२५

(१०) हल्दी-चूर्ण—५० ग्राम (११) सुपारी—६० नग (१२) धूप—१ पैकेट

सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिये— (क) नारायणबलिकी सामग्री

\* वस्तु, कलश, पात्र तथा वस्त्र इत्यादिमें अपने सामर्थ्यानुसार न्यूनाधिक्य किया जा सकता है।

एकादशाह-कृत्योंकी सामग्री\*

(१४) कपूर-१० ग्राम (१५) सर्वोषधि—१० ग्राम (१६) सप्तधान्य (जौ, धान, तिल, कँगनी, मूँग, चना, साँवा) - आधा किलो

(१७) पंचपल्लव (बरगद, गूलर, पीपल, आम, पाकड़) (१८) मौली—दो गोले

(१९) रूई-१० ग्राम (२०) नारियल सजल-६ नग

(२१) गरी गोला—१ नग (२२) पीला कपड़ा-१ मीटर (सत्येश तथा विष्णुके लिये)

(२३) काला कपड़ा—आधा मीटर (प्रेतके लिये) (२४) लाल कपड़ा—आधा मीटर (रुद्रके लिये)

| * एकादशाह-कृत्योंकी सामग्री *                           |                                                |                                                      | १३३             |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| (२५)                                                    | हरा (या काला) कपड़ा—आधा मीटर<br>(यमराजके लिये) | धोती, गमछा, जनेऊ, लोटा, आसन, वरणद्रव<br>हवन-सामग्री— | त्र्य, माला।    |
| (38)                                                    | सफेद कपड़ा—आधा मीटर (ब्रह्माके लिये)           |                                                      |                 |
|                                                         | चूड़ी—१६ नग                                    | (२) चावल—५०० ग्राम                                   |                 |
|                                                         | शीशा—८ नग                                      | (३) जौ—२५० ग्राम                                     |                 |
|                                                         | आलता—८ नग                                      | (४) शक्कर (देशी चीनी)—१०० ग्राम                      |                 |
|                                                         | नाखूनपॉलिश—८ नग                                | (५) आमकी लकड़ी—४ किलो                                |                 |
|                                                         | फीता—८ नग                                      | (६) गोहरी—१० नग                                      |                 |
|                                                         | काजल—८ नग                                      | (७) चरुपात्र—१ (पीतलका टोपिया)                       |                 |
|                                                         | कंघी—८ नग                                      | (८) पूर्णपात्र—१ (पीतलका टोपिया)                     |                 |
|                                                         | नैवेद्य (पेड़ा-मिसरी आदि)—५० नग                | (९) आज्यस्थाली—१ (काँसेका कटो                        | त्()            |
|                                                         | ऋतुफल—५० नग (श्राद्धमें केला निषिद्ध है)       | (१०) स्वर्णखण्डसहित तिलसे भरा                        | ,               |
|                                                         | पंचामृत—एक कटोरी (दूध, दही, घी, मधु,           | ताँबेका पात्र—१                                      | ,               |
| ( ( ) )                                                 | शक्कर)                                         | (११) घीसे भरा काँसेका पात्र —१                       | (दानके          |
| (३७)                                                    | पंचगव्य—गोमय, गोमूत्र, दही, घी, दूध            | (१२) घृत भरा हुआ स्वर्णखण्डसहित                      | लिये)           |
|                                                         | सफेद फूल-माला—५० नग                            | काँसेका छायापात्र—१                                  |                 |
| (३९)                                                    | पुष्प, तुलसीपत्र                               | <br>श्राद्धसे सम्बन्धित सामग्री—                     |                 |
| (%0)                                                    | एक कटोरी चन्दन (घिसा हुआ)                      | (१) गंगाजल अथवा शुद्ध जल                             |                 |
| (४१)                                                    | सत्येशकी सोनेकी प्रतिमा—१                      | (२) शुद्ध मिट्टी या बालू (वेदी बनानेके               | ;               |
| (४२)                                                    | विष्णुकी सोनेकी प्रतिमा—१                      | लिये)                                                | _               |
| (88)                                                    | ब्रह्माकी चाँदीकी प्रतिमा—१                    | <br>(३) एक बड़ी हॅंड़िया ढक्कनसहित                   |                 |
| (88)                                                    | रुद्रकी ताँबेकी प्रतिमा—१                      | जिसमें २ किलो जल आ सके                               |                 |
| (४५)                                                    | प्रेतकी राँगेकी प्रतिमा—१                      | (४) एक छोटी हॅंड़िया ढक्कनसहित                       | ( <del></del>   |
| (४६)                                                    | यमकी लोहेकी प्रतिमा—१                          | जिसमें आधा किलो जल आ सके                             | (खीर<br>बनानेके |
| (४७)                                                    | पंचरत्नकी पुड़िया—६ नग                         | (५) गोहरी—२५ नग                                      | लिये)           |
| (১৪)                                                    | गोघृत—१ किलो                                   | (६) दूध—ढाई किलो                                     |                 |
| (88)                                                    | शंख (छोटा)—१                                   | (७) चावल—१ किलो                                      |                 |
| (40)                                                    | शालग्रामकी मूर्ति                              | (८) शक्कर देशी—१५० ग्राम                             |                 |
| (५१)                                                    | सिंहासन                                        | (९) काला तिल—५० ग्राम                                | _               |
| (५२)                                                    | घंटी                                           | (१०) जौ—१०० ग्राम                                    |                 |
| (43)                                                    | तर्पणके लिये धातु अथवा मिट्टीके पात्र—२        | (११) दूध—१०० ग्राम                                   |                 |
| (५४)                                                    | विष्णुपूजनके लिये सफेद धोती १, गमछा १          | (१२) चावल—५० ग्राम                                   |                 |
| <b>वरण-सामग्री—</b> (अपने सामर्थ्यानुसार, केवल द्रव्यसे |                                                | (१३) शक्कर देशी—५० ग्राम                             |                 |
| भी कर                                                   | सकते हैं)                                      | (१४) शहद—५० ग्राम                                    |                 |

| १३४                              | *                             | अन्त्यकर्म-१                                 | थ्राद्धप्रकाश *                                 |  |  |  |  |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|
| (१५)                             | पान—५० नग                     |                                              | (२४) कुशा—५०                                    |  |  |  |  |
| (१६)                             | धूप—१ पैकेट                   |                                              | (२५) मिट्टीका दीया—४० नग                        |  |  |  |  |
| (१७)                             | तिलका तेल—२०० ग्राम (रक्षादीप | के लिये)                                     | (२६) कसोरा—२० नग                                |  |  |  |  |
|                                  | दियासलाई—१                    |                                              | (२७) बाल्टी, लोटा तथा पूजन–सामग्री रखनेके लिये  |  |  |  |  |
|                                  | पीली सरसों—२५ ग्राम           |                                              | थाली, पूजनपात्र, पंचपात्र, अर्घी और तष्टा       |  |  |  |  |
|                                  | कच्चा सूत-१ गोला              |                                              | (घरसे)                                          |  |  |  |  |
|                                  | लौंग-इलायची—५०-५० नग          |                                              | आमान्न ( सीधा )-सामग्री—                        |  |  |  |  |
|                                  | पलाशकी दोनिया अथवा हाथसे      |                                              | आटा, चावल, दाल, घी, चीनी, नमक, मसाला,           |  |  |  |  |
| ( ( )                            | बना मिट्टीका दीया—६० नग       |                                              | सब्जी (अपने सामर्थ्यानुसार सोलह                 |  |  |  |  |
| (23)                             | पलाशका पत्तल—२०               |                                              | ब्राह्मणोंके लिये।)                             |  |  |  |  |
| ( ( ( )                          |                               |                                              | ,                                               |  |  |  |  |
| ( ख ) मध्यमषोडशश्राद्धकी सामग्री |                               |                                              |                                                 |  |  |  |  |
| I                                | ाध्यमषोडशीमें सोलह पिण्डदान ह | होंगे, पंद्रह                                | पिण्ड देवताओंके निमित्त बनेंगे तथा एक पिण्ड     |  |  |  |  |
| प्रेतके                          | निमित्त बनेगा। तदनुसार यहाँ स | गमग्री लि                                    | खी गयी है—                                      |  |  |  |  |
| (१)                              | आसन—४ तथा कम्बल—१ (बिछान      | नेके लिये)                                   | (१९) धूप—१ पैकेट                                |  |  |  |  |
| (२)                              | गंगाजल अथवा शुद्ध जल          |                                              | (२०) गोघृत—१०० ग्राम                            |  |  |  |  |
| ())                              | वेदी बनानेके लिये ढाई किलो    |                                              | (२१) तिलका तेल—२०० ग्राम (रक्षादीपके लिये)      |  |  |  |  |
|                                  | शुद्ध मिट्टी या बालू          |                                              | (२२) दियासलाई—१                                 |  |  |  |  |
| (8)                              | एक बड़ी हॅंड़िया ढक्कनसहित    |                                              | (२३) पीली सरसों—१०० ग्राम                       |  |  |  |  |
|                                  | (जिसमें २ किलो जल आ सके)      |                                              | (२४) कच्चा सूत—१ गोला                           |  |  |  |  |
| (५)                              | एक छोटी हॅंड़िया ढक्कनसहित    |                                              | (२५) जनेऊ—१६ नग                                 |  |  |  |  |
|                                  | (जिसमें आधा किलो जल आ सके)    | (खीर<br>———————————————————————————————————— | (२६) ऋतुफल—३३ नग                                |  |  |  |  |
|                                  | गोहरी—२५ नग                   | बनानेके<br><del>िरो</del>                    | (२७) नैवेद्य (पेड़ा-मिसरी आदि)—३३ नग            |  |  |  |  |
| (७)                              | दूध—ढाई किलो                  | लिये)                                        | (२८) सफेद सुगन्धित पुष्पकी माला—३५ नग           |  |  |  |  |
| (८)                              | चावल—१ किलो                   |                                              | (२९) पुष्प, तुलसीपत्र                           |  |  |  |  |
|                                  | शक्कर देशी—१५० ग्राम          |                                              | (३०) लौंग-इलायची—३५-३५ नग                       |  |  |  |  |
|                                  | काला तिल—५० ग्राम             |                                              | (३१) पलाशकी दोनिया अथवा हाथसे बना               |  |  |  |  |
|                                  | जौ—१०० ग्राम                  |                                              | मिट्टीका दीया—६० नग                             |  |  |  |  |
|                                  | चावल—५० ग्राम                 |                                              | (३२) पलाशका पत्तल—१२                            |  |  |  |  |
|                                  | दूध—१०० ग्राम                 |                                              | (३३) कुशा—५०                                    |  |  |  |  |
|                                  | शक्कर देशी—५० ग्राम           |                                              | (३४) सफेद चन्दन (घिसा हुआ)                      |  |  |  |  |
|                                  | शहद—५० ग्राम                  |                                              | (३५) मिट्टीका दीया—४० नग, कसोरा—१० नग           |  |  |  |  |
|                                  | सुपारी—३५ नग                  |                                              | (३६) बाल्टी, लोटा तथा पूजन-सामग्री रखनेके       |  |  |  |  |
|                                  | पान—३५ नग                     |                                              | लिये थाली, पूजनपात्र, पंचपात्र, अर्घी तथा तष्टा |  |  |  |  |
| (१८)                             | रूई—१० ग्राम                  |                                              | (घरसे)                                          |  |  |  |  |

(३१) ऊन या कुशका आसन-२

(घरसे)

(१२) शीशा

(१५) आसन

(१६) खड़ाऊँ

(१७) जूता

(२०) छाता

(२१) घड़ी

(२२) छड़ी

(१३) कंघी, तेल

(१४) इत्र, चन्दन

(ग) जीवशय्यादानकी सामग्री

(३२) जल रखनेके लिये लोटा, बाल्टी,

(१८) जपमालीसहित माला (तुलसी और रुद्राक्ष)

(१९) श्रीमद्भगवद्गीता-पुस्तक-१

(२३) पंखा, दीपक, लालटेन, टार्च

अर्घी,पंचपात्र अथवा लोटिया, सामान रखनेके

लिये थाली तथा जल गिरानेके लिये तष्टा

(१४) सफेद चन्दन (घिसा हुआ)

(१७) पीली सरसों—१० ग्राम

(३) बिछानेके लिये चद्दर

(६) कम्बल, ओढ़नेकी चादर

(७) पहननेके लिये पाँच वस्त्र—धोती, दुपट्टा,

कुर्तेका कपड़ा, बनियाइन, साफा

(१८) कच्चा सूत-एक हाथ लम्बा

(१५) धूप-१ पैकेट

(१६) घी-२५ ग्राम

(१) चारपाई

(४) तिकया

(५) रजाई

(८) ऋतुफल

(९) मिठाई

(१०) पंचमेवा

(११) पान

(२) गद्दा

| १३६                                                | * अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (२५)<br>बिन्दी,<br>पहननेवे                         | पाँच बर्तन—थाली, लोटा, गिलास, कटोरी, चम्मच। भोजन बनानेके लिये बर्तन— भगौना—२ (छोटा–बड़ा), कड़ाही, कलछी-३, तवा, चिमटा, स्टोव, चकला, बेलन, सड़सी, पाटा। स्त्रीकी शय्यामें—शीशा, कंघी, सिन्दूर, चूड़ी, तेल, आलता, आभूषण, बिछिया, के लिये वस्त्र—धोती आदि, स्वर्णाभूषण आदि। जलके लिये ताँबेका घट या बाल्टी। भोजन-सामग्री—सूखा अन्न। चार कोनोंमें रखनेके लिये चार पीतलकी कटोरी मिट्टीका कसोरा तथा उनमें रखनेकी सामग्री— घृत, कुमकुम, गेहूँ और जल। स्वर्ण-निर्मित जीवकी प्रतिमा (कांचन-पुरुष), | जीवोपभुक्त वस्त्र (पहने हुए वस्त्र), शय्यापर रखनेके लिये स्वर्ण-रजत-आभूषण आदि।  ब्राह्मणवरण-सामग्री— धोती, गमछा, जनेऊ, सुपारी, आसन तथा कुछ द्रव्य।  शय्या-पूजनकी सामग्री— रोली, नारा (कलावा या मौली), अबीर, चन्दन, चावल, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, सुपारी आदि।  एक वर्षके लिये भोजनहेतु यथाशक्ति आमान— घी, तेल, नमक, चावल, दाल, आटा, चीनी आदि। |  |
|                                                    | ( घ ) वृषोत्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | र्गकी सामग्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| (१)<br>(२)<br>(३)<br>(४)<br>(५)                    | गंगाजल अथवा शुद्ध जल<br>वेदी बनानेके लिये शुद्ध मिट्टी अथवा बालू<br>सफेद चन्दन (घिसा हुआ)—एक कटोरी<br>ढक्कनसहित चौड़े मुँहकी २ हँडिया—<br>एकमें चावल और दूध एवं दूसरेमें आटा<br>तथा दूध पकानेके लिये (हवनके लिये)<br>गोहरी—२५ नग (चरु पकानेके लिये तथा<br>हवनके लिये)<br>जौका आटा—२५० ग्राम (चरुके लिये)                                                                                                                                                                                 | (२०) लोंग, इलायची—१०-१० नग<br>(२१) हल्दी-चूर्ण—५० ग्राम<br>(२२) सर्वोषधि<br>(२३) नैवेद्य (पेड़ा-मिसरी आदि)—१५ नग<br>(२४) ऋतुफल—१५ नग<br>(२५) पुष्पमाला—१० नग<br>(२६) पुष्प, तुलसीपत्र                                                                                                                                                        |  |
| (८)<br>(९)<br>(१०)<br>(११)<br>(१३)<br>(१४)<br>(१५) | यदि जौके आटेका वृषभ बनाना हो तो जौका<br>आटा—ढाई किलो<br>चावल—३ किलो<br>दूध—१ किलो<br>शक्कर देशी—२०० ग्राम<br>रोली—२० ग्राम<br>नारा (कलावा या मौली)<br>अबीर—५० ग्राम<br>सुपारी—१० नग<br>धूप—१ पैकेट<br>घृत—आधा किलो                                                                                                                                                                                                                                                                       | (२७) पंचपल्लव (२८) काला तिल—१०० ग्राम (२९) जौ—१०० ग्राम (३०) पलाशका पत्तल—१० नग (३१) कुशा—२५ नग (३२) मिट्टीकी प्याली—२५ नग (३३) मिट्टीका सकोरा (कसोरा)—१० नग (३४) पंचगव्य एक कटोरी (३५) पंचामृत एक कटोरी (३६) पीतल या ताँबे अथवा मिट्टीका कलश—१ नग (ढक्कनसहित)                                                                               |  |

|                              | * एकादशाह-कृ                                                                                                                         | त्योंकी सामग्री *                                                                                                                                                                                                 | १३७                                                                                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| (३८) (३९) (४०) (४१)          | * एकादशाह-कृष्टिंग्यून-कृष्टिंग्यून-कृष्टिंग्यून-कृष्टिंग्यून-कृष्टिंग्यून-कृष्टिंग्यून-कृष्टिंग्यून-सामग्री— [बनौले (कपासके बीज)—७, | (२) कलश—७, (३) लौहखण्ड—७, (४) उड़दके बड़े (वटक)<br>(५) सिन्दूर—१० ग्राम (ग) हवन-सामग्री— (१) आमकी लकड़ी—२<br>लकड़ी—डेढ़ किलो<br>(२) आज्यस्थाली—काँसेक<br>(३) पूर्णपात्र-पीतलका-१<br>(४) यज्ञपात्र (स्रुवा, प्रणीत | —७,<br>तिलो, पलाशकी<br>जी—१ नग (घृतपात्र)<br>नग (छोटा भगोना)<br>गा तथा प्रोक्षणी आदि) |
| (1)                          | (घ)उत्तमषोडश                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
|                              | त्तमषोडशीमें सोलह पिण्डदान होंगे। ये सभ<br>। तदनुसार यहाँ सामग्री लिखी जा रही है                                                     |                                                                                                                                                                                                                   | । इसमें एक ही पाक                                                                     |
| (२)                          | गंगाजल अथवा शुद्ध जल<br>शुद्ध मिट्टी अथवा बालू (वेदी बनानेके लिये)<br>हँड़िया—१ ढक्कनसहित जिसमें ढाई किलो                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| (५)                          | जल आ सके (खीर बनानेके लिये) गोहरी—२५ नग दूध—ढाई किलो चावल—१ किलो                                                                     | (२१) ऋतुफल—३३ नग<br>(२२) नैवेद्य (पेड़ा-मिसरी<br>(२३) सफेद सुगन्धित पुष्पव<br>(२४) पुष्प, तुलसीपत्र                                                                                                               |                                                                                       |
| (७)<br>(८)                   | शक्कर देशी—१५० ग्राम<br>काला तिल—१०० ग्राम<br>जौ—१० ग्राम                                                                            | (२५) लौंग-इलायची—३५-<br>(२६) पलाशकी दोनिया अथ<br>दीया—६० नग                                                                                                                                                       |                                                                                       |
| (११)<br>(१२)                 | शहद—५० ग्राम<br>सुपारी—३५ नग<br>पान—३५ नग<br>रूई—१० ग्राम                                                                            | (२७) सफेद चन्दन एक क<br>(२८) पलाशका पत्तल—१२<br>(२९) मिट्टीका दीया—४० उ<br>(३०) सकोरा—१० नग                                                                                                                       | नग                                                                                    |
| (१४)<br>(१५)<br>(१६)<br>(१७) | धूप—१ पैकेट<br>गोघृत—१०० ग्राम<br>तिलका तेल—१०० ग्राम (रक्षादीपके लिये)<br>दियासलाई—१ नग                                             | (३१) कुश—५० नग<br>(३२) बाल्टी, लोटा तथा<br>लिये थाली, पूजनपात्र<br>तष्टा (घरसे)                                                                                                                                   | , पंचपात्र, अर्घी तथा                                                                 |
| (36)                         | पीली सरसों—१० ग्राम                                                                                                                  | (३३) बैठनेके लिये आसन-<br>——                                                                                                                                                                                      | ' <del>નમ-</del> બાળ                                                                  |

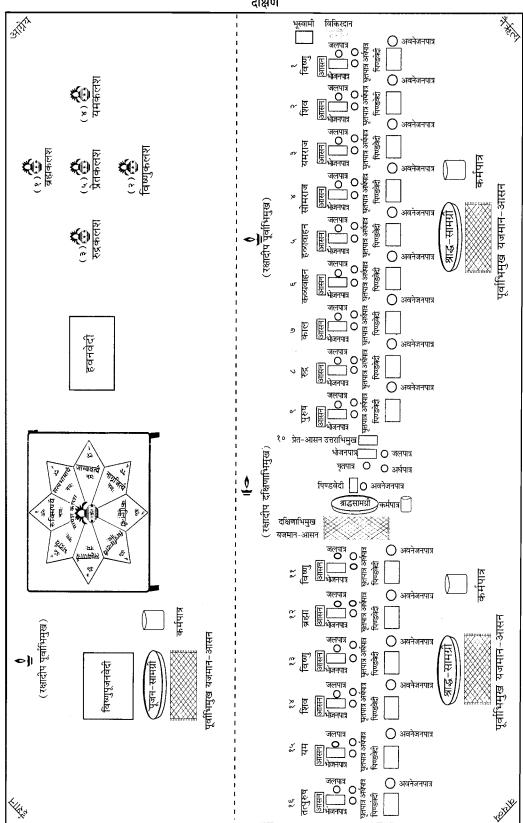

पश्चिम

<u> 177</u>6

## नारायणबलि

ग्यारहवें दिनसे समन्त्रक श्राद्ध आदि करनेकी विधि है।<sup>१</sup> प्राणीके दुर्मरणकी निवृत्तिके लिये नारायणबलि

प्राप्त नहीं होते, वे अन्तरिक्षमें स्थित रह जाते हैं—विनष्ट हो जाते हैं।<sup>३</sup>

न हो सकनेके कारण एकादशाहकार्यके पूर्व नारायणबलि करनेकी विधि है।

सभी श्राद्धीय वस्तुओंको यथास्थान रख ले। पंचगव्यका प्राशन कर ले।

शिखाबन्धन — गायत्रीमन्त्रसे शिखाबन्धन कर ले।

१. एकादशाहे प्रेतस्य दद्याच्छाद्धं समन्त्रकम्। (ग०पु०,प्रे० खण्ड २४।४०)

५. पंचगव्य-प्राशनका मन्त्र इस प्रकार है-

दुर्मरणके निम्नलिखित कारण परिभाषित किये गये हैं—अग्निमें जलने, पानीमें डूबने, अभिचारकर्म (मारण, मोहन, उच्चाटन आदि), ब्राह्मणके द्वारा, सिंह, व्याघ्रादि हिंसक पशुओंके द्वारा, सर्पादिके द्वारा, ब्रह्मदण्डके द्वारा, विद्युत्के द्वारा, साँड् आदि सींगवाले जानवरोंके द्वारा—इत्यादि कारणोंसे जिन पापियोंकी मृत्यु होती है, उन्हें दुर्मरणकी संज्ञा दी गयी है। मुख्य रूपसे इस प्रकारसे मरनेवालोंकी एकादशाहके दिन श्राद्धके पूर्व नारायणबलि करनी आवश्यक है, कारण इस प्रायश्चित्तके बिना श्राद्ध आदिमें मृत प्राणीके निमित्त दिये गये पदार्थ उस जीवको

परम्परावशात् कुछ लोगोंके मतमें प्राणीकी सद्गतिके निमित्त मृत्युके समय करनेकी शास्त्रोंमें जो व्यवस्था

शास्त्रोंमें और्ध्वदैहिक कार्यारम्भके पूर्व ही नारायणबलि करनेकी व्यवस्था है, परंतु उस समय यह सम्भव

शास्त्रोंमें दुर्मरणका मुख्य स्वरूप आत्महत्या माना गया है। बुद्धिपूर्वक स्वेच्छासे जो व्यक्ति अग्नि, शस्त्र

एवं फाँसीके द्वारा अविधिपूर्वक आत्महत्या करते हैं, वे आत्महत्यारे कहे गये हैं। शास्त्रके अनुसार उनकी सद्गति सम्भव नहीं है। इसलिये शास्त्रके अनुसार एक वर्षतक (वर्षपर्यन्त) उनके निमित्त श्राद्ध आदि कोई क्रिया नहीं करनी चाहिये। वर्ष पूरा होनेपर लोकलज्जाके भयसे नारायणबलि करके श्राद्ध आदि कृत्य करना चाहिये— 'नारायणबलिः कार्यो लोकगर्हाभयान्नरैः।' (श्राद्धचिन्तामणिमें पृ० १३५ में षट्त्रिंशन्मत) वर्षके भीतर आत्महत्याके निमित्त यदि कोई श्राद्धादि कृत्य करता है तो कर्ताको प्रायश्चित्तरूपमें चान्द्रायण करनेकी विधि

नारायणबलि-प्रयोग

उत्तरीय वस्त्र (गमछा) धारण कर ले तथा श्राद्धस्थलपर आकर अपने आसनपर पूर्वाभिमुख हो बैठ जाय।

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥ ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनात्, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनात्, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनात्।

२. व्यापादयेद्य आत्मानं स्वयमग्न्युदकादिभि:। विहितं तस्य नाशौचं नापि कार्योदकक्रिया॥ (श्राद्धचिन्तामणिमें षट्त्रिंशन्मतका वचन) ३. उदकं पिण्डदानं च श्राद्धं चैव तु यत्कृतम्। नोपतिष्ठति तत्सर्वमन्तरिक्षे च तिष्ठति॥ (श्राद्धचिन्तामणि पृ० १३५ में षट्त्रिंशन्मतका वचन) ४. शास्त्रोंमें दस पदार्थोंके द्वारा तत्तद् मन्त्रोंका पाठ करते हुए दशविध (दस प्रकारके) स्नान करनेकी विधि है। जैसे—गायत्रीमन्त्रद्वारा गोमृत्रसे स्नान, '**गन्धद्वारांo'** इस मन्त्रसे गोमयद्वारा स्नान आदि। ये दशविध स्नान इस प्रकार हैं—१-गोम्त्रस्नान, २-गोमयस्नान, ३-क्षीरस्नान, ४-

दिध-स्नान, ५-घृतस्नान, ६-कुशोदकस्नान, ७-भस्मस्नान, ८-मृत्तिकास्नान, ९-मधुस्नान तथा १०-जलस्नान—

यत्त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके। प्राशनात्पञ्चगव्यस्य दहत्विग्निरिवेन्धनम्॥

गोमृत्रं गोमयं क्षीरं दिध सर्पि: कुशोदकम्। भस्ममृन्मधुवारीणि मन्त्रतस्तानि वै दश॥ (निर्णयसिन्धु तृ०परि०उत्त०)

सिंचन-मार्जन — निम्न मन्त्रसे अपने ऊपर तथा श्राद्धीय वस्तुओंपर जल छिडके—

श्राद्धकर्ता मृत्तिका, गोमय तथा पंचगव्यद्वारा स्नान<sup>४</sup> आदिसे पवित्र होकर धुली हुई सफेद धोती और

है—'कृत्वा चान्द्रायणं पूर्वं क्रियाः कार्या यथाविधि' (श्राद्धचिन्तामणिमें स्मृत्यन्तरका वचन)

बतायी गयी है, वह कुछ प्राणियोंके साथ अन्तिम समयमें पूर्ण न होनेके कारण उसे भी दुर्मृत्यु मानते हैं। अत: उनके मतमें इस प्रकारकी मृत्यु होनेपर एकादशाहश्राद्धके पूर्व प्रायश्चित्तरूपमें नारायणबलि करनी चाहिये।

करनेकी आवश्यकता होती है। दुर्मरणकी आशंका न रहनेपर नारायणबलि करना अनिवार्य नहीं है।<sup>२</sup> शास्त्रोंमें

### हाथकी अनामिकामें निम्न मन्त्रसे धारण कर ले-ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यिच्छद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रिश्मिभः।

पवित्रीधारण — दो कुशोंकी पवित्री दायें हाथकी अनामिकामें तथा तीन कुशोंकी पवित्री बायें

तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्॥ **आचमन** — ब्राह्मतीर्थसे आगे लिखे मन्त्रोंसे आचमन करे—

## ॐ केशवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः। तदनन्तर ॐ हृषीकेशाय नमः कहकर हाथ धो ले।

इसके बाद प्राणायाम करे। रक्षादीप जलाकर पूर्वाभिमुख रख ले। हाथमें त्रिकुश, जल तथा अक्षत लेकर सर्वप्रथम नारायणबलि-अधिकारप्राप्तिके लिये प्रायश्चित्तरूपमें

गोनिष्क्रयका संकल्प निम्न रीतिसे करे-

नारायणबलिका अधिकार प्राप्त करनेके लिये गोनिष्क्रयका संकल्प—

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत् अद्यैतस्य विष्णोराज्ञया जगत्सृष्टिकर्मणि

प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे ""क्षेत्रे ( यदि काशी हो तो अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते

महाश्मशाने भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे ) बौद्धावतारे ""संवत्सरे उत्तरायणे /दक्षिणायने ····ऋतौ ····मासे ····पक्षे ····तिथौ ····वासरे ····गोत्रः ····शर्मा/वर्मा/गृप्तोऽहम् ····गोत्रस्य ( ····गोत्रायाः )

····प्रेतस्य ( ····प्रेताया: ) और्ध्वदैहिकसम्प्रदानयोग्यताप्राप्त्यर्थं क्रियमाणनारायणबलिकर्माधिकारसिद्ध्यर्थं गोनिष्क्रयभूतद्रव्यम् ""शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे (बादमें देना हो तो 'दातुमुत्सुन्ये' बोले)।

इस प्रकार संकल्प करके गोनिष्क्रय-द्रव्य ब्राह्मणको दे दे तथा प्रार्थना करे-पार्थना—

# गावो मे अग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः । गावो मे सर्वतः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्॥

पुन: त्रिकुश, जल, अक्षत और सांगता-द्रव्य लेकर निम्न संकल्प करे— सांगता-संकल्प — ॐ अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा /वर्मा /गुप्तोऽहम् कृतस्य गोनिष्क्रयद्रव्यदानकर्मणः साङ्गतासिद्ध्यर्थं तत् सम्पूर्णफलप्राप्त्यर्थमिदं दक्षिणाद्रव्यं ""शर्मणे ब्राह्मणाय भवते

सम्प्रददे (बादमें देना हो तो 'दातुमुत्सृज्ये' बोले)। त्रिकुश, जल, अक्षत, द्रव्य लेकर निम्न संकल्प करे-

नारायणबलि-प्रतिज्ञा-संकल्प—ॐ विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत्

अद्यैतस्य विष्णोराज्ञया जगत्सृष्टिकर्मणि प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे ""क्षेत्रे (यदि काशी हो तो अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे

गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते महाश्मशाने भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे ) बौद्धावतारे ""संवत्सरे उत्तरायणे/ दक्षिणायने ""ऋतौ ""मासे ""पक्षे ""तिथौ ""वासरे ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य

( ""'गोत्राया: ) ""'प्रेतस्य ( ""'प्रेताया: ) शास्त्रोक्तदुर्मरणदोषाणां मध्ये सम्भावितदोषपरिहारपूर्वकमौध्वदैहिकसम्प्रदान-योग्यताप्राप्त्यर्थमुत्तमलोकप्राप्त्यर्थं च नारायणबलिकर्म करिष्ये। संकल्पजल छोड् दे।

विष्णु - स्मरण — श्राद्ध आरम्भ करनेके पूर्व भगवान् विष्णुका स्मरण-पूजन करनेका विधान है। अतः निम्न

श्लोकसे भगवान् विष्णुका स्मरण-पूजन कर पुष्पांजलि अर्पित करके कार्य आरम्भ करना चाहिये-

शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्॥

## पंचसूक्तोंका पाठ

**पाँच सूक्तोंका पाठ करनेके लिये पाँच ब्राह्मणोंका वरण**<sup>१</sup>— त्रिकुश, जल, अक्षत तथा

स्म' बोलें। (यदि बादमें देना हो तो वरणसामग्रीं यथाकाले दातुमृत्सुच्ये इतना बोले।)

इसके बाद यजमान गन्ध, पुष्प, अक्षतद्वारा ब्राह्मणोंकी पूजा करे।

प्रदक्षिणक्रमसे रुक्मिणी आदि अष्ट-शक्तियोंका निम्न प्रकारसे आवाहन करे-

बोलकर सुपारीपर अक्षत छोड़ दे।

बोलकर सुपारीपर अक्षत छोड दे।

बोलकर सुपारीपर अक्षत छोड़ दे।

दुसरे दिन सपिण्डनके बाद उन्हें दे दिया जाय।

स्थापयामि। बोलकर सुपारीपर अक्षत छोड दे।

स्थापयामि। बोलकर सुपारीपर अक्षत छोड़ दे।

स्थापयामि। बोलकर सुपारीपर अक्षत छोड़ दे।

नारायणबलिकर्मणि विविधसूक्तपाठकरणार्थं विविधमन्त्रजपकरणार्थं वा होमादिकर्मकर्तुं च एभिर्वरणद्रव्यैः **""गोत्रान् ""शर्मणः ब्राह्मणान् युष्मान् वृणे।** —यह कहकर वरणसामग्री ब्राह्मणोंको दे दे।<sup>२</sup> ब्राह्मण —**'वृताः** 

तत्पश्चात् ब्रह्मसूक्त, विष्णुसूक्त, रुद्रसूक्त, यमसूक्त तथा प्रेतसूक्तका पाठ प्रारम्भ करना चाहिये।<sup>३</sup> अष्टशक्तिसहित सत्येशका स्थापन

सफेद वस्त्र बिछाकर चावलसे अष्टदल कमल बनाये। पूर्वादिक कमलदलोंमें सुपारी अथवा अक्षत रखकर

पूर्विदशामें एक हाथ लम्बी-चौड़ी बराबर वेदी बनाये अथवा चौकी या पाटा रख दे। उसके ऊपर

हाथमें अक्षत लेकर पूर्ववाले कमलदलमें 🕉 रुक्मिण्यै नमः, रुक्मिणीमावाहयामि, स्थापयामि।

फिर हाथमें अक्षत लेकर अग्निकोणवाले कमलदलमें ॐ सत्यभामायै नमः, सत्यभामामावाहयामि,

हाथमें अक्षत लेकर दक्षिण कमलदलमें ॐ जाम्बवत्यै नमः, जाम्बवतीमावाहयामि, स्थापयामि।

इसके बाद हाथमें अक्षत लेकर नैर्ऋत्यकोणके कमलदलमें ॐ नाग्नजित्यै नमः, नाग्नजितीमावाहयामि,

पुन: हाथमें अक्षत लेकर पश्चिम कमलदलमें ॐ कालिन्द्यै नमः, कालिन्दीमावाहयामि, स्थापयामि।

इसके बाद हाथमें अक्षत लेकर वायव्यकोणके कमलदलमें ॐ मित्रविन्दायै नम:, मित्रविन्दामावाहयामि,

१. यदि लाघव (कम) करना हो तो एक ब्राह्मणद्वारा भी पाँचों सुक्तोंका पाठ कराया जा सकता है, तब एक ब्राह्मणका ही वरण होगा। २. सूक्तपाठ तथा जप करनेवाले पण्डित एकादशाहको परिग्रह लेनेमें संकोच करते हों तो वरण-सामग्री तथा दक्षिणाका संकल्प कर

३. निर्दिष्ट सुक्तोंका पाठ करे—ब्रह्मसूक्त (शु०यजु० २२ वॉं अध्याय), विष्णुसूक्त (शु०यजु० ३१ वॉं अध्याय), रुद्रसूक्त (शु०यजु० १६ वॉं अध्याय), यमसूक्त (शु॰यजु॰ ३२ वाँ अध्याय), प्रेतसूक्त (शु॰यजु॰ ३५ वाँ अध्याय)।ये सूक्त परिशिष्टमें पृष्ठ-सं ३७१ से ३८१ तकमें दिये गये हैं।

सूक्तपाठ करना सम्भव न हो तो पाँचों मन्त्रोंका जप ब्राह्मणद्वारा कराना चाहिये। कुछ स्थानोंमें तीसरे दिनसे प्राणीके निमित्त

पाँचों मन्त्रोंका जप करानेकी परम्परा है। वैदिक सूक्तोंका पाठ सम्भव न हो तो पाँच मन्त्रोंका (**ब्रह्ममन्त्र** — ॐ ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमत: सुरुचो वेन आव:। स बुध्या उपमा अस्य विष्ठा: सतश्च योनिमसतश्च वि व:॥ (शृ०यजु० १३।३) विष्णुमन्त्र— ॐ इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्। समृद्धमस्य पार्स्सरे स्वाहा॥ (शु॰यजु॰ ५।१५) **रुद्रमन्त्र**—ॐ नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नम:। बाहुभ्यामुत ते नम:॥ (शु०यजु० १६।१) **यममन्त्र**—ॐ यमाय त्वाऽङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा। स्वाहा घर्माय स्वाहा घर्म: पित्रे॥ (शु॰यजु॰ ३८।९) **प्रेतमन्त्र**—ॐ प्रेता जयता नर इन्द्रो वः शर्म यच्छतु। उग्रा वः सन्तु बाहवोऽनाधृष्या यथाऽसथ॥ (शु॰यजु॰

१७।४६) अथवा गायत्री, पंचाक्षर, द्वादशाक्षर, अष्टाक्षर और महामृत्युंजयमन्त्रका जप करना चाहिये।

वरणसामग्री लेकर-ॐ अद्य यथोक्तगुणविशिष्टितथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य

( \*\*\*\*गोत्रायाः ) \*\*\*\*प्रेतस्य ( \*\*\*\*प्रेतायाः ) दुर्मरणदोषनिवृत्तिपूर्वकमौर्ध्वदैहिकसम्प्रदानयोग्यताप्राप्त्यर्थक्रियमाण-

१४२ अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

अष्टदलकमलके बीचमें निम्न रीतिसे कलशकी स्थापना करे-भूमिका स्पर्श-

मा

हि॰सी:॥

कलश-स्थापन

इसके बाद उत्तरवाले कमलदलमें ॐ लक्ष्मणायै नमः, लक्ष्मणामावाहयामि, स्थापयामि। बोलकर

इसके बाद ईशानकोणके कमलदलमें ॐ भद्रायै नमः, भद्रामावाहयामि, स्थापयामि। बोलकर सुपारीपर

निम्न मन्त्र पढ्कर कमलकी मध्य-भूमिका स्पर्श करे-

ॐ भूरसि भूमिरस्यदितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री।

यच्छ

पृथिवीं पृथिवीं दू\*ह

धान्य-प्रक्षेप—

निम्न मन्त्र पढ़कर भूमिपर सप्तधान्य अथवा गेहूँ, चावल या जौ रख दे—

ॐ धान्यमिस धिनुहि देवान् प्राणाय त्वो दानाय त्वा व्यानाय त्वा।

दीर्घामनु प्रसितिमायुषे धां देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रति गृभ्णात्विच्छिद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वा महीनां पयोऽसि॥

सुपारीपर अक्षत छोड दे।

अक्षत छोड दे।

कलश-स्थापन-

निम्न मन्त्र पढकर वेदीपर बने अष्टदलकमलके मध्यमें कलश रख दे-

मह्या त्वा विशन्त्वन्दवः। जिघ कलशं

पुनरूजी नि वर्तस्व सा नः सहस्रं धुक्ष्वोरुधारा पयस्वती पुनर्मा विशताद्रयिः॥

कलशमें जल— निम्न मन्त्र पढकर कलशको परम पावन गंगादि जलसे भर दे—

ॐ वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनी स्थो वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य

ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतसदनमा सीद॥ कलशमें चन्दन-

निम्न मन्त्रसे अनामिका एवं अँगूठेसे कलशमें चन्दन छोड़े—

ॐ त्वां गन्धर्वा अखनँस्त्वामिन्द्रस्त्वा बृहस्पतिः । त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत॥

कलशमें सर्वोषधि-निम्न मन्त्रसे कलशमें सर्वोषधि\* छोडे-

ॐ या ओषधी: पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा । मनै नु बभ्रूणामहः शतं धामानि सप्त च॥

कलशमें दुब— निम्न मन्त्रसे दुर्वा डाले-

ॐ काण्डात्काण्डात्प्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि । एवा नो दूर्वे प्र तनु सहस्रेण शतेन च॥

\* मुरा माँसी वचा कुष्ठं शैलेयं रजनीद्वयम्। सठी चम्पकमुस्ता च सर्वीषधिगण: स्मृत:॥ (अग्निपु० १७७। १७)

मुरा, जटामाँसी, वच, कुष्ठ, शिलाजीत, हल्दी, दारुहल्दी, सठी, चम्पक और मुस्ता—ये सर्वोषधि कहलाती हैं।

### कलशपर पंचपल्लव-निम्न मन्त्रसे कलशपर पंचपल्लव<sup>१</sup> रख दे—

🕉 अश्वत्थे वो निषद्नं पर्णे वो वसतिष्कृता। गोभाज इत्किलासथ यत्सनवथ पुरुषम्॥

कलशमें पवित्री-

निम्न मन्त्रसे कलशमें कुश छोड़े-

🕉 पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यिच्छद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रिश्मिभ:।

पवित्रपूतस्य पवित्रपते

कलशमें सप्तमृत्तिका—

निम्न मन्त्रसे सप्तमृत्तिका<sup>२</sup> (सात स्थानकी मिट्टी) या गंगारज कलशमें छोड़े—

ॐ स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी । यच्छा नः कलशमें सुपारी-

निम्न मन्त्रसे कलशमें सुपारी छोड़े-

🕉 याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः। बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्व हसः॥ कलशमें पंचरत्न-

निम्न मन्त्रसे कलशमें पंचरत्न<sup>३</sup> छोडे—

ॐ परि वाजपतिः कविरग्निहंव्यान्यक्रमीत् । दधद्रत्नानि

कलशमें द्रव्य—

निम्न मन्त्रसे कलशमें सोना या द्रव्य छोड़े— ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे स

पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै कलशपर वस्त्र-निम्न मन्त्रसे कलशको वस्त्र-उपवस्त्रसे लपेट दे-

ॐ सुजातो ज्योतिषा सह शर्म वरूथमाऽसदत्स्वः। वासो अग्ने विश्वरूपः सं व्ययस्व विभावसो॥ कलशपर पूर्णपात्र—

कलशमें वरुणका आवाहन— यामि ૐ तत्त्वा

आवाहन करे।

अहेडमानो वरुणेह इस मन्त्रसे ॐ अपां पतये वरुणाय नमः, वरुणमावाहयामि, स्थापयामि। कहकर कलशपर वरुणका

निम्न मन्त्रसे चावलभरे हुए पात्रको कलशपर रख दे— 🕉 पूर्णा दर्वि परा पत सुपूर्णा पुनरा पत। वस्नेव विक्रीणावहा इषमूर्ज<शतक्रतो॥

ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते

भूतस्य

बोध्युरुशःस मा

न

१. न्यग्रोधोदुम्बरोऽश्वत्थः चूतप्लक्षस्तथैव च। बरगद, गूलर, पीपल, आम तथा पाकड़—ये पंचपल्लव हैं।

आयु:

पुने

जातः पतिरेक

देवाय हविषा

शर्म

यत्कामः

तच्छकेयम्॥

सप्रथा:॥

दाशुषे॥

आसीत्।

विधेम॥

यजमानो प्र

हविभि:। मोषी:॥

२. अश्वस्थानाद्गजस्थानाद्वल्मीकात्सङ्गमाद्ध्रदात्। राजद्वाराच्च गोष्ठाच्च मृदमानीय निक्षिपेत्॥ घुड़साल, हाथीसाल, बाँबी, नदियोंके संगम, तालाब, राजाके द्वार और गोशाला—इन सात स्थानोंकी मिट्टीको सप्तमृत्तिका कहते हैं। ३. कनकं कुलिशं मुक्ता पद्मरागं च नीलकम्। एतानि पंचरत्नानि सर्वकार्येषु योजयेत्॥ सोना, हीरा, मोती, पद्मराग और नीलम-ये पंचरत्न कहे जाते हैं।

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

# कलशमें देवी-देवताओंका आवाहन—

निम्नलिखित मन्त्रोंसे कलशपर अक्षत छोडकर देवताओंका आवाहन करे-

कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः । मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः॥

कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा । ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः ॥

अक्षत लेकर निम्न मन्त्रसे कलशपर छोडे-

करे। अग्न्युत्तारण तथा प्राणप्रतिष्ठा इस प्रकार करे-

प्राणप्रतिष्ठां च करिष्ये। हाथका जल तथा अक्षत छोड दे।

प्रतिष्ठा-

नैवेद्य चढ़ाये।

मादयन्तामो ३म्प्रतिष्ठ॥

विधि लिखी जा रही है-

आवश्यकता नहीं है।

ॐ विष्णवादयो देवाः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्त्।

निम्न मन्त्रसे आवाहित देवताओंकी प्रतिष्ठा करे-

अङ्गेश्च सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः । अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा।

आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः॥ गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । नर्मदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन् संनिधिं कुरु ॥ सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः । आयान्तु मम शान्त्यर्थं द्रितक्षयकारकाः ॥

🕉 मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञश्सिममं दधातु। विश्वे देवास इह

इसके बाद ॐ अपां पतये वरुणाय नम:—इस मन्त्रका उच्चारण कर गन्ध, अक्षत, पुष्प, धूप-दीप,

सत्येशकी स्वर्णकी प्रतिमा बनाकर अग्न्युत्तारणपूर्वक प्राणप्रतिष्ठा करके उसे कलशके ऊपर स्थापित

सत्येशकी सुवर्णादिकी \* मूर्तिका अवघातादिदोषनिवारणार्थ अग्न्युत्तारण आवश्यक है। इसलिये उसकी

प्राणप्रतिष्ठाका प्रतिज्ञा-संकल्प—ॐ अद्य पूर्वोच्चारितग्रहगुणगणविशेषणविशिष्टायां

ज्मन्नुप वेतसेऽव तर नदीष्वा। अग्ने पित्तमपामसि मण्डुकि ताभिरा गहि। पावकवर्णछं शिवं

समुद्रस्य

शिवो

शिवो

भव॥

भव॥

श्भपुण्यतिथौ ""गोत्रः ""शर्मा वर्मा / गुप्तोऽहम् अस्यां सत्येशमूर्तौ अवघातादिदोषपरिहारार्थमग्न्युत्तारणं

सत्येशमूर्तिको किसी पात्रमें रखकर घी लगाकर उसके ऊपर निम्न मन्त्रोंसे जलधारा दे—

अग्न्युत्तारणविधि

हाथमें त्रिकुश, अक्षत तथा जल लेकर प्राणप्रतिष्ठाका संकल्प करे-

ॐ समुद्रस्य त्वाऽवकयाग्ने परि व्ययामिस । पावको अस्मभ्यछ

यज्ञं

ॐ हिमस्य त्वा जरायुणाऽग्ने परि व्ययामसि। पावको अस्मभ्यछ

न्ययनछ

अन्याँस्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यछं शिवो भव॥

\* स्वर्णप्रतिमाके अभावमें कुश अथवा सुपारीपर भी आवाहन-पूजन किया जा सकता है, उसमें अग्न्युत्तारण तथा प्राणप्रतिष्ठाकी

🕉 अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिह्नया। आ देवान् वक्षि यक्षि

ॐ स नः पावक दीदिवोऽग्ने देवाँ२ इहा वह। उप

यज्ञछ

नमस्ते

हविश्च

अस्त्वर्चिषे।

नः॥

च॥

ॐ पावकया यश्चितयन्त्या कृपा क्षामन् रुरुच उषसो न भानुना। तूर्वन् न यामन्नेतशस्य नू रण आ यो घृणे न ततृषाणो अजरः॥

हरसे शोचिषे नमस्ते

अन्याँस्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यछ ॐ नृषदे वेडप्सुषदे वेड् बर्हिषदे वेड् वनसदे वेट् स्वर्विदे वेट्॥

ॐ ये देवा देवानां यज्ञिया यज्ञियानाछं संवत्सरीणमुप भागमासते।

अहुतादो हविषो यज्ञे अस्मिन्स्वयं पिबन्तु मधुनो घृतस्य॥ ये देवा देवेष्वधि देवत्वमायन् ये ब्रह्मणः पुर एतारो अस्य।

येभ्यो न ऋते पवते धाम किञ्चन न ते दिवो न पृथिव्या अधि स्नुष्॥

🕉 प्राणदा अपानदा व्यानदा वर्चोदा विरवोदाः । अन्याँस्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यछं शिवो भव।।

प्राणप्रतिष्ठा<sup>१</sup> — इसके बाद मूर्तिको दाहिने हाथसे स्पर्श करके निम्न मन्त्रसे उसकी प्राणप्रतिष्ठा करे—

🕉 आँ हीं क्रों यँ रँ लँ वँ शँ षँ सँ हँ ळँ क्षँ हँ सः सोऽहम् अस्याः सत्येशमूर्तेः प्राणा इह प्राणाः॥ 🕉 आँ हीं क्रौं यँ रँ लँ वँ शँ षँ सँ हँ ळँ क्षँ हँ सः सोऽहम् अस्याः सत्येशमूर्तेः जीव इह स्थितः॥

🕉 आँ हीं क्रौं यँ रँ लँ वँ शँ षँ सँ हँ ळँ क्षँ हँ सः सोऽहम् अस्याः सत्येशमूर्तेः सर्वाणि इन्द्रियाणि वाङ्मनस्त्वक्चक्षुःश्रोत्रजिह्वाघ्राणपाणिपादपायूपस्थानि इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा॥ जृतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं

विश्वे देवास इह मादयन्तामो३म्प्रतिष्ठ॥ अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च । अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन॥ अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि।

अष्टशक्तिसहित सत्येशका पूजन<sup>२</sup>

आसन — आसनके लिये पुष्प रखकर मन्त्र पढ़े—

अर्घ्य—

१. प्रतिष्ठामौक्तिक-प्रकरण ५।

ध्यान — हाथमें फूल लेकर ध्यान करे —

अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। ध्यानार्थं पुष्पं समर्पयामि। (फूल चढ़ा दे।)

अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। आसनार्थे पृष्पं समर्पयामि। (फूल चढा दे।) पाद्य-अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। पाद्यं समर्पयामि। (जल चढाये।)

अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। अर्घ्यं समर्पयामि। (अर्घ्य प्रदान करे।)

ॐ उर्व्यां क्षीरसमुद्रेऽस्मिन् व्योग्नि सत्येशसंस्थिता।अत्र त्वं सत्यया सार्द्धं सत्येश भव सन्निधौ॥

ॐ सोमसूर्याग्निसंकाशं पद्ममष्टदलान्वितम् । आसनं गृह्ण सत्येश त्रैलोक्यस्थितिकारण॥

ॐ सत्येश सुखभूयिष्ठ सत्येश सुखदायक । सत्येश सत्ययायुक्त गृहाणाऽर्घ्यं नमोऽस्तु ते॥

आचमन — अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। आचमनं समर्पयामि। (आचमनके लिये जल दे।) स्नान — अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। स्नानं समर्पयामि। (स्नानके लिये जल अर्पित करे।)

२. समयाभावमें शीघ्रताकी दृष्टिसे इस नाम-मन्त्र—'**ॐ अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः'** बोलकर पूजन कर सकते हैं।

यज्ञछं समिमं

शिवो भव॥

\* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \* १४६ पंचामृतस्नान-

### ॐ पञ्चामृतं मयानीतं पयो दिध घृतं मधु । शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्॥

अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। पञ्चामृतेन स्नापयामि। (पंचामृतसे स्नान कराये।) शृद्धोदकस्नान — अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। शुद्धोदकेन स्नापयामि। स्नानान्ते आचमनीयं

जलं समर्पयामि। (शुद्धोदक स्नान कराये तथा आचमनके लिये जल दे।) वस्त्र — अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रान्ते आचमनीयं

जलं समर्पयामि। (वस्त्र तथा उपवस्त्र चढाये तथा आचमनके लिये जल दे।) यज्ञोपवीत — अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (यज्ञोपवीत चढाये तथा आचमनके लिये जल दे।)

# गन्ध-

ॐ श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्। विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्॥ अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। चन्दनं समर्पयामि। (चन्दन चढाये।)

तुलसीदल — अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। तुलसीदलं समर्पयामि। (तुलसीदल चढाये।) पुष्प-

ॐ माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो । मयाहृतानि पृष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्॥

अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि। (पुष्प और पुष्पमाला चढाये।) दुर्वा — अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। दुर्वांकुरान् समर्पयामि। (दुर्वा अर्पित करे।)

परिमलद्रव्य-अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि। (परिमलद्रव्य चढाये।) सिन्दूर—

ॐ सिन्द्रं शोभनं रक्तं सुखसौभाग्यवर्धनम् । सुखदं मोक्षदं चैव सिन्द्रं प्रतिगृह्यताम्॥ अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। सिन्द्रं समर्पयामि। (सिन्द्र चढाये।)

आभूषण — अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। अलङ्करणार्थे आभूषणानि समर्पयामि। (आभूषण अर्पित करे।)

ध्रप— ॐ वनस्पतिरसोद्भतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः । आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्॥ अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। धुपमाघ्रापयामि। (धुप आघ्रापित करे।)

दीप — अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। दीपं दर्शयामि। (दीप दिखाये तथा हाथ धो ले।) नैवेद्य—

ॐ त्राता त्वमेव सत्येश सत्यया सह चिन्त्यसे । गृहाण देवदेवेश मम

अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (नैवेद्य

निवेदित करे तथा आचमनके लिये जल दे।)

ताम्बूल—

ॐ पूर्गीफलं महद्दिव्यं नागवल्लीदलैर्युतम् । एलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् ॥

अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। ताम्बूलं समर्पयामि। (इलायची, लौंग और सुपारीके साथ ताम्बूल अर्पित करे।)

मे ॥

प्रयच्छ

गृहाण परमेश्वर॥

सर्वपापाद्विमोचय॥

शान्तिं

### दक्षिणा-ॐ हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः । अनन्तपुण्यफलदमतः

ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च । तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे॥ अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। प्रदक्षिणां समर्पयामि। (प्रदक्षिणा करे।)

प्रीयतां

देवेश

आरती-

प्रदक्षिणा-

ॐ चन्द्रादित्यौ च धरणी विद्युदग्निस्तथैव च। त्वमेव सर्वज्योतींषि आर्तिक्यं प्रतिगृह्यताम्॥ अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। (आरती करे।)

अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। दक्षिणां समर्पयामि। (दक्षिणा चढाये।)

पृष्पांजलि-

ॐ नानासुगन्धिपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च । पुष्पांजलिर्मया दत्तो

अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। पृष्पांजलिं समर्पयामि। (पृष्पांजलि प्रदान करे।) पार्थना—

ॐ अग्ने रुद्रेश गोविन्द विष्णो चक्रिन् नमोऽस्तु ते। गृहाण अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। प्रार्थनां समर्पयामि। (प्रार्थना करे।) क्षमा-प्रार्थना—

अपराधसहस्राणि लक्षकोटियुतानि च। नश्यन्ति तत्क्षणात् पापं सत्येशस्य च पूजनात्॥ अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। क्षमाप्रार्थनां समर्पयामि। (क्षमा-प्रार्थना करे।)

विशेषार्घ्य — पात्रमें जल, चन्दन, अक्षत, फूल, दूर्वा, सुपारी और दक्षिणा डालकर निम्न मन्त्र पढ़ते हुए दोनों हाथोंसे विशेषार्घ्य प्रदान करे-ॐ यज्ञेशाऽच्युत देवेश सत्यरूप सनातन । अनेनाऽर्घ्यप्रदानेन

अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। विशेषार्घ्यं समर्पयामि। पूर्वाभिमुख हो त्रिकुश, जल, अक्षत लेकर निम्न संकल्प करे-

प्रतिज्ञा-संकल्प—ॐ अद्य पूर्वोच्चारितग्रहगुणगणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ""गोत्रः ····शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् अस्मिन् नारायणबलिहवनकर्मणि पञ्चभूसंस्कारपूर्वकमग्निस्थापनं करिष्ये।

१. यदि जमीन पक्की हो तो ईंटेके ऊपर मिट्टी रखकर वेदी बनाये।

२. अंगुष्ठ और तर्जनीके बीचकी अधिकतम दुरी प्रादेश कहलाती है।

एक हाथ लम्बी-चौड़ी और चार अंगुल ऊँची वेदी<sup>१</sup> बनाकर उसका पाँच प्रकारका संस्कार करे— (१) तीन पूर्वाग्र कुशाओंसे वेदीको दक्षिणसे उत्तरकी ओरतक साफ कर दे। उन कुशोंको ईशानकोणमें फेंक दे**( दभैं: परिसमृह्य)**।(२) गोबर और जलसे वेदीको दक्षिणसे उत्तरकी ओर लीप दे**( गोमयोदकेनोपलिप्य )**। (३) फिर स्रुवा अथवा तीन कुशाओंके मूलसे वेदीके बीचमें प्रादेशमात्र<sup>२</sup> लम्बी तीन रेखाएँ दक्षिणसे प्रारम्भ कर उत्तरकी ओर पश्चिमसे पूर्वकी ओर खींचे (स्रुवमूलेन अथवा कुशमूलेनोल्लिख्य)। (४) उल्लेखनक्रमसे

अग्निस्थापन

रेखाओंसे अनामिका और अंगुष्ठके द्वारा मिट्टी निकालकर बायें हाथमें रखता जाय। तीन बार मिट्टी निकालनेके

१४८ अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

बाद उसको बायें हाथसे दायें हाथमें लेकर ईशानकोणमें फेंक दे (अनामिकाङ् गृष्ठाभ्यां मृदमृद्धृत्य)। (५) दाहिने हाथमें जल लेकर अधोमुख चुल्लूसे वेदीको सींच दे ( उदकेनाभ्यक्ष्य )। अग्निस्थापन — काँसेके पात्रमें रखी हुई पवित्र अग्निको लाकर वेदीके पूर्वभागमें रखे और पात्रसे

कुछ अग्नि निकालकर वेदीके नैर्ऋत्यकोणमें दाहिने हाथसे फेंक दे। शेष अग्निको दोनों हाथोंसे स्वाभिमुख वेदीके बीचमें स्थापित कर दे। अग्निस्थापनके बाद अग्निपात्रमें अक्षत छोड दे।

अग्निस्थापनका मन्त्र-🕉 अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुप बुवे। देवाँ२ आ सादयादिह॥

इस मन्त्रसे अग्निस्थापन कर दे। अग्निकी रक्षाके लिये कुछ यज्ञीय लकड़ी रख दे।

कुशास्तरण — इस मन्त्रसे अग्निस्थापनके पश्चात् कुशोंसे परिस्तरण (कुश बिछाये) करे। कुण्ड

या स्थण्डिलके पूर्व उत्तराग्र तीन कुश रखे। दक्षिणभागमें पूर्वाग्र तीन कुश या दुर्वा रखे। पश्चिमभागमें उत्तराग्र

तीन कुश रखे। उत्तरभागमें पूर्वाग्र तीन कुश रखे। अग्निको बाँसकी नलीसे प्रज्वलित करे। इसके बाद अग्निका ध्यान करे—

ॐ चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य।

त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्याँ२ आ विवेश।।

इस प्रकार ध्यान करके गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्यसे अग्निका पूजन करे।

पाँच कलशोंका स्थापन

### पश्चिमसे पूर्वक्रममें एक सीधमें पाँच कलश रखे अथवा चारों दिशाओंमें चार कलश और पाँचवाँ

### कलश बीचमें रखकर स्थापित करे। ब्रह्मकलशपर गेहूँ तथा श्वेतवस्त्र, विष्णुकलशपर चावल तथा पीतवस्त्र,

रुद्रकलशपर मूँग तथा रक्तवस्त्र, यमकलशपर माष (उड़द)तथा कृष्णवस्त्र और प्रेतकलशपर तिल तथा कृष्णवस्त्र रखना चाहिये।<sup>१</sup>

प्रथम क्रमके अनुसार पश्चिममें ब्रह्मा, उसके पूर्वमें क्रमश: विष्णु, रुद्र, यम तथा प्रेतके कलश एक

सीधमें रखने चाहिये। यदि दूसरे क्रमसे कलश स्थापित करना हो तो पूर्वमें ब्रह्माका, पश्चिममें विष्णुका,

उत्तरमें रुद्रका, दक्षिणमें यमका तथा मध्यमें प्रेतका कलश रखना चाहिये।

सत्येश कलशके समान पाँचों कलशोंकी स्थापना-प्रतिष्ठा कर ले।

इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यम तथा प्रेत<sup>२</sup>की मूर्तियोंकी सत्येशके समान पूर्वोक्त विधिसे अग्न्युत्तारण

और प्राणप्रतिष्ठा कर ले तथा उन प्रतिष्ठापित पाँचों मूर्तियोंको पाँचों कलशोंपर रख दे। विधि इस प्रकार है—

१. सौवर्णं कारयेद् विष्णुं ब्रह्माणं रौप्यकं तथा। रुद्रस्ताम्रमय: कार्यो यमो लोहमय: खग॥

पश्चिमे विष्णुकलशं गङ्गोदकसमन्वितम्। तस्योपरि न्यसेद्विष्णुं पीतवस्त्रेण वेष्टितम्॥

पूर्वे तु ब्रह्मकलशं क्षीरोदकसमन्वितम् । ब्रह्माणं स्थापयेत् तत्र श्वेतवस्त्रेण विष्टितम् ॥

उत्तरस्यां रुद्रकुम्भं पूरितं मधुसर्पिषा। श्रीरुद्रं स्थापयेत् तत्र रक्तवस्त्रेण वेष्टितम्॥ यमघटमिन्द्रोदकसमन्वितम् । कृष्णवस्त्रेण संवेष्ट्य तस्योपरि यमं न्यसेत्॥ (गरुडपु० सारो० १२।६—१०)

२. ब्रह्मा रौप्यमयो देवो विष्णु: स्वर्णमय: स्मृत: । रुद्रस्ताम्रमयो देवो यमो लोहमय: स्मृत: ॥

प्रेतस्त्रपुमयः शुभ्रोऽथवा लोहमयः स्मृतः। यद्वा कुशमया ह्येते स्थाप्याश्चैव पृथक् पृथक् ॥

चाँदीके ब्रह्मा, सोनेके विष्णु, ताँबेके रुद्र, लोहेके यम, राँगा अथवा लोहेके प्रेतका विधान है, परंतु इनके अभावमें प्रत्येकके लिये कुश भी रखा जा सकता है। कुश रखनेपर आवाहन-पूजन होगा, प्राणप्रतिष्ठा तथा अग्न्यूत्तारण नहीं होगा।

## अग्न्युत्तारण-विधि

पूर्वोच्चारितग्रहगुणगणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ""गोत्र: ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् आसु ब्रह्मविष्णुरुद्र-

निम्न मन्त्रोंसे जलधारा दे-

ॐ समुद्रस्य त्वाऽवकयाग्ने परि व्ययामसि । पावको

ॐ हिमस्य त्वा जरायुणाऽग्ने परि व्ययामसि । पावको

ॐ अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिह्नया। आ

ॐ स नः पावक दीदिवोऽग्ने देवाँ२ इहा वह । उप

नमस्ते

इन्द्रियाणि इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा॥

άE

इह प्राणाः॥

इह स्थित:॥

प्रेतमूर्तेः प्राणा इह प्राणाः॥

इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा॥

हरसे

अग्न्युत्तारणका प्रतिज्ञा-संकल्प— हाथमें त्रिकुश, जल लेकर संकल्प करे—ॐ अद्य

यमप्रेतप्रतिमासु अवघातादिदोषपरिहारार्थमग्न्युत्तारणपूर्वकप्राणप्रतिष्ठां करिष्ये। (हाथका जल आदि छोड़ दे)

🕉 उप ज्मन्तुप वेतसेऽव तर नदीष्वा । अग्ने पित्तमपामिस मण्डूिक ताभिरा

सेमं नो यज्ञं पावकवर्णछ शिवं कृधि॥ ॐ अपामिदं न्ययनछः समुद्रस्य निवेशनम् । अन्याँस्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यछः शिवो भव ॥

> ॐ पावकया यश्चितयन्त्या कृपा क्षामन् रुरुच उषसो न भानुना। तूर्वन् न यामन्नेतशस्य नू रण आ यो घृणे न ततृषाणो अजरः॥

ॐ नृषदे वेडप्सुषदे वेड् बर्हिषदे वेड् वनसदे वेट् स्वर्विदे वेट्॥ 🕉 ये देवा देवानां यज्ञिया यज्ञियानार्छ संवत्सरीणमुप भागमासते। अहुतादो हविषो यज्ञे अस्मिन्स्वयं पिबन्तु मधुनो घृतस्य॥ ये देवा देवेष्वधि देवत्वमायन् ये ब्रह्मणः पुर एतारो अस्य। येभ्यो न ऋते पवते धाम किञ्चन न ते दिवो न पृथिव्या अधि स्नुषु॥ ॐ प्राणदा अपानदा व्यानदा वर्चोदा विरवोदाः। अन्याँस्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यछ शिवो भव।। प्राणप्रतिष्ठा — ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा यमकी मूर्तियोंका दाहिने हाथसे स्पर्श करते हुए निम्न मन्त्रोंसे

एक साथ प्राणप्रतिष्ठा करनी चाहिये। प्रेतमूर्तिकी प्राणप्रतिष्ठा पृथक् पात्रमें रखकर पृथक् करनी चाहिये।

ॐ आँ हीं क्रौं यँ रँ लँ वँ शँ षँ सँ हँ ळँ क्षँ हँ सः सोऽहम् आसां ब्रह्मविष्णुरुद्रयममूर्तीनां प्राणा

ॐ आँ हीं क्रों यँ रँ लँ वँ शँ षँ सँ हँ ळँ क्षँ हँ सः सोऽहम् आसां ब्रह्मविष्णुरुद्रयममूर्तीनां जीव

🕉 आँ हीं क्रों यँ रँ लँ वँ शँ षँ सँ हँ ळँ क्षँ हँ सः सोऽहम् आसां ब्रह्मविष्णुरुद्रयममूर्तीनां सर्वाणि

प्रेतमूर्ति-प्राणप्रतिष्ठा — ॐ आँ हीं क्रौं यँ रँ लँ वँ शँ षँ सँ हँ ळँ क्षँ हँ सः सोऽहम् अस्याः

🕉 आँ हीं क्रों यँ रँ लँ वँ शँ षँ सँ हँ ळँ क्षँ हँ सः सोऽहम् अस्याः प्रेतमूर्तेः जीव इह स्थितः॥ ॐ आँ हीं क्रौं यँ रँ लँ वँ शँ षँ सँ हँ ळँ क्षँ हँ सः सोऽहम् अस्याः प्रेतमूर्तेः सर्वाणि इन्द्रियाणि

अन्याँस्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यछं शिवो

शोचिषे

संकल्पके अनुसार चारों मूर्तियोंको घृत लगाकर किसी पात्रमें तथा प्रेतमूर्तिको पृथक् पात्रमें रखकर उनपर

देवान्

यज्ञछ

नमस्ते

अस्मभ्यछं

अस्मभ्यछं

विक्ष

शिवो

शिवो

हविश्च

अस्त्वर्चिषे।

भव॥

भव॥

गहि।

च॥

नः॥

🕉 मनो जुतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञछ समिमं दधात्। विश्वे देवास इह मादयन्तामो३म्प्रतिष्ठ॥ **ब्रह्मादि देवताओंका आवाहन-पूजन**—निम्न मन्त्रोंद्वारा ब्रह्मादि देवताओंका आवाहन-पूजन करे। ब्रह्माका आवाहन-प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन जज्ञानं विष्ठाः संतश्च योनिमसंतश्च वि अस्य

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

उपमा 🕉 ब्रह्मणे नमः, ब्रह्माणमावाहयामि, स्थापयामि। बोलकर प्रथम कलशपर स्थित ब्रह्माकी मूर्तिपर

१५०

अक्षत छोड दे।

विष्णुका आवाहन— ॐ इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम् । समूढमस्य पा॰सुरे स्वाहा॥

🕉 विष्णवे नमः, विष्णुमावाहयामि, स्थापयामि। बोलकर द्वितीय कलशपर स्थित विष्णुकी मूर्तिपर अक्षत छोड़ दे।

रुद्रका आवाहन— ॐ नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः । बाहुभ्यामुत

🕉 रुद्राय नमः, रुद्रमावाहयामि, स्थापयामि। बोलकर तृतीय कलशपर स्थित रुद्रकी मूर्तिपर अक्षत छोड दे। यमका आवाहन— ॐ यमाय त्वाऽङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा । स्वाहा घर्माय

🕉 यमाय नमः, यममावाहयामि, स्थापयामि। बोलकर चतुर्थ कलशपर स्थित यमकी मूर्तिपर अक्षत छोड़ दे।

**प्रेतका आवाहन**—अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर आवाहन करे। 🕉 प्रेता जयता नर इन्द्रो वः शर्म यच्छतु । उग्रा वः सन्तु बाहवोऽनाधृष्या यथाऽसथ।। **""गोत्रं ""प्रेतमावाहयामि, स्थापयामि।** बोलकर पंचम कलशपर स्थित प्रेतकी मूर्तिपर तिल छोड दे।

पुन: निम्न मन्त्रसे चार देवकलशोंपर सव्य होकर अक्षत तथा प्रेतकलशपर अपसव्य होकर तिल छोडे— 🕉 मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञछं समिमं दधात्। विश्वे

दक्षिणा भी दे।

दक्षिणाभिमुख होकर पूर्वोक्त मन्त्रोंसे अथवा नाम-मन्त्रोंसे षोडशोपचार<sup>१</sup> या पंचोपचार<sup>२</sup> पूजन करे—

प्रार्थना—पुष्प लेकर विष्णुकी स्तुति करे— जितन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन । नमस्तुभ्यं हृषीकेश अनादिनिधनो देवः

इस प्रकार आवाहन, स्थापन तथा प्रतिष्ठांके बाद ब्रह्मादि देवताओंका सव्य तथा प्रेतका अपसव्य

देवास इह

शङ्कचक्रगदाधरः । अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष

ते

स्वाहा

महापुरुषपूर्वज॥ प्रेतमोक्षप्रदो १. षोडशोपचार—(१) पाद्य, (२) अर्घ्य, (३) आचमन, (४) स्नान, (५) वस्त्र, (६) आभूषण, (७) गन्ध, (८) पुष्प,

मादयन्तामो ३म्प्रतिष्ठ॥

भव॥ (९) ध्रूप, (१०) दीप, (११) नैवेद्य, (१२) आचमन, (१३) ताम्बूल, (१४) स्तवपाठ, (१५) तर्पण और (१६) नमस्कार। २. **पंचोपचार**—(१) गन्ध, (२) पुष्प, (३) धूप, (४) दीप तथा (५) नैवेद्य। पूजामें कमी न हो इसलिये प्रत्येक प्रकारके पूजनमें

नमः॥

पित्रे ॥

अनेन पूजनेन ब्रह्मादिदेवताः प्रीयन्तां न मम। कहकर पूजनकर्म भगवान्को समर्पित कर दे।

## हवन-विधि

दधे पदम्।

कर्ता दाहिने घुटनेको जमीनसे लगाकर जलती हुई अग्निमें निम्न रीतिसे हवन करे। पहले दी जानेवाली

चार आहुतियोंके होमसे बचे हुए एक-एक बूँद घीको प्रोक्षणीपात्रमें डालता जाय।

आघार-होम — दाहिने हाथसे स्रुवासे घीको लेकर 'ॐ प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये न मम।'

मनमें बोलकर अग्निके उत्तर-पूर्वमें डाल दे।

पुन: स्रुवासे घी लेकर 'ॐ इन्द्राय स्वाहा, इदम् इन्द्राय न मम।' बोलकर अग्निके दक्षिण-पूर्वके बीचमें

डाल दे। स्नुवामें बचे हुए एक बूँद घीको प्रोक्षणीपात्रमें डाल दे।<sup>१</sup>

आज्य-होम — फिर सुवामें घी लेकर 'ॐ अग्नये स्वाहा, इदमग्नये न मम' बोलकर बचे एक

बूँद घीको प्रोक्षणीपात्रमें डाल दे। फिर स्रुवामें घी लेकर 'ॐ सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय न मम' बोलकर

स्र्वामें बचे एक बूँद घीको प्रोक्षणीपात्रमें डाल दे।

चार आहुतियोंके बाद हाथमें जल लेकर बोले-अस्मिन् होमकर्मणि या या यक्षमाणदेवता ताभ्यस्ताभ्य

इदं हवनीयद्रव्यं मया परित्यक्तं तत्सद्यथादैवतमस्तु न मम। बोलकर जल गिरा दे।

# प्रधान होम

# प्रधान होम घीसे किया जायगा। प्रत्येक आहुतिके बाद एक बूँद घी प्रोक्षणीपात्रमें डाल देना चाहिये।

निम्न मन्त्रोंसे आहुति प्रदान करे-(१) ॐ युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चित:।

वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः स्वाहा॥ इदं विष्णवे न मम।

इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि समृढमस्य पाःसुरे स्वाहा॥ इदं विष्णवे न मम।

इरावती धेनुमती हि भूतः सूयवसिनी मनवे दशस्या।

व्यस्कभ्ना रोदसी विष्णवेते दाधर्थ पृथिवीमभितो मयुखैः स्वाहा।। इदं विष्णवे न मम।

(४) ॐ देवश्रुतौ देवेष्वा घोषतं प्राची प्रेतमध्वरं कल्पयन्ती ऊर्ध्वं यज्ञं नयतं मा जिह्नरतम्।

स्वं गोष्ठमा वदतं देवी दुर्ये आयुर्मा निर्वादिष्टं प्रजां मा निर्वादिष्टमत्र रमेथां वर्ष्मन् पृथिव्याः ॥ स्वाहा ॥

(५) ॐ विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्र वोचं यः पार्थिवानि विममे रजाःसि।

यो अस्कभायदुत्तरः सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायो विष्णवे त्वा॥ स्वाहा॥ इदं विष्णवे न मम।

(६) ॐ दिवो वा विष्ण उत वा पृथिव्या महो वा विष्ण उरोरन्तरिक्षात्।

उभा हि हस्ता वसुना पुणस्वा प्र यच्छ दक्षिणादोत सव्याद्विष्णवे त्वा ॥ स्वाहा ॥

🕉 प्र तद्विष्णु स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः।

यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा॥ स्वाहा॥

(८) ॐ विष्णो रराटमसि विष्णोः श्नप्ने स्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णोर्भुवोऽसि । वैष्णवमसि विष्णवे त्वा॥ स्वाहा॥

१. इन दो आहुतियोंको आघार कहते हैं। २. अग्नि और सोमको दी गयी आहुतियोंको आज्यभाग कहते हैं।

इदं विष्णवे न मम।

इदं विष्णवे न मम।

इदं विष्णवे न मम।

इदं विष्णवे न मम।

| निम्न मन्त्रोंसे पृथक्-पृथक् कुल १६ आहुतियाँ घीसे दे—              |                                          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| (१) ॐ लोमभ्यः स्वाहा।                                              | (९) ॐ माःसभ्यः स्वाहा।                   |
| (२) ॐ लोमभ्यः स्वाहा॥                                              | (१०) ॐ माःसभ्यः स्वाहा॥                  |
| (३) ॐ त्वचे स्वाहा।                                                | (११) ॐ स्नावभ्यः स्वाहा।                 |
| (४) ॐ त्वचे स्वाहा॥                                                | (१२) ॐ स्नावभ्यः स्वाहा॥                 |
| (५) ॐ लोहिताय स्वाहा॥                                              | (१३) ॐ ऽस्थभ्यः स्वाहा।                  |
| (६) ॐ लोहिताय स्वाहा॥                                              | (१४) ॐ ऽस्थभ्यः स्वाहा॥                  |
| (७) ॐ मेदोभ्यः स्वाहा।                                             | (१५) ॐ मज्जभ्यः स्वाहा।                  |
| (८) ॐ मेदोभ्यः स्वाहा॥                                             | (१६) ॐ मज्जभ्यः स्वाहा॥                  |
| पुनः घीसे पृथक्-पृथक् कुल २६ आहुतियाँ दे—                          |                                          |
| (१) ॐ रेतसे स्वाहा।                                                | (१४) ॐ तप्यमानाय स्वाहा।                 |
| (२) ॐ पायवे स्वाहा।                                                | (१५) ॐ तप्ताय स्वाहा।                    |
| (३) ॐ आयासाय स्वाहा।                                               | (१६) ॐ घर्माय स्वाहा।                    |
| (४) ॐ प्रायासाय स्वाहा।                                            | (१७) ॐ निष्कृत्यै स्वाहा।                |
| (५) ॐ संयासाय स्वाहा।                                              | (१८) ॐ प्रायश्चित्त्यै स्वाहा।           |
| (६) ॐ वियासाय स्वाहा।                                              | (१९) ॐ भेषजाय स्वाहा।                    |
| (७) ॐ उद्यासाय स्वाहा।                                             | (२०) ॐ यमाय स्वाहा।                      |
| (८) ॐ शुचे स्वाहा।                                                 | (२१) ॐ अन्तकाय स्वाहा।                   |
| (९) ॐ शोचते स्वाहा।                                                | (२२) ॐ मृत्यवे स्वाहा।                   |
| (१०) ॐ शोचमानाय स्वाहा।                                            | (२३) ॐ ब्रह्मणे स्वाहा।                  |
| (११) ॐ शोकाय स्वाहा।                                               | (२४) ॐ ब्रह्महत्यायै स्वाहा।             |
| (१२) ॐ तपसे स्वाहा।                                                | (२५) ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा।       |
| (१३) ॐ तप्यते स्वाहा।                                              | ( २६ ) ॐ द्यावापृथिवीभ्याः स्वाहा।       |
| अब चरुद्वारा पुरुषसूक्तके निम्नलिखित १६ मन्त्रोंसे १६ आहुतियाँ दे— |                                          |
| (१)ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः                                            |                                          |
| स भूमिछं सर्वत                                                     | स्पृत्वाऽत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् ॥ स्वाहा ॥ |
| (२)ॐ पुरुष एवेदछं सर्वं                                            | यद्भृतं यच्च भाव्यम्।                    |
| उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ स्वाहा ॥                       |                                          |
| (३)ॐ एतावानस्य महिम                                                | ातो ज्यायाँश्च पूरुषः।                   |
| पादोऽस्य विश्वा भूतानि                                             | ने त्रिपादस्यामृतं दिवि॥ स्वाहा॥         |
| (४)ॐ त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः                                     | पादोऽस्येहाभवत् पुनः।                    |
| ततो विष्वङ् व्यक्रामत्साशनानशने अभि॥ स्वाहा॥                       |                                          |
| (५)ॐ ततो विराडजायत                                                 | विराजो अधि पूरुष:।                       |
| स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः॥ स्वाहा॥                     |                                          |
| (६)ॐ तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः                                       | ः सम्भृतं पृषदाज्यम्।                    |
|                                                                    | ण्या ग्राम्याश्च ये॥ स्वाहा॥             |

(७)ॐ तस्माद्यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे। जिज्ञरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत॥ स्वाहा॥ छन्दाछंसि (८)ॐ तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादत:। जिज्ञरे तस्मात्तस्माञ्जाता अजावय:॥स्वाहा॥ ह तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन् पुरुषं जातमग्रत:। **%**( 9 ) देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये॥ स्वाहा॥ तेन (१०)ॐ यत्पुरुषं व्यद्धुः कतिधा व्यकल्पयन्। किमस्यासीत् किं बाहू किमूरू पादा उच्येते॥स्वाहा॥ (११)ॐ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहू राजन्यः कृतः। तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याछं शूद्रो अजायत॥स्वाहा॥ (१२)ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत। प्राणश्च श्रोत्राद्वायुश्च मुखादग्निरजायत॥ स्वाहा॥ (१३) ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षछ शीर्ष्णो द्यौ: समवर्तत। पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ२ अकल्पयन्॥स्वाहा॥ **%** (४४) यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत। वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ स्वाहा ॥ (१५)ॐ सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः। यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुम्॥ स्वाहा॥ (१६) ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः॥स्वाहा॥ घीसे मिश्रित खीरके द्वारा निम्न मन्त्रोंसे पृथक्-पृथक् कुल १६ आहुतियाँ दे— (१) ॐ इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्। समृढमस्य पाश्सुरे ॥ स्वाहा॥ (२) ॐ अपो देवा मधुमतीरगृभ्णन्नूर्जस्वती राजस्विश्चतानाः। याभिर्मित्रावरुणावभ्यषिञ्चन्याभिरिन्द्रमनयन्तत्यरातीः ॥ स्वाहा॥ (३) ॐ प्र पर्वतस्य वृषभस्य पृष्ठान्नावश्चरन्ति स्वसिच इयानाः। आऽववृत्रन्नधरागुदक्ता अहिं बुध्न्यमनु रीयमाणाः। विष्णोर्विक्रमणमसि विष्णोर्विक्रान्तमसि विष्णोः क्रान्तमसि॥स्वाहा॥ (४) ॐ विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्र वोचं यः पार्थिवानि विममे रजाःसि। यो अस्कभायदुत्तरः सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायो विष्णवे त्वा।। स्वाहा।। (५) ॐ दिवो वा विष्ण उत वा पृथिव्या महो वा विष्ण उरोरन्तरिक्षात्। उभा हि हस्ता वसुना पृणस्वा प्र यच्छ दक्षिणादोत सव्याद्विष्णवे त्वा।। स्वाहा।। (६) ॐ प्र तद्विष्णु स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः।

यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा॥स्वाहा॥

॥ स्वाहा ॥

(७) ॐ विष्णो रराटमिस विष्णो: श्नप्त्रे स्थो विष्णो: स्यूरिस विष्णोर्धुवोऽसि।

वैष्णवमिस विष्णवे त्वा

```
१५४
```

\* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

विष्णोर्यत्परमं पदम्

(९) ॐ विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे। इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ स्वाहा ॥ (१०) ॐ तद्विष्णोः परमं पदछ सदा पश्यन्ति सूरयः।

॥ स्वाहा ॥

(८)ॐ तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवाछसः समिन्धते।

दिवीव चक्षुराततम् ॥ स्वाहा ॥ ( ११ ) ॐ अद्भ्यः सम्भृतः पृथिव्यै रसाच्य विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे।

तस्य त्वष्टा विद्धद्रुपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे॥स्वाहा॥ (१२) ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्।

तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय॥स्वाहा॥ (१३) ॐ प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा वि जायते।

तस्य योनिं परि पश्यन्ति धीरास्तस्मिन् ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा॥ स्वाहा॥ (१४) ॐ यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहित:।

पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये॥स्वाहा॥ (१५)ॐ रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन्।

ब्राह्मणो विद्यात्तस्य असन् वशे॥ स्वाहा॥ देवा ( १६ ) 🕉 श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम्।

सर्वलोकं इष्णन्निषाणामुं म इषाण म इषाण॥स्वाहा॥ इसके बाद तिल, जौ, चावल, घृत, शर्करामिश्रित शाकल्यसे निम्न मन्त्रसे १०८ आहुतियाँ दे—

तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवाछंसः समिन्धते। άE विष्णोर्यत्परमं पदम्॥ स्वाहा॥ इदं विष्णवे न

इसके बाद सभी आवाहित देवताओंका पुनः पंचोपचारसे उत्तर-पूजन करे तथा प्रेतका अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर पूजन करे। पुन: अग्निपूजन पंचोपचारसे करे।

## स्विष्टकृत्-आहुति

बचे हुए सभी हवनीय द्रव्यको एक पात्रमें लेकर होता खड़े हो जायँ। यजमान स्रुवामें घृत लेकर निम्न

मन्त्रको पढते हुए आहुति दे-

ॐ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा, इदमग्नये स्विष्टकृते न मम।

यजमान और होता बैठ जायँ और घृतसे ही आहुति दें तथा स्नुवासे शेष घृतको प्रोक्षणीपात्रमें डालते रहें—

ॐ भूः स्वाहा, इदमग्नये न मम।

ॐ भुवः स्वाहा, इदं वायवे न मम।

ॐ स्वः स्वाहा, इदं सूर्याय न मम।

ॐ त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अव यासिसीष्ठा:। यजिष्ठो वह्नितमः शोशुचानो विश्वा द्वेषाछंसि प्र मुमुग्ध्यस्मत्॥स्वाहा॥

इदमग्नीवरुणाभ्यां न मम। ॐ स त्वं नो अग्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टौ।

अव यक्ष्व नो वरुणछ रराणो वीहि मृडीकछ सुहवो न एधि॥स्वाहा॥

पूर्णाहति

नाभ्यै स्वाहा

श्रोत्राय स्वाहा

इषमूर्जः

परा पत

इदमग्नीवरुणाभ्यां न मम।

ॐ अयाश्चाऽग्नेऽस्यनभिशस्तिपाश्च सत्यमित्त्वमया

नो यज्ञं वहास्यया नो

इदमग्नयेऽयसे न मम।

🕉 ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः।

तेभिर्नोऽअद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्काः॥ स्वाहा॥ इदं वरुणाय सवित्रे विष्णावे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्केभ्यश्च, न मम।

ॐ उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमछ श्रथाय।

अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो

इदं वरुणायाऽऽदित्यायाऽदितये, न मम।

प्रजापतिका मनसे ध्यान करते हुए और निम्न मन्त्रका मानसिक<sup>१</sup> उच्चारण करते हुए आहुति दे— ॐ प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये न मम।

स्रुवामें ४ या ८ बार घी डालकर उसके ऊपर रक्तवस्त्र या रक्तसूत्रसे वेष्टित सुपारी रखकर पूर्णाहुतिका पंचोपचार-पूजन करे। स्रुवाको दाहिने हाथमें लेकर खड़ा हो जाय और निम्न मन्त्रोंको पढ़े-🕉 मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आ जातमग्निम्।

कविछं सम्राजमितिथिं जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः॥ ॐ स्वाहा प्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्यः। पृथिव्यै स्वाहा ऽग्नये स्वाहा ऽन्तरिक्षाय वायवे स्वाहा। दिवे

ॐ दिग्भ्यः स्वाहा चन्द्राय स्वाहा नक्षत्रेभ्यः स्वाहा ऽद्भ्यः स्वाहा स्वाहा। 🕉 वाचे स्वाहा प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा। चक्षुषे स्वाहा स्वाहा पूर्णा दर्वि

इदं मुडाग्नये<sup>२</sup> न मम।

खड़े होकर स्रुवासे घृतकी धारा अग्निमें छोड़ते हुए निम्न मन्त्रको पढ़े-

ॐ वसो: पवित्रमिस शतधारं वसो: पवित्रमिस सहस्त्रधारम्। देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः॥ स्वाहा॥

इदमग्नये न मम।

१. प्रमाणके रूपमें सामविधान ब्राह्मणके पृ० ३२ प्रथम खण्डके प्रथम अध्यायका वचन उद्धृत किया जा रहा है—'**ब्रह्म वा** इदमग्र आसीत्', 'तस्य तेजो रसोऽत्यरिच्यत्', 'स ब्रह्मा अभवत्', 'स तृष्णीं मनसा ध्यायत्', 'तस्य यन्मन आसीत्', 'स प्रजापतिरभूत्', 'तस्मात् प्राजापत्यं मनसा जुह्वति'।

यजमान अपने आसनपर बैठ जाय। स्रुवासे अग्निके ईशानकोणसे भस्म लेकर निम्न मन्त्रोंको पढ़ते हुए

२. पूर्णाहुतिमें मृड नामकी अग्नि होती है-

३. इसका त्याग प्रोक्षणीपात्रमें नहीं होगा।

विक्रीणावहा

शान्तिके वरदः प्रोक्तः पौष्टिके बलवर्द्धनः। पूर्णाहृत्यां मृडो नाम क्रोधाग्निश्चाभिचारिकैः॥

स्वाहा

श्रोत्राय स्वाहा॥ सुपूर्णा पुनरा

शतक्रतो ॥ स्वाहा ॥

सूर्याय

पूताय

असि।

अदितये स्याम॥ स्वाहा॥

भेषज्रः ॥ स्वाहा ॥

धेहि

पत।

\* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \* १५६

🕉 त्र्यायुषं जमदग्नेरिति ललाटे, कहकर ललाटपर लगाये। 🕉 कश्यपस्य त्र्यायुषमिति कण्ठे, कहकर कण्ठपर लगाये।

🕉 यद्देवेषु त्र्यायुषिमिति दक्षिणबाहुमूले, कहकर दाहिने बाहुके मूलमें लगाये। ॐ तन्नोऽस्तु त्र्यायुषमिति हृदये, कहकर हृदयमें लगाये।

# संस्रव-प्राशन

ललाटादि स्थानोंपर भस्म लगाये—

प्रत्येक आहुतिके अन्तमें प्रोक्षणीपात्रमें डाले गये घृतको पीना है। इसीको संस्रव-प्राशन कहते हैं। दाहिने

हाथकी अंजलिपर घृत लेकर प्राशन कर हाथ धो ले। तदनन्तर तीन बार आचमन कर ले। प्रणीतापात्रमें

स्थित जलको पवित्रकसे सिरपर छोड़े और पवित्रकको अग्निमें छोड़ दे।

## पूर्णपात्रदान

दाहिने हाथमें वृषनिष्क्रयद्रव्य-दक्षिणायुक्त पूर्णपात्र तथा जल, अक्षत, पुष्प रखकर निम्न संकल्प करे—

ॐ अद्य यथोक्तग्रहगुणगणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ""गोत्र: ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम्

कृतस्य नारायणबलिकर्मांगभृतहोमकर्मणः प्रतिष्ठार्थमिदं वृषनिष्क्रयद्रव्यदक्षिणासहितपूर्णपात्रं ""गोत्राय

**""शर्मणे ब्रह्मणे भवते सम्प्रददे।** बोलकर ब्रह्माको पूर्णपात्र दे दे।

ब्रह्मा बोले—ॐ द्यौस्त्वा ददातु पृथिवी त्वा प्रतिगृह्णातु।

कुशाओंसे प्रणीताके जलसे निम्न मन्त्रसे मार्जन करे-

सुमित्रिया आप तदनन्तर निम्न मन्त्रसे जल दूसरी ओर छोड़े-

दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान्द्वेष्टि यं च

अग्निके पश्चिमकी ओर प्रणीतापात्रको उलट दे। पुनः कुशाओंसे निम्न मन्त्रसे मार्जन करे— 🕉 आपः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्ततमास्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्॥

कुशाओंसे मार्जनके बाद उन्हें अग्निमें छोड दे। अग्निक दक्षिणमें स्थित कुशमें बँधी ब्रह्मग्रन्थिको खोल दे।

**ब्राह्मण-भोजन-संकल्प**—दाहिने हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत लेकर निम्न संकल्प करे— ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) सम्भावितदुर्मरणनिमित्तक-

ओषधय:

सन्तु।

नारायणबलिकर्मांगभृतहवनकर्मणः प्रतिष्ठार्थं यथोपपन्नेन अन्नेन यथासंख्याकान् ब्राह्मणान् भोजयिष्ये। तेन श्रीमहाविष्णुः प्रीयताम्। संकल्पजल छोड़ दे।

हाथ जोडकर निम्न वाक्यको पढे-नारायणबलिहवनकर्मणि न्यूनातिरिक्तं कर्म विष्णुप्रसादात् परिपूर्णमस्तु।

# विष्णुतर्पण

दाहिने हाथमें जल, अक्षत, त्रिकुश लेकर निम्न संकल्प करे-

ॐ अद्य पूर्वोच्चारितग्रहगुणगणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम्

····गोत्रस्य ( ····गोत्राया: ) ····प्रेतस्य ( ····प्रेताया: ) सम्भावितदुर्मरणनिमित्तकनारायणबल्यङ्गभूतं परलोके महातृषानिवारणार्थं विष्णुसूक्तेन पुराणश्लोकचतुष्टयेन च विष्णोरुपरि विष्णुतर्पणं करिष्ये। हाथका जल

\* घाटके किनारे जहाँ एकादशाह होता है, वहाँ महापात्र ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिये।

छोड दे।

सर्वौषधि, तुलसीदल डालकर शंखद्वारा विष्णुके ऊपर निम्नलिखित मन्त्रोंको पढ़ते हुए तर्पण करे— ॐ अनादिनिधनो देवः शङ्खचक्रगदाधरः। अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ विष्णुं तर्पयामि॥

पीतवाससमच्युतम्। अतसीपुष्पसंकाशं ये नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते भयम्॥ विष्णुं तर्पयामि॥ कृष्ण कृपालो त्वमगतीनां गतिर्भव। संसारार्णवमग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम॥ विष्णुं तर्पयामि॥ नारायण सुरश्लेष्ठ लक्ष्मीकान्त वरप्रद।

तर्पणेनाथ प्रेतमोक्षप्रदो भव ॥ विष्णुं तर्पयामि ॥ तदनन्तर पुरुषसूक्तके १६ मन्त्रोंसे तर्पण करना चाहिये। प्रत्येक मन्त्रके अन्तमें 'विष्णुं तर्पयामि' बोलना चाहिये। पुरुषसूक्तके १६ मन्त्र इस प्रकार हैं-

(१) ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्। स भूमिछं सर्वत स्पृत्वाऽत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्।। विष्णुं तर्पयामि।। (२) ॐ पुरुष एवेदछं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्। उतामृतत्वस्येशानो

एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पूरुषः। (ξ) पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥ ॐ त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत् पुनः। (8) ततो विष्वङ् व्यक्रामत्साशनानशने अभि॥ ॐ ततो विराडजायत विराजो अधि पुरुष:।

(4) स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः॥ ॐ तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्। (ξ) पशुँस्ताँश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये॥

(७)

( ? )

( 80 )

(2)

ॐ तस्माद्यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जिज्ञरे। छन्दाछंसि जिज्ञरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत॥

ॐ तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः। गावो ह जिज्ञरे तस्मात्तस्माञ्जाता अजावयः॥ ॐ तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन् पुरुषं जातमग्रतः।

यदन्नेनातिरोहति॥

तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये॥

विष्णुं तर्पयामि॥ ॐ यत्पुरुषं व्यद्धुः कतिधा व्यकल्पयन्।

विष्णुं तर्पयामि॥ मुखं किमस्यासीत् किं बाहू किमूरू पादा उच्येते॥ विष्णुं तर्पयामि॥

श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादिग्नरजायत॥ विष्णुं तर्पयामि॥ (१३)ॐ नाभ्या आसीदन्तिरक्षछं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत। पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ२ अकल्पयन्॥ विष्णुं तर्पयामि॥ (१४)ॐ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत। वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः॥ विष्णुं तर्पयामि॥

(१४) ॐ यत्पुरुषण हावषा दवा यज्ञमतन्वत।

वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः॥

(१५) ॐ सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः।

देवा यदानं तन्वाना अवध्नन प्रुषं प्रशमः॥

(१५) ॐ सप्तास्थासन् पारवधास्त्रः सप्त सामवः कृताः। देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुम्॥ विष्णुं तर्पयामि॥ (१६) ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः॥ विष्णुं तर्पयामि॥

ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः॥ विष्णुं तर्पयामि॥

पुरुषसूक्तके १६ मन्त्रोंके तर्पणके बाद पुनः 'ॐ अनादिनिधनो देवः' आदि चारों मन्त्रोंसे तर्पण करे—

ॐ अनादिनिधनो देवः शङ्खचक्रगदाधरः।

अथस्यः पादरीकाथ प्रेतमोश्राप्तो भवः। विष्णां तर्परामि॥

अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव ॥ विष्णुं तर्पयामि ॥ अतसीपुष्पसंकाशं पीतवाससमच्युतम् । ये नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते भयम् ॥ विष्णुं तर्पयामि ॥ कृष्ण कृष्ण कृपालो त्वमगतीनां गतिर्भव । संसारार्णवमग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम ॥ विष्णुं तर्पयामि ॥

नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्त वरप्रद। अनेन तर्पणेनाथ प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ विष्णुं तर्पयामि॥ पुनः निम्न वैदिक मन्त्रों (उत्तरनारायणसूक्त)-से तर्पण करे—

ॐ अद्भ्यः सम्भृतः पृथिव्यै रसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे। तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे ॥ विष्णुं तर्पयामि॥ ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्।

तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय॥ विष्णुं तर्पयामि॥ ॐ प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा वि जायते। तस्य योनिं परि पश्यन्ति धीरास्तस्मिन् ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा॥ विष्णुं तर्पयामि॥

तस्य यानि पार पश्यान्त धारास्तास्मन् ह तस्थुभुवनानि ।वश्वा ॥ ।वष्णु तपयामि॥ ॐ यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः । पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये॥ विष्णुं तर्पयामि॥ ॐ रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् ।

यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात्तस्य देवा असन् वशे॥ विष्णुं तर्पयामि॥

\* नारायणबलि-प्रयोग \* १५९ 🕉 श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम्। इषाण सर्वलोकं म इषाण॥ विष्णुं तर्पयामि॥ इष्णन्निषाणामुं म पुन: निम्नांकित चार पौराणिक मन्त्रोंसे तर्पण करे-अनादिनिधनो देवः शङ्खचक्रगदाधरः। άE पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ विष्णुं तर्पयामि॥ अक्षय्य: पीतवाससमच्युतम्। अतसीपुष्पसंकाशं नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते भयम्॥ विष्णुं तर्पयामि॥ कृष्ण कृष्ण कृपालो त्वमगतीनां गतिर्भव। पुरुषोत्तम॥ प्रसीद संसारार्णवमग्नानां विष्णुं तर्पयामि॥ नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्त वरप्रद। तर्पणेनाथ प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ विष्णुं तर्पयामि॥ अनेन पुनः निम्नांकित मन्त्रोंसे तर्पण करे-ॐ युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चित:। वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः स्वाहा॥ विष्णुं तर्पयामि॥ 🕉 इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्। समृढमस्य विष्णुं तर्पयामि॥ पाछंसुरे स्वाहा॥

ॐ इरावती धेनुमती हि भूतछ सूयवसिनी मनवे दशस्या। व्यस्कभ्ना रोदसी विष्णवेते दाधर्थं पृथिवीमभितो मयूखैः स्वाहा॥ विष्णुं तर्पयामि॥ देवश्रतौ देवेष्वा घोषतं प्राची कल्पयन्ती ऊर्ध्वं यज्ञं नयतं मा जिह्वरतम्। स्वं गोष्ठमा वदतं देवी दुर्ये आयुर्मा निर्वादिष्टं प्रजां

निर्वादिष्टमत्र रमेथां वर्ष्मन् पृथिव्याः॥ विष्णुं तर्पयामि॥ ॐ विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्र वोचं यः पार्थिवानि विममे रजाछसि। यो अस्कभायदुत्तरछं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायो विष्णवे त्वा॥ विष्णुं तर्पयामि॥ ॐ दिवो वा विष्ण उत वा पृथिव्या महो वा विष्ण उरोरन्तरिक्षात्। उभा हि हस्ता वसुना पृणस्वा प्र यच्छ दक्षिणादोत सव्याद्विष्णवे त्वा॥ विष्णुं तर्पयामि॥ ॐ प्र तद्विष्णु स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः।

यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा॥ विष्णुं तर्पयामि॥ ॐ विष्णो रराटमसि विष्णोः श्नप्ने स्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णोर्धुवोऽसि । वैष्णवमसि विष्णवे त्वा॥ विष्णुं तर्पयामि॥ पुन: निम्न चार पौराणिक मन्त्रोंसे तर्पण करे—

अनादिनिधनो देवः शङ्खचक्रगदाधरः। άE अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ विष्णुं तर्पयामि॥ अतसीपुष्पसंकाशं

नमस्यन्ति गोविन्दं न विष्णुं तर्पयामि॥ विद्यते तेषां भयम्॥ कृष्ण त्वमगतीनां गतिर्भव। कृष्ण कृपालो पुरुषोत्तम॥ विष्णुं तर्पयामि॥ **संसारार्णवमग्नानां** प्रसीद सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्त वरप्रद। नारायण अनेन तर्पणेनाथ प्रेतमोक्षप्रदो विष्णुं तर्पयामि॥ भव॥ पुनः निम्न वेदमन्त्रोंसे तर्पण करे-ॐ युजे वां ब्रह्म पूर्व्यं नमोभिर्वि श्लोक एतु पथ्येव सूरे:। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थु:॥ विष्णुं तर्पयामि॥ ॐ यस्य प्रयाणमन्वन्य इद्ययुर्देवा देवस्य महिमानमोजसा। यः पार्थिवानि विममे स एतशो रजाछंसि देवः सविता महित्वना॥ विष्णुं तर्पयामि॥ ॐ देव सवितः प्र सुव यज्ञं प्र सुव यज्ञपतिं भगाय। दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु॥ विष्णुं तर्पयामि॥ ॐ इमं नो देव सवितर्यज्ञं प्र णय देवाव्यछं सिखविदछं सत्राजितं धनजितछं स्वर्जितम्। ऋचा स्तोमछ समर्धय गायत्रेण रथन्तरं बृहद्गायत्रवर्त्तनि स्वाहा॥ विष्णुं तर्पयामि॥ ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्। गायत्रेण छन्दसाऽङ्गिरस्वत्पृथिव्याः सधस्थादग्निं पुरीष्यमङ्गिरस्वदा भर त्रैष्टुभेन छन्दसाऽङ्गिरस्वत्॥ विष्णुं तर्पयामि॥ ॐ अभ्रिरिस नार्यिस त्वया वयमग्निछ शकेम खनितुछ सधस्थ आ। छन्दसाऽङ्गिरस्वत् विष्णुं तर्पयामि॥ जागतेन II हस्त आधाय सविता बिभ्रदभ्रिछं हिरण्ययीम्। अग्नेर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याऽभरदानुष्टुभेन छन्दसाऽङ्गिरस्वत्॥ विष्णुं तर्पयामि॥ विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे। विष्णुं तर्पयामि॥ इन्द्रस्य युज्य: सखा॥ तद्विष्णोः परमं पदछं सदा पश्यन्ति सूरय:। दिवीव चक्षुराततम्॥ विष्णुं तर्पयामि॥ पुन: निम्न चार पौराणिक मन्त्रोंसे तर्पण करेάE अनादिनिधनो देवः शङ्खचक्रगदाधरः। पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो विष्णुं तर्पयामि॥ भव॥ पीतवाससमच्युतम्। अतसीपुष्पसंकाशं विष्णुं तर्पयामि॥ नमस्यन्ति गोविन्दं न विद्यते भयम्॥ तेषां त्वमगतीनां गतिर्भव। कृष्ण कृष्ण कृपालो पुरुषोत्तम॥ संसारार्णवमग्नानां प्रसीद विष्णुं तर्पयामि॥

पीतवाससमच्युतम्।

```
सुरश्रेष्ठ
     नारायण
                       तर्पणेनाथ
     अनेन
     निम्न वैदिक मन्त्रोंसे तर्पण करे-
      🕉 रक्षोहणं वलगहनं वैष्णवीमिदमहं तं वलगमुत्किरामि यं मे निष्ट्यो यममात्यो निचखानेदमहं तं
वलगमुत्किरामि यं मे समानो यमसमानो निचखानेदमहं तं वलगमुत्किरामि यं मे सबन्धुर्यमसबन्धुर्निचखानेदमहं
तं वलगमुत्किरामि यं मे सजातो यमसजातो निचखानोत्कृत्यां किरामि॥ विष्णुं तर्पयामि॥
                                    सत्रराडस्यभिमातिहा
                                                             जनराडसि
                                                                            रक्षोहा
                         सपत्नहा
                                                                                      सर्वराडस्यमित्रहा॥
विष्णुं तर्पयामि॥
      ॐ दिवि विष्णूर्व्यक्रछं स्त जागतेन छन्दसा ततो निर्भक्तो योऽस्मान्द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मो ऽन्तरिक्षे विष्णूर्व्यक्रछंस्त
त्रैष्टुभेन छन्दसा ततो निर्भक्तो योऽस्मान्द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः पृथिव्यां विष्णुर्व्यक्रछस्त गायत्रेण छन्दसा ततो
निर्भक्तो योऽस्मान्द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मो ऽस्मादन्नादस्यै प्रतिष्ठाया अगन्म स्वः सं ज्योतिषाभूम॥ विष्णुं तर्पयामि॥
ॐ प्रेता जयता नर इन्द्रो वः शर्म यच्छतु। उग्रा वः सन्तु बाहवोऽनाधृष्या यथाऽसथ॥ विष्णुं तर्पयामि ॥
```

ॐ अश्वस्तूपरो गोमृगस्ते प्राजापत्याः कृष्णग्रीव आग्नेयो रराटे पुरस्तात्सारस्वती मेष्यधस्ताद्धन्वोराश्विनावधोरामौ

ॐ विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा गायत्रं छन्द आ रोह पृथिवीमनु वि क्रमस्व विष्णोः क्रमोऽस्यभिमातिहा

सा

विश्वधायाः।

अदाभ्य:।

समिन्धते।

बर्हिर्निषीदत॥

II

11

विष्णुं तर्पयामि॥

विष्णुं तर्पयामि॥

विष्णुं तर्पयामि॥

विष्णुं तर्पयामि॥

विष्णुं तर्पयामि॥

विष्णुं तर्पयामि॥

बाह्वोः सौमापौष्णः श्यामो नाभ्याछः सौर्ययामौ श्वेतश्च कृष्णश्च पार्श्वयोस्त्वाष्ट्रौ लोमशसक्थौ सक्थ्योर्वायव्यः

त्रैष्टुभं छन्द आ रोहान्तरिक्षमनु वि क्रमस्व विष्णोः क्रमोऽस्यरातीयतो हन्ता जागतं छन्द आ रोह दिवमनु वि

नः

जागृवाछंस:

शृणुता

विष्णुर्गोपा

म

सुमना

इमछं

क्रमस्व विष्णोः क्रमोऽसि शत्रूयतो हन्ताऽऽनुष्टुभं छन्द आ रोह दिशोऽनु वि क्रमस्व॥ विष्णुं तर्पयामि॥

विश्वकर्मा

ॐ अह्रतमिस हविर्धानं दृष्ठहस्व मा ह्वार्मा ते यज्ञपतिर्ह्वार्षीत्।

विष्णुस्त्वा क्रमतामुरु वातायापहतछ रक्षो यच्छन्तां पञ्च॥

परमे वृक्ष आयुधं निधाय कृत्तिं वसान आ चर पिनाकं बिभ्रदा गहि॥

चक्रमे

गत

शिवो

भागछ सोमेनातनच्मि विष्णो हव्यछ रक्ष॥

श्वेतः पुच्छ इन्द्राय स्वपस्याय वेहद्वैष्णवो वामनः॥ विष्णुं तर्पयामि।

सा

शिवतम

वि

आ

विपन्यवो

विश्वाय:

पदा

देवास

मीढ्प्टम

त्रीणि

अतो धर्माणि धारयन्

विष्णोर्यत्परमं पदम्

विश्वे

तद्विप्रासो

άE

άE

एदं

άE उपयामगृहीतोऽस्यादित्येभ्यस्त्वा।

विष्ण उरुगायैष ते सोमस्तछं रक्षस्व मा त्वा दभन्॥ विष्णुं तर्पयामि॥ विष्णो वि क्रमस्वोरु क्षयाय नस्कृधि। જંદ

घृतयोने पिब प्रप्र यज्ञपतिं तिर स्वाहा॥ विष्णुं तर्पयामि॥

विष्णुं तर्पयामि॥

अन्तमें पुनः निम्न पौराणिक मन्त्रोंसे तर्पण करे-

अनादिनिधनो देवः शङ्खचक्रगदाधरः।

पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो अक्षय्य: भव॥

पीतवाससमच्युतम्। अतसीपुष्पसंकाशं

विद्यते भयम्॥ नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां

विष्णुं तर्पयामि॥ कृष्ण कृपालो त्वमगतीनां गतिर्भव।

पुरुषोत्तम॥ विष्णुं तर्पयामि॥ संसारार्णवमग्नानां प्रसीद

सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्त वरप्रद। नारायण तर्पणेनाथ प्रेतमोक्षप्रदो विष्णुं तर्पयामि॥ अनेन भव॥

अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर तर्पणका शेष तिल, त्रिकुश, जल लेकर निम्न संकल्पको तीन बार बोलकर दक्षिण दिशामें पितृतीर्थसे छोड़ दे-

ॐ अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) परलोके महातृषानिवृत्त्यर्थमिदमुदकमुपतिष्ठतु।

सव्य होकर आचमन करे।

फिर त्रिकुश, अक्षत, जल लेकर निम्न संकल्प करे—

सांगताके लिये ब्राह्मण-भोजनका संकल्प—ॐ अद्य ""गोत्र: ""शर्मा/वर्मा/ गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) परलोके महाक्षुधानिवारणार्थं विष्णुतर्पणकर्मणः

साङ्गतासिद्ध्यर्थं श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थं च यथोपपन्नेन अन्नेन तृप्तिपर्याप्तेन यथासंख्याकान् ब्राह्मणान् ( एकं वा) भोजियष्ये। कहकर हाथका संकल्पजल छोड़ दे। अनेन तर्पणकर्मणा श्रीमहाविष्णुः प्रीयतां न मम।

निवेदित करे।

पार्थना-प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्। स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः॥

हाथ जोड़कर विष्णुतर्पणकर्मणि न्यूनातिरिक्तं सर्वं परिपूर्णमस्तु।—ऐसा बोलकर तर्पणकर्म भगवान्को

यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम् ॥ यत्पादपङ्कजस्मरणाद् यस्य नामजपादिप । न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे साम्बमीश्वरम्।। ॥ ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः॥

ॐसाम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः।

॥ नारायणबलि-प्रयोग पूर्ण ॥

## नारायणबलि-श्राद्धप्रयोग

तैयार कर ले। प्रेतके लिये केवल एक पिण्ड बनाने भरके लिये खीर बनानी चाहिये। पाक-निर्माण हो जानेके

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शृचिः ॥ ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनात्, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनात्, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनात्॥

ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः।

**आचमन—ॐ केशवाय नमः।ॐ नारायणाय नमः।ॐ माधवाय नमः।** इन मन्त्रोंको बोलकर

आसनों और पात्रोंका रखना — श्राद्धस्थलके पूर्वभागमें दक्षिण दिशासे प्रारम्भ कर उत्तरकी

देवताओंके आसनके सामने भोजनपात्रके रूपमें पलाशका पत्तल, भोजनपात्रके दक्षिण अर्घपात्र

यजमानका आसन— इसके बाद यजमान अपने बैठनेका आसन देवश्राद्धके लिये पूर्वीभिमुख

रक्षादीप-प्रज्वालन—इस श्राद्धमें दो दीपक तिल-तेलके जलेंगे। देवताओंका देवासनोंसे पूर्व

पूर्वाभिमुख और प्रेतका प्रेतासनसे दक्षिण दक्षिणाभिमुख\* दीपक जलाकर क्रमश: जौ तथा तिलपर रख दे।

भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविघ्नकृत्। यावत् कर्मसमाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव॥

श्राद्धारम्भे गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरम् । स्विपतृन् मनसा ध्यात्वा ततः श्राद्धं समाचरेत्॥

\* प्राङ्मुखोदङ्मुखं दीपं देवागारे द्विजालये। कुर्याद् याम्यमुखं पित्र्ये अद्भिः संकल्प्य सुस्थिरम्॥ (निर्णयसिन्धु)

गदाधर आदिकी प्रार्थना—अंजलिमें फूल लेकर गयाधाम, गदाधर तथा पितरोंका स्मरण कर

ओर क्रमसे विष्णु आदि नौ देवताओंके नौ आसन पश्चिमाभिमुख लगाये जायँ। दसवाँ आसन प्रेतके लिये इसी पंक्तिमें उत्तराभिमुख लगाया जाय। पुन: छ: आसन देवताओंके लिये इसी पंक्तिमें पश्चिमाभिमुख बिछाये

(पलाशका दोना अथवा हाथका बना मिट्टीका दीया) और जलपात्र (पलाशका दोना अथवा हाथका बना मिट्टीका दीया) तथा भोजनपात्रके सामने घृतपात्र (पलाशका दोना अथवा हाथका बना मिट्टीका दीया) रखे।

प्रेतके लिये भी भोजनपात्रके पश्चिम जलपात्र तथा अर्घपात्र और भोजनपात्रके सामने घृतपात्र रखे।

पुने तच्छकेयम्॥

पवित्रपते पवित्रपुतस्य यत्कामः

सिंचन-मार्जन — निम्न मन्त्रसे अपने ऊपर तथा श्राद्धीय वस्तुओंपर जल छिड्के—

शिखाबन्धन — श्राद्धकर्ता अपने आसनपर पूर्वाभिमुख बैठ जाय, गायत्रीमन्त्रसे शिखाबन्धन कर ले।

पाकनिर्माण — श्राद्धकर्ता पवित्र होकर श्राद्धस्थलपर आ जाय। सभी श्राद्धीय सामग्रियोंको

यथास्थान रख ले। सर्वप्रथम पाकनिर्माण करना चाहिये। ईशानकोणमें हाथसे बनाये गये मिट्टीके दो बर्तनोंमें

अनन्तर उसमें तुलसीदल छोडकर विष्णुभगवानुका भोग लगा दे।

पवित्रीधारण — निम्न मन्त्रसे पवित्री पहन ले—

आचमन करे। ॐ हृषीकेशाय नमः कहकर हाथ धो ले।

प्राणायाम—प्राणायाम करे।

तथा प्रेतश्राद्धके लिये दक्षिणाभिमुख लगाये।

निम्न मन्त्रसे दीपकोंकी प्रार्थना करे—

निम्न मन्त्रसे प्रार्थना करे—

जायँ।

देवताओंके लिये २ किलो तथा प्रेतके लिये २५० ग्राम दुधमें चावल डालकर खीरके दो पृथक्-पृथक् पाक

\* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

विधान है। अतः निम्न श्लोकसे विष्णुभगवान्का स्मरण-पूजन करते हुए श्राद्ध आरम्भ करना चाहिये— शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्।

भूमिसहित विष्णु-पूजन— श्राद्ध आरम्भ करनेके पूर्व विष्णुभगवान्का पूजन करनेका

लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्॥ ॐ भूमिपत्नीसहिताय विष्णवे नमः—कहकर भगवान् विष्णुको प्रणामकर पुष्प अर्पित कर दे।

कर्मपात्रका निर्माण — श्राद्धकर्ममें जलका उपयोग करनेके लिये कर्मपात्रका निर्माण कर ले। अक्षतोंके ऊपर जलसे भरा एक कलश रखकर उसमें चन्दन, तुलसी, जौ, पुष्प तथा कुश छोड़ दे और

त्रिकुशसे जलको दक्षिणावर्त आलोडित करते हुए निम्न मन्त्रोंको पढ़े—

🕉 गयायै नमः। ॐ गदाधराय नमः। कहकर फूल चढ़ा दे।

तदनन्तर तीन बार 'ॐ श्राद्धभूम्ये नमः' कहकर भूमिपर जौ एवं पुष्प छोड़े।

ॐ यद्देवा देवहेडनं देवासश्चकृमा वयम् । अग्निर्मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चत्वछहसः॥

ॐ यदि दिवा यदि नक्तमेनाछंसि चकृमा वयम् । वायुर्मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चत्वछंहसः॥ ॐ यदि जाग्रद्यदि स्वप्न एनाछंसि चकृमा वयम्। सूर्यो मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चत्वछंहसः॥

प्रोक्षण—कर्मपात्रके जलसे कुशद्वारा अपना तथा सभी श्राद्धसामग्री एवं पाकका प्रोक्षण करे और

बोले—'श्वादिदुष्टदृष्टिनिपातदूषितपाकादिकं पूतं भवतु।' दिग्–रक्षण— बायें हाथमें पीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ढककर निम्न मन्त्र बोले—

नमो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम। इदं श्राद्धं हृषीकेश रक्ष त्वं सर्वतो दिशः॥

तदनन्तर दाहिने हाथसे सरसोंको पूर्व-दक्षिण आदि दिशाओंमें निम्न मन्त्रोंको पढ़ते हुए छोड़े—पूर्वमें— प्राच्यै नमः। दक्षिणमें—अवाच्यै नमः। पश्चिममें—प्रतीच्यै नमः। उत्तरमें—उदीच्यै नमः। आकाशमें—

अन्तरिक्षाय नमः। भूमिपर—भूम्यै नमः। हाथ जोड़कर प्रार्थना करे—

. पूर्वे नारायणः पातु वारिजाक्षस्तु दक्षिणे। प्रद्युम्नः पश्चिमे पातु वासुदेवस्तथोत्तरे।

ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेदधस्ताच्च त्रिविक्रमः॥

**नीवीबन्धन**\*—किसी पत्रपुटक या पानके पत्तेपर तिल, त्रिकुशका टुकड़ा लपेटकर निम्न मन्त्र

पढ़ते हुए दक्षिण कटिभागमें उसे खोंस ले, बाँध ले—

ॐ निहन्मि सर्वं यदमेध्यकृद् भवेद्धताश्च सर्वेऽसुरदानवा मया। यक्षाश्च रक्षांसि पिशाचगुह्यका हता मया यातुधानाश्च सर्वे॥

यक्षाश्च रक्षांसि पिशाचगुह्यका हता मया यातुधानाश्च सर्वे॥ ॐ सोमस्य नीविरसि विष्णोः शर्मासि शर्मयजमानस्येन्द्रस्य योनिरसि सुसस्याः कृषीस्कृधि।

प्रतिज्ञा-संकल्प—दाहिने हाथमें त्रिकुश, जौ, जल लेकर संकल्प करे—

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत् अद्यैतस्य विष्णोराज्ञया जगत्सृष्टिकर्मणि प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे

जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे ""क्षेत्रे ( यदि काशी हो तो अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते

\* पितृणां दक्षिणे पार्श्वे विपरीता तु दैविके। इति स्मृत्यन्तरात्। (निर्णयसिन्धु तृतीय परि० उत्तरार्ध)

महाश्मशाने भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे ) बौद्धावतारे ""संवत्सरे उत्तरायणे /दक्षिणायने

करिष्ये। हाथका जलादि पात्र (तष्टा)-में छोड़ दे। पितृगायत्रीका पाठ—पितृगायत्रीका तीन बार पाठ करे— ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥

प्रथम नौ देवताओंके लिये आसनदानका संकल्प—देवताओंके लिये बिछाये गये आसनोंपर पूर्वाग्र तीन-तीन कुशोंको आसनके रूपमें रख दे। हाथमें त्रिकुश, जौ, जल लेकर आसनदानका

संकल्प करे—
ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गतविष्णवादिपुरुषान्तदेवानामिमानि नवासनानि विभज्य वो नमः। हाथका जल आदि नौ

आसनोंपर देवतीर्थसे छोड़ दे। आवाहन<sup>\*</sup>—देवताओंके नौ आसनोंपर इस मन्त्रसे जौ छोड़े—'**ॐ यवोऽसि यवयास्मद् द्वेषो** 

यवयाराती: ।' यहाँकी पवित्री उतार दे।

प्रेतके लिये आसनदानका संकल्प—प्रेतके सम्मुख अपने आसनपर बैठ जाय। यहाँकी

पवित्री धारण कर ले। अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर प्रेतासनपर दक्षिणाग्र तीन कुश रख दे। फिर त्रिकुश, तिल

तथा जल लेकर पितृतीर्थसे निम्न संकल्प करते हुए आसन प्रदान करे और तिल, जल आसनपर छोड़ दे। ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित-

षोडशश्राद्धान्तर्गतदशमप्रेतश्राद्धे प्रेतस्य इदमासनं ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

आवाहन — प्रेतके आसनपर इस मन्त्रसे तिल छोड़े—'ॐ अपहता असुरा रक्षाछंसि वेदिषदः॥' यहाँकी पवित्री उतार दे।

ग्यारहवेंसे सोलहवेंतक छः देवताओंके लिये आसनदानका संकल्प— देवताओंके सम्मुख अपने आसनपर आ जाय। सव्य पूर्वाभिमुख होकर यहाँकी पवित्री पहन ले। छः आसनोंपर पूर्वाग्र तीन-तीन कुश रख दे। तदनन्तर त्रिकुश, जौ तथा जल लेकर निम्न संकल्प करे—

आसनापर पूर्वाग्र तान-तान कुश रख द। तदनन्तर त्रिकुश, जा तथा जल लकर निम्न सकल्प कर— ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहितषोडश-श्राद्धान्तर्गतविष्णवादितत्पुरुषान्तदेवानामिमानि षडासनानि विभज्य वो नमः । संकल्पका जौ-जल देवतीर्थसे

श्राद्धान्तर्गतिवण्यवादितत्पुरुषान्तदेवानामिमानि षडासनानि विभज्य वो नमः। संकल्पका जौ-जल देवतीर्थन् आसनोंपर छोड़ दे।

**आवाहन**—देवताओंके छः आसनोंपर इस मन्त्रसे जौ छोड़े—'ॐ यवोऽसि यवयास्मद् द्वेषो यवयारातीः।'

ग्वयारातीः ।' अर्घपात्रनिर्माण—प्रथम नौ देवताओंके समीप आसनपर बैठ जाय। नौ देवभोजनपात्रोंके दक्षिण

रखे हुए अर्घपात्रोंमें निम्न मन्त्रोंको पढ़ते हुए पवित्रक, जल, जौ आदि रखे—

(क) पवित्रक-प्रक्षेप—निम्न मन्त्रों नौ देवनिमित्तक अर्घपात्रोंमें पूर्वाग्र पवित्रक छोडे—

ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्॥

\* आवाहयेदनुज्ञातो विश्वे देवास इत्यृचा॥ यवैरन्ववकीर्याथ भाजने सपवित्रके। शन्नो देव्या पयः क्षिप्त्वा यवोऽसीति यवांस्तथा॥ (वीरमित्रोदय, श्रा०प्र०में याज्ञवल्क्यका वचन) (ख) जल-प्रक्षेप—निम्न मन्त्रसे नौ देवनिमित्तक अर्घपात्रोंमें जल छोडे— ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये।शं योरभि स्रवन्तु नः॥

(ग) जौ-प्रक्षेप—निम्न मन्त्रसे नौ देवनिमित्तक अर्घपात्रोंमें जौ छोडे।

ॐ यवोऽसि यवयास्मद् द्वेषो यवयारातीः। (घ) चन्दन और पुष्पका प्रक्षेप—नौ देवनिमित्तक अर्घपात्रोंमें चन्दन, पुष्प मौन होकर

छोडे और पवित्री उतार दे। **प्रेतार्घपात्रका निर्माण** — अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर प्रेतमण्डलकी पवित्री धारण कर ले।

प्रेतके अर्घपात्रमें **पवित्रे स्थो** • इस मन्त्रसे दक्षिणाग्र पवित्रक, 'शं नो देवी • '— इस मन्त्रसे जल तथा निम्न

मन्त्रसे तिल छोडे-

तिलोऽसि सोमदैवत्यो गोसवो देवनिर्मित:। प्रत्नमद्भिः पृक्तः स्वधया पितुँल्लोकान् प्रीणाहि नः स्वाहा॥

मौन होकर चन्दन-पुष्प छोड़े। यहाँकी पवित्री उतार दे।

पुन: देवमण्डलमें अपने आसनपर आकर सव्य पूर्वाभिमुख होकर पवित्री धारण कर पहलेकी भाँति

देवनिमित्तक छः अर्घपात्रोंमें पवित्रक, जल तथा जौ पूर्वोक्त मन्त्रोंसे और चन्दन-पुष्प मौन होकर छोड़े।

देवार्घपात्रोंका अभिमन्त्रण — प्रथम आसनपर आकर प्रथम विष्णुका अर्घपात्र बायें हाथमें रखकर

उसमेंकी पिवत्री भोजनपात्रपर पूर्वाग्र रख दे और एक आचमनी जल उसपर 'ॐ नमो नारायणाय' बोलकर छोड़े।

अर्घपात्रको दायें हाथसे ढककर निम्न मन्त्रसे अभिमन्त्रित करे-या दिव्या आपः पयसा सम्बभूवूर्या आन्तरिक्षा उत पार्थवीर्याः।

हिरण्यवर्णा यज्ञियास्ता न आपः शिवाः श\*स्योनाः सुहवा

अर्घदान \*— दाहिने हाथमें त्रिकुश, जौ, जल तथा अर्घपात्र लेकर संकल्पपूर्वक पृथक्-पृथक्

अर्घदान करे—

(१) विष्णु-अर्घदान—ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः)

दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गतिवष्णुश्राद्धे विष्णो एषोऽर्घस्ते नमः —ऐसा बोलकर

विष्णु-भोजनपात्रपर रखे पवित्रकपर देवतीर्थसे जल छोड दे। पवित्रक उठाकर अर्घपात्रमें पूर्वाग्र रख दे और

'ॐ विष्णवे स्थानमिस' कहकर अर्घपात्रको देवके दाहिने अर्थात् देवासनके उत्तरमें सीधा रख दे।

इसी प्रक्रियासे निम्न सभी देवताओंके अर्घपात्रोंका अभिमन्त्रण कर उन्हें पृथक्-पृथक् अर्घ प्रदान करे

और पवित्रक तथा अर्घपात्रको निर्दिष्ट स्थानपर रख दे-

(२) शिव-अर्घदान—ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः)

दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गतिशवश्राद्धे शिव एषोऽर्घस्ते नमः।

(३) यम-अर्घदान—ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः)

दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गतयमश्राद्धे यम एषोऽर्घस्ते नमः।

(४) सोमराज-अर्घदान —ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः )

दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गतसोमराजश्राद्धे सोमराज एषोऽर्घस्ते नमः।

\* अर्घेऽक्षय्योदके चैव पिण्डदानेऽवनेजने। तन्त्रस्य तु निवृत्तिः स्यात् स्वधावाचन एव च॥ (कात्यायन० २४।१५, वीर०-श्राद्ध०) अर्घदान, अक्षय्योदकदान, पिण्डदान, अवनेजनदान, प्रत्यवनेजनदान और स्वधावाचनमें एकतन्त्रकी विधि नहीं है।

(५) हव्यवाहन-अर्घदान—ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः )

(६) कव्यवाहन-अर्घदान—ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः )

दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गतहव्यवाहनश्राद्धे हव्यवाहन एषोऽर्घस्ते नमः।

दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गतकव्यवाहनश्राद्धे कव्यवाहन एषोऽर्घस्ते नमः। (७) काल-अर्घदान—ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः)

दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गतकालश्राद्धे काल एषोऽर्घस्ते नमः। (८) रुद्र-अर्घदान--ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः)

दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गतरुद्रश्राद्धे रुद्र एषोऽर्घस्ते नमः। (९) पुरुष-अर्घदान—ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः)

दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गतपुरुषश्राद्धे पुरुष एषोऽर्घस्ते नमः। यहाँकी पवित्री उतार दे।

प्रेतार्घका अभिमन्त्रण — प्रेतमण्डलमें अपने आसनपर आकर अपसव्य तथा दक्षिणाभिमुख

होकर यहाँकी पवित्री पहन ले। प्रेतार्घपात्रको बायें हाथमें रखकर उसमेंका पवित्रक भोजनपात्रपर उत्तराग्र रखकर उसपर 'ॐ नमो नारायणाय' कहकर पितृतीर्थसे एक आचमनी जल छोड़े। अर्घपात्रको दायें हाथसे

ढककर निम्न मन्त्रसे अभिमन्त्रित करे-🕉 या दिव्या आप: पयसा सम्बभूवुर्या आन्तरिक्षा उत पार्थवीर्या:।

हिरण्यवर्णा यज्ञियास्ता न आपः शिवाः शश्स्योनाः सुहवा भवन्तु॥

( १० ) प्रेत-अर्घदान— दाहिने हाथमें त्रिकुश, तिल, जल तथा अर्घपात्र लेकर संकल्प करे—

ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहितषोडश-

श्राद्धान्तर्गतदशमे प्रेतश्राद्धे प्रेत एषोऽर्घस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

—बोलकर पितृतीर्थसे पवित्रकपर आधा जल छोडकर पवित्रकको पुनः अर्घपात्रमें दक्षिणाग्र स्थापित करके अर्घपात्रको प्रेतासनके बायें भागमें 'प्रेताय स्थानमिस' कहकर उत्तान ही स्थापित करे। यहाँकी पवित्री

उतार दे।

देवमण्डलमें आकर सव्य तथा पूर्वाभिमुख होकर यहाँकी पवित्री धारण कर ले। शेष छहों देवार्घपात्रोंका

पूर्वीक्त देवरीतिसे अभिमन्त्रण कर हाथमें त्रिकुश, जौ, जल तथा अर्घपात्र लेकर संकल्पपूर्वक निम्न रीतिसे पृथक्-

पृथक् अर्घ प्रदान करे। प्रत्येक अर्घदानके अनन्तर भोजनपात्रपर रखे पवित्रकपर जल देवतीर्थसे छोड़ दे। पवित्रक उठाकर अर्घपात्रमें पूर्वाग्र रखकर अर्घपात्रको देवके दाहिने अर्थात् देवासनके उत्तरमें सीधा ही रख दे।

( ११ ) विष्णु-अर्घदान—ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः )

दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गतविष्णुश्राद्धे विष्णो एषोऽर्घस्ते नमः।

( १२ ) ब्रह्मा-अर्घदान-ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः )

दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गतब्रह्मश्राद्धे ब्रह्मन् एषोऽर्घस्ते नमः।

( १३ ) विष्णु-अर्घदान—ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गतविष्णुश्राद्धे विष्णो एषोऽर्घस्ते नमः।

(१४) शिव-अर्घदान—ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः)

दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गतशिवश्राद्धे शिव एषोऽर्घस्ते नमः।

\* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \* १६८

(१५) यम-अर्घदान—ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः)

**इदं स्नानीयम् ( सुस्नानीयम् )**—कहकर आसनोंपर पृथक्-पृथक् स्नानीय जल दे।

इदं वस्त्रम् (सुवस्त्रम्) — कहकर आसनोंपर वस्त्र या सूत्र चढाये। इमे यज्ञोपवीते (सुयज्ञोपवीते)—कहकर आसनोंपर यज्ञोपवीत चढाये।

एष गन्धः (स्गन्धः) — कहकर आसनोंपर गन्ध अर्पित करे।

इदं माल्यम् (सुमाल्यम् )—कहकर आसनोंपर माला चढाये। एष ध्रपः (सुध्रपः) — कहकर आसनोंपर ध्रप आघ्रापित करे।

इदं नैवेद्यम् ( सुनैवेद्यम् ) — कहकर आसनोंपर नैवेद्य अर्पित करे। इदं फलम् (सुफलम्) — कहकर आसनोंपर फल समर्पित करे।

एषा दक्षिणा (सुदक्षिणा)—कहकर आसनोंपर दक्षिणा चढाये।

जल पितृतीर्थसे दसवें आसनपर छोड़ दे। यहाँकी पवित्री उतार दे।

लिये देवतीर्थसे आसनोंपर जल निम्न संकल्पसे छोड़ता जाय—

इदं ताम्बूलम् (सुताम्बूलम्) — कहकर आसनोंपर ताम्बूल प्रदान करे।

एष दीपः (सुदीपः) — कहकर आसनोंपर दीपक दिखलाये, हाथ धो ले।

इदमाचमनीयम् ( स्वाचमनीयम् ) — कहकर आसनोंपर आचमनीसे पृथक् - पृथक् जल दे।

इमे यवाक्षताः (सुयवाक्षताः) — कहकर आसनोंपर जौ चढ़ाये, प्रेतके आसनपर इमे तिलाक्षताः

अर्चनदानका संकल्प—त्रिकुश, जौ, जल लेकर प्रथम नौ देवताओंके निमित्त निम्न संकल्प करे— ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहितषोडश-

दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गतयमश्राद्धे यम एषोऽर्घस्ते नमः।

(१६) तत्पुरुष-अर्घदान — ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः )

दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गततत्पुरुषश्राद्धे तत्पुरुष एषोऽर्घस्ते नमः।

देवमण्डलकी पवित्री यहीं उतार दे।

आसनोंपर पूजन — देवमण्डलकी पवित्री पहनकर प्रथम नौ देवताओंका सव्य पूर्वाभिमुख तथा प्रेतमण्डलकी पवित्री पहनकर प्रेतका अपसव्य एवं दक्षिणाभिमुख होकर पूजन करे। पुन: देवमण्डलकी पवित्री

धारणकर छ: देवोंका सव्य पूर्वाभिमुख हो निम्न रीतिसे अलग-अलग पूजन करे-इदमाचमनीयम् ( स्वाचमनीयम् ) — कहकर आसनोंपर आचमनीसे पृथक्-पृथक् जल दे।

(सुतिलाक्षताः) — कहकर तिल चढाये।

श्राद्धान्तर्गतविष्णवादिपुरुषान्तश्राद्धे विष्णवादिपुरुषान्तदेवा एतान्यर्चनानि युष्मभ्यं नमः — कहकर संकल्पका

जल देवतीर्थसे आसनोंपर छोड़ दे। यहाँकी पवित्री उतार दे।

प्रेतमण्डलकी पवित्री पहन ले। प्रेतके निमित्त अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर त्रिकुश, तिल, जल लेकर

निम्न संकल्प करे—ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायण-बलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गतदशमे प्रेतश्राद्धे प्रेत एतान्यर्चनानि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्। कहकर

# देवमण्डलकी पवित्री पहनकर सव्य पूर्वाभिमुख होकर त्रिकुश, जौ, जल लेकर शेष छ: देवताओंके ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित-षोडशश्राद्धान्तर्गतविष्णवादितत्पुरुषान्तश्राद्धे विष्णवादितत्पुरुषान्तदेवा एतान्यर्चनानि युष्पभ्यं नमः।

# **मण्डलकरण<sup>१</sup>—** प्रथम नौ देवताओंके आसनसहित भोजनपात्रोंके चारों ओर जलसे दक्षिणावर्त<sup>२</sup>

चतुष्कोण मण्डल करे। देवमण्डलकी पिवत्री त्याग दे। प्रेतमण्डलकी पिवत्री धारणकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर प्रेतके आसनसिंहत भोजनपात्रके चारों ओर गोल मण्डल वामावर्त बनाये। यहाँकी पिवत्री उतार दे। पुन: देवमण्डलकी पिवत्री धारणकर सव्य पूर्वाभिमुख होकर शेष छ: देवताओंके आसनसिंहत

भोजनपात्रोंके चारों ओर दक्षिणावर्त चतुष्कोण मण्डल करे। सभी मण्डलोंको बनाते समय निम्न मन्त्र पढ़े—

ॐ यथा चक्रायुधो विष्णुस्त्रैलोक्यं परिरक्षति । एवं मण्डलतोयं तु सर्वभूतानि रक्षतु ॥ भूस्वामीके पितरोंको अन्नप्रदान — भूस्वामीके पितरोंको अन्नप्रदान करनेके लिये अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर किसी पात्रमें सब प्रकारके अन्न, जल, घृत, तिल लेकर—'ॐ इदमन्नमेतद्

अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर किसी पात्रमें सब प्रकारके अन्न, जल, घृत, तिल लेकर—'ॐ इदमन्नमेतद् भूस्वामिपितृभ्यो नमः' बोलकर अन्नादिको जलसे सिंचित भूमिपर दक्षिणकी ओर कुशके ऊपर रख दे और जल गिरा दे।

जल गिरा दे।

अन्नपरिवेषण — सभी भोजनपात्रोंसे जौ एवं तिल हटा दे। सव्य पूर्वाभिमुख होकर देवतीर्थसे नौ देवताओंके भोजनपात्रोंपर अन्न परोसकर रखे गये जलपात्रोंमें जल तथा घृतपात्रोंमें घृत रख दे। पवित्री उतार

दे तथा दूसरी पिवत्री पहन ले एवं अपसव्य दिक्षणाभिमुख होकर प्रेतके भोजनपात्रपर पितृतीर्थसे अन्न परोसकर पात्रोंमें जल तथा घृत रख दे। यहाँकी पिवत्री तथा कुशका परित्याग कर दूसरी पिवत्री पहन ले। सव्य होकर छ: देवताओंके पात्रोंपर अन्नपरिवेषण कर दोनियोंमें जल तथा घृत रख दे।

पार्थिवछरजः। मधु द्यौरस्तु नः पिता॥ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ२ अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु नः॥

मधु-प्रक्षेप--- सव्यापसव्य होकर देवभोजनपात्रों तथा प्रेतभोजनपात्रपर दोनों हाथोंसे निम्न मन्त्रसे

मधु छोड़े— ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः॥ मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्

ॐ मधु मधु मधु॥ पात्रालम्भन<sup>३</sup>— उत्तान बायें हाथके ऊपर उत्तान दाहिना हाथ स्वस्तिकाकार रखकर विष्णुवाले देव-

भोजनपात्रका स्पर्श करते हुए निम्न मन्त्रोंको पढ़े— ॐ पृथिवी ते पात्रं द्यौरपिधानं ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतं जुहोमि स्वाहा।

ॐ इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्। समूढमस्य पाछसुरे स्वाहा॥

ॐ कृष्ण हव्यमिदं रक्ष मदीयम्।

अन्न आदिका स्पर्श<sup>8</sup>— बायें हाथसे भोजनपात्रका स्पर्श किये हुए ही दाहिने हाथके अनुत्तान १. दैवे चतुरस्रं पित्र्ये वर्तुलं मण्डलम्। (बह्वचपरिशिष्ट)

बहुचपरिशिष्टमें बताया गया है कि देवताओंके लिये चतुष्कोण और प्रेत तथा पितरोंके लिये वृत्ताकार मण्डल बनाना चाहिये।

२. (क) गन्धोदके तथा दीपमाल्यदामप्रदीपकम् । अपसव्यं ततः कृत्वा पितृृणामप्रदक्षिणम् ॥ (ग०पु०,आ०काण्ड ९९।१३) (ख) दक्षिणं पातयेज्जानुं देवान् परिचरन् सदा। पातयेदितरं जानुं पितृन् परिचरन् सदा॥

(ख) दक्षिण पातयज्जानु दवान् पारचरन् सदा। पातयादतर जानु ।पतॄन् पारचरन् सदा॥ प्रदक्षिणं तु देवानां पितॄणामप्रदक्षिणम्।(वीरमित्रोदय-श्राद्धप्रकाशमें कात्यायनका वचन)

३. (क) दक्षिणं तु करं कृत्वा वामोपिर निधाय च । देवपात्रमथालभ्य पृथ्वी ते पात्रमुच्चरेत् ॥ दक्षिणोपिर वामं च पित्र्यपात्रस्य लम्भनम् । पात्रालम्भनं कुर्याद् दत्त्वा चान्नं यथाविधि: ॥ (श्राद्धकाशिकामें पद्मपुराणका वचन)

दाक्षणापार वाम च पित्र्यपात्रस्य लम्भनम् । पात्रालम्भनं कुयाद् दत्त्वा चान्न यथा।वाधः ॥ ( श्राद्धकाशिकाम प ( ख ) पित्र्येऽनुत्तानपाणिभ्यामुत्तानाभ्यां च दैवते । ( यम ) एवमेव हेमाद्रिमदनरत्नप्रभृतयः ।

४. उत्तानेन तु हस्तेन कुर्यादन्नावगाहनम् । आसुरं तद्भवेच्छ्राद्धं पितॄणां नोपतिष्ठते ॥

उत्तान हाथके अँगूठेसे अन्नस्पर्श करनेपर वह श्राद्ध आसुरश्राद्ध हो जाता है और पितरोंको उपलब्ध नहीं होता। इसलिये अनुत्तान हाथके अँगूठेसे अन्न आदिका स्पर्श करना चाहिये।

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \* १७० अँगुठेसे 'इदमन्नम्' से अन्नका, 'इमा आपः' से जलका, 'इदमाज्यम्' से घृतका और 'इदं हव्यम्' से फिर

अन्नका स्पर्श करके 'ॐ यवोऽसि यवयास्मद् द्वेषो यवयाराती:।' इस मन्त्रसे भोजनपर जौ छोड़े। हट्यदान-संकल्प — बाएँ हाथसे अन्नपात्रका स्पर्श किये हुए ही दाहिने हाथमें त्रिकुश, जौ,

जल लेकर संकल्प करे—

ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित-षोडशश्राद्धान्तर्गतविष्णुश्राद्धे विष्णवे इदमन्नं सोपस्करममृतस्वरूपं हव्यं स्वाहा सम्पद्यताम्, न मम।

कहकर विष्णुभोजनपात्रके पास जल छोड़े।

इसी प्रकार पृथक्-पृथक् आठ देवोंके भोजनपात्रोंका आलम्भन, अंगुष्ठनिवेशन तथा अन्नपर जौ

विकिरण करे और पृथक्-पृथक् हव्यदानका संकल्प करे। यहाँकी पवित्री तथा त्रिकुश यहीं छोड़ दे।

अष्टादश पदार्थींमें परिगणित होनेके कारण प्रेतश्राद्धमें पात्रालम्भन और अन्नावगाहन निषिद्ध है।

कव्यदान-संकल्प — प्रेतमण्डलमें आकर यहाँकी पवित्री पहन ले। अपसव्य दक्षिणाभिमुख

होकर प्रेतके अन्नपर 'ॐ अपहता असुरा रक्षाः सि वेदिषदः'—मन्त्रसे तिल छोड़े तथा त्रिकुश, तिल, जल

लेकर संकल्प करे—

ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित-षोडशश्राद्धान्तर्गतप्रेतश्राद्धे प्रेताय इदमन्नं सोपस्करममृतस्वरूपं कव्यं ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

पितृतीर्थसे जल छोड़ दे। यहाँकी पवित्री उतार दे। हव्यदान-संकल्प-आगेके देवमण्डलमें आकर यहाँकी पवित्री धारणकर पुन: सव्य पूर्वीभिमुख हो पूर्विनिर्दिष्ट देवरीतिसे शेष छ: देवभोजनपात्रोंका पृथक्-पृथक् पात्रालम्भन, अङ्गष्ठिनवेशन, अन्नपर

जौविकिरण करे तथा जौ, जल, त्रिकुश लेकर हव्यदानका पृथक्-पृथक् संकल्प करे।

ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्॥ कुश बिछाकर पिण्डदानके लिये निर्मित सामग्रीमेंसे किंचित् सामग्री लेकर उसमें तिल मिलाकर दाहिने हाथमें ले ले तथा त्रिकुश, तिल, जल साथ लेकर बिछाये गये कुशोंपर निम्न मन्त्र पढ़ते हुए पितृतीर्थसे रख दे—

प्रार्थना — तदनन्तर हाथ जोड़कर प्रार्थना करे— अन्नहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद्भवेत् । अच्छिद्रमस्तु तत्सर्वं पित्रादीनां प्रसादतः॥

पितृगायत्रीका पाठ—निम्न पितृगायत्रीका तीन बार जप करे— ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥ वेदशास्त्रका पाठ—पैरोंके नीचे पूर्वाग्र तीन कुशोंको रखकर वेदशास्त्रका पाठ करे।

(१) ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्। होतारं रत्नधातमम्॥ (२) ॐ इषे त्वोर्जे त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्व मघ्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा व स्तेन ईशत माघशछंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात बह्वीर्यजमानस्य पशुन्पाहि॥

(३) ॐ अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये। नि होता सित्स बर्हिषि॥ (४) ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शं योरभि स्रवन्तु नः॥

विकिरदान — अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर दक्षिण दिशाकी भूमिको जलसे सींच दे। उसपर तीन

असंस्कृतप्रमीतानां त्यागिनां कुलभागिनाम् । उच्छिष्टभागधेयानां दर्भेषु विकिरासनम्।।

## अग्निदग्धाश्च ये जीवा येऽप्यदग्धाः कुले मम। भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु परां गतिम्॥

तदनन्तर पहिनी हुई पवित्री, त्रिकुश आदिका वहीं परित्याग कर दे। हाथ-पाँव धो ले। अपने आसनपर आ जाय। सव्य पूर्वाभिमुख होकर आचमन कर ले, नयी पवित्री धारण कर ले। श्रीहरिका स्मरण कर पिण्डदानके

उन कुशोंको ईशान दिशामें फेंक दे। प्रेतश्राद्धमें वर्ज्य अष्टादश पदार्थोंमें परिगणित होनेके कारण

उत्मुक-स्थापन — सभी देववेदियोंके चारों ओर दायीं ओरसे प्रदक्षिणक्रमसे अंगारको निम्न मन्त्रसे घुमाये—

—और उसे प्रथम विष्णुवेदीके दक्षिण<sup>१</sup>में श्राद्धपर्यन्त स्थापित कर दे। इस प्रक्रियाका निर्वाह अंगार तथा

निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टाँल्लोकात्प्रणुदात्यस्मात्॥

लिये वेदियोंका निर्माण करे।

वेदियोंका निर्माण — भोजनपात्रके पश्चिमभागमें प्रादेशमात्र लम्बी, ६ अँगुल चौड़ी ९ वेदियाँ और

प्रेतभोजनपात्रके उत्तर दिशामें अपसव्य होकर प्रेतवेदी बनाये। सव्य होकर शेष ६ देववेदियोंको भी देवरीतिसे

पूर्ववत् बनाये। . **अवनेजनपात्रस्थापन**—देववेदियोंके दक्षिण दिशामें अवनेजनपात्र (दोनिये या मिट्टीके दीये) रखे।

प्रेतवेदीके पश्चिममें भी एक अवनेजनपात्र रखे। ये ही अवनेजनपात्र बादमें प्रत्यवनेजनपात्र कहलाते हैं।

प्रोक्षण — प्रथम ९ देववेदियोंको सव्य होकर तथा प्रेतवेदीको अपसव्य होकर पुनः ६ देववेदियोंको सव्य होकर निम्न मन्त्रद्वारा जलसे सींच दे-

ॐ अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची ह्यवन्तिका। पुरी द्वारावती ज्ञेयाः सप्तैता मोक्षदायिकाः॥ रेखाकरण — निम्न मन्त्र पढ़ते हुए बायें हाथके अङ्गष्ठ तथा तर्जनीसे तीन समूल कुशोंके अग्रभागको

और दाहिने हाथके अङ्गष्ठ तथा तर्जनीसे कुशोंके मूल भागको पकड़कर पश्चिमसे पूर्वकी ओर प्रेतवेदीको छोड़कर सभी देववेदियोंपर ॐ अपहता असुरा रक्षाछंसि वेदिषदः॥ कहकर एक-एक रेखा खींचे।

दसवीं (प्रेतकी)-वेदीपर रेखा नहीं खींची जायगी।

गोहरी आदिके अभावमें ज्वालामुखी धूप आदिसे भी किया जा सकता है। प्रेतश्राद्धमें वर्ज्य अष्टादश पदार्थोंमें परिगणित होनेके कारण दसवीं प्रेतकी वेदीपर उल्मुक नहीं रहेगा।

यहाँकी पवित्री उतार दे। प्रेतमण्डलकी पवित्री धारण कर ले। प्रेत अवनेजनपात्रमें अपसव्य दक्षिणाभिमुख

होकर जल, तिल, गन्ध, पुष्प डाल दे। पवित्री उतार दे। पुन: देवमण्डलकी पवित्री पहनकर सव्य पूर्वाभिमुख होकर १. उल्लेखनानन्तरं पश्चादुल्मुकनिधानमाह कात्यायनः—उल्मुकं परस्तात् करोति ये रूपाणीति रेखायाः परस्ताद्दक्षिणप्रदेशे उल्मुकं निद्धातीत्यर्थः । स्कन्दपुराणेऽपि ये रूपाणीति मन्त्रेण न्यसेदुल्मुकमन्तिके । अन्तिके दक्षिणाशायामित्यर्थः । (गौडीयश्राद्धप्रकाश पृ० ३०)

ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमाना असुराः सन्तः स्वधया

अंगारको घुमानेके अनन्तर पिण्डवेदीके दक्षिणदिशामें स्थापित करना चाहिये। २. कई प्रयोगपद्धतियोंमें कुशास्तरणके बाद अवनेजन प्रदान करनेकी व्यवस्था दी गयी है, वह भी विहित ही है, परंतु श्राद्धके आधारभूत ग्रन्थ पारस्करगृह्यसूत्र तथा उसके भाष्यकारोंके निम्न वचनोंके अनुसार कुशास्तरणके पूर्व भी वेदीके मध्य खींची गयी रेखापर अवनेजन

(५) कुशास्तरण, (६) पिण्डदान। इस आधारपर यहाँ यह प्रयोग दिया जा रहा है।

**'दर्भेषु त्रींस्त्रीन् पिण्डानवनेज्य दद्यात्'** (पारस्करगृह्यसूत्रपरिशिष्ट श्राद्धसूत्रकण्डिका ३) अवनेजन देकर दर्भींके ऊपर पिण्डदान करे।

उपर्युक्त पारस्करगृह्यसूत्रपर कर्काचार्यजीका भाष्य इस प्रकार है—'पिण्डिपतृयज्ञवदुपचार इति सूत्रितत्वात्।' **'पिण्डपितृयज्ञवदुपचारः पित्र्ये'** (श्राद्धकाशिका २।२ तथा पारस्करगृह्यसूत्रैपरिशिष्ट श्राद्धसूत्रकॉण्डका २) इस सूत्रके अनुसार पिण्डिपतृयज्ञमें जिस प्रक्रियाका आश्रयण किया गया है, उसी तरह अन्य श्राद्धोंमें भी किया जाय। दर्शपौर्णमासमें पितृयज्ञका प्रकरण है,

जिसमें पहले अवनेजन बादमें कुशास्तरणकी विधि है।

गदाधरभाष्य—अत्राह याज्ञवल्क्यः—सर्वमन्नमुपादाय सतिलं दक्षिणामुखः । उच्छिष्टसन्निधौ पिण्डान् दद्याद्वै पितृयज्ञवदिति॥ **अत्र पदार्थक्रमः**—उल्लेखनम्, उदकालम्भः, उल्मुकनिधानम्, अवनेजनम्, सकृदाच्छिन्नास्तरणम्, पिण्डदानम्। अर्थात् उच्छिष्टकी सन्निधिमें दक्षिणाभिमुखं होकर सभी अन्नोंको लेकर सतिलिपितृयज्ञवत् पिण्ड प्रदान करना चाहिये। यहाँ पदार्थ-क्रम निम्नलिखित है—(१) उल्लेखन (रेखाकरण), (२) उदकालम्भन, (३) उल्मुकंसंस्थापन (अंगारभ्रामण), (४) अवनेजन,

**अवनेजनपात्रनिर्माण** २ — पूर्वस्थापित नौ देव अवनेजनपात्रोंमें जल, जौ, गन्ध, पुष्प डाल दे।

\* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \* १७२

प्रथम वेदीके पास जाकर हाथमें त्रिकुश, जौ, जल अवनेजनपात्र लेकर निम्न संकल्प करे—

अवनेजनदानका संकल्प—(१)ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः )

शेष छ: अवनेजनपात्रोंमें जल, जौ, गन्ध, पुष्प डाले।

दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गतिवष्णुश्राद्धपिण्डस्थाने विष्णो अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः।

—ऐसा कहकर अवनेजनपात्रका आधा जल देवतीर्थसे वेदीपर खींची हुई रेखाके मध्यपर गिराकर अवनेजनपात्रको वेदीके दक्षिण भागमें सीधा रख दे। इसी प्रकारसे सभी वेदियोंपर अवनेजनदानका संकल्प

करे और अवनेजनपात्रको यथास्थान रख दे। (२) ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) दुर्मरणनिमित्तकनारायण-

बलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गतशिवश्राद्धिपण्डस्थाने शिव अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः। (३) ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलि-

विहितषोडशश्राद्धान्तर्गतयमश्राद्धिपण्डस्थाने यम अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः। (४) ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलि-

विहितषोडशश्राद्धान्तर्गतसोमराजश्राद्धपिण्डस्थाने सोमराज अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः। (५) ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलि-

विहितषोडशश्राद्धान्तर्गतहव्यवाहनश्राद्धिपण्डस्थाने हव्यवाहन अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः। (६) ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलि-विहितषोडशश्राद्धान्तर्गतकव्यवाहनश्राद्धिपण्डस्थाने कव्यवाहन अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः।

(७) ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलि-विहितषोडशश्राद्धान्तर्गतकालश्राद्धिपण्डस्थाने काल अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः।

(८) ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलि-विहितषोडशश्राद्धान्तर्गतरुद्रश्राद्धिपण्डस्थाने रुद्र अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः। (९) ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलि-

विहितषोडशश्राद्धान्तर्गतपुरुषश्राद्धिपण्डस्थाने पुरुष अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः। पवित्री उतार दे। **प्रेतको अवनेजनदान** — प्रेतके आसनके समीप अपने आसनपर आकर यहाँकी पवित्री धारण कर ले। अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर त्रिकुश, तिल, जल एवं अवनेजनपात्र लेकर निम्न संकल्प बोले—

उतार दे। पुन: सव्य पूर्वाभिमुख होकर देवमण्डलकी पवित्री पहनकर हाथमें त्रिकुश, जौ, जल एवं अवनेजनपात्र लेकर शेष छ: वेदियोंपर निम्न संकल्पोंके अनुसार अवनेजनदान दे और अवनेजनपात्र यथास्थान रख दे— (११) ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) दर्मरणनिमित्तकनारायणबलि-विहितषोडशश्राद्धान्तर्गतविष्णुश्राद्धपिण्डस्थाने विष्णो अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः। (१२) ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलि-

(१०) ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलि-विहितषोडशश्राद्धान्तर्गतप्रेतश्राद्धिपण्डस्थाने प्रेत अत्रावनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम् — कहकर अवनेजनपात्रका आधा जल पितृतीर्थसे वेदीके मध्य छोड़े और पात्रको यथास्थान रख दे। यहाँकी पवित्री

विहितषोडशश्राद्धान्तर्गतब्रह्मश्राद्धिपण्डस्थाने ब्रह्मन् अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः।

(१३) ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलि-

विहितषोडशश्राद्धान्तर्गतविष्णुश्राद्धपिण्डस्थाने विष्णो अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः। (१४) ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलि-विहितषोडशश्राद्धान्तर्गतशिवश्राद्धपिण्डस्थाने शिव अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः।

(१५) ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलि-

विहितषोडशश्राद्धान्तर्गतयमश्राद्धिपण्डस्थाने यम अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः। (१६) ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलि-

विहितषोडशश्राद्धान्तर्गततत्पुरुषश्राद्धिपण्डस्थाने तत्पुरुष अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः। क्शास्तरण — देववेदियोंपर खींची हुई रेखापर पूर्वाग्र तीन कुश बिछाये। पवित्री उतार दे। प्रेतमण्डलकी पवित्री पहनकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर प्रेतवेदीपर दक्षिणाग्र तीन कुश बिछाये। यहाँकी पवित्री उतारकर

दूसरी धारण कर ले। पुन: सव्य पूर्वाभिमुख होकर छ: देववेदियोंपर खींची गयी रेखापर पूर्वाग्र तीन-तीन कुश रखे।

पिण्डनिर्माण एवं पिण्डदान—शर्करा, मधु, घृत और तैयार चरुद्वारा पंद्रह पिण्डोंका निर्माण कर ले। प्रेतपाकसे प्रेतके निमित्त एक पिण्ड बना ले। देवपिण्डोंमें जौ डाल दे। दसवें प्रेतपिण्डमें तिल डाल

दे। त्रिकुश, जौ, जल तथा पिण्ड लेकर सव्य पूर्वाभिमुख होकर निम्न संकल्प करते हुए पहले नौ देववेदियोंपर अवनेजन स्थानपर देवतीर्थसे पिण्ड रखे—

(१) ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित-षोडशश्राद्धान्तर्गतविष्णुश्राद्धे विष्णो एष पिण्डस्ते नमः। बोलकर देवतीर्थसे कुशाओंके मध्यमें पिण्ड रख दे।

(२) ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित-षोडशश्राद्धान्तर्गतशिवश्राद्धे शिव एष पिण्डस्ते नमः।

(३) ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित-षोडशश्राद्धान्तर्गतयमश्राद्धे यम एष पिण्डस्ते नमः। (४) ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित-

षोडशश्राद्धान्तर्गतसोमराजश्राद्धे सोमराज एष पिण्डस्ते नमः।

(५)ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित-

षोडशश्राद्धान्तर्गतहव्यवाहनश्राद्धे हव्यवाहन एष पिण्डस्ते नमः। (६) ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित-

षोडशश्राद्धान्तर्गतकव्यवाहनश्राद्धे कव्यवाहन एष पिण्डस्ते नमः।

(७) ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित-

षोडशश्राद्धान्तर्गतकालश्राद्धे काल एष पिण्डस्ते नमः।

(८) ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित-

षोडशश्राद्धान्तर्गतरुद्रश्राद्धे रुद्र एष पिण्डस्ते नमः। (९) ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित-

षोडशश्राद्धान्तर्गतपुरुषश्राद्धे पुरुष एष पिण्डस्ते नमः।

पिण्डाधार कुशोंके मूलमें हाथ पोंछ ले। देवमण्डलकी पिवत्री उतार दे। प्रेतमण्डलकी पिवत्री पहन ले।

अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर त्रिकुश, तिल, जल एवं पिण्ड लेकर संकल्प करे-

( १० ) ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित-

षोडशश्राद्धान्तर्गतप्रेतश्राद्धे प्रेत एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

पितृतीर्थसे कुशाके मध्यमें पिण्ड रख दे। पिण्डके नीचे बिछे कुशोंमें हाथ पोंछ ले। पवित्री उतार दे।

संकल्प करते हुए कुशपर अवनेजन-स्थानमें देवतीर्थसे पिण्ड रखता जाय— (११) ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित-

देवमण्डलकी पवित्री पहन ले। सव्य पूर्वाभिमुख होकर त्रिकुश, जौ, जल तथा पिण्ड लेकर निम्न

षोडशश्राद्धान्तर्गतविष्णुश्राद्धे विष्णो एष पिण्डस्ते नमः। (१२)ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित-

षोडशश्राद्धान्तर्गतब्रह्मश्राद्धे ब्रह्मन् एष पिण्डस्ते नमः। (१३)ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित-

षोडशश्राद्धान्तर्गतविष्णुश्राद्धे विष्णो एष पिण्डस्ते नमः। (१४)ॐ अद्य '''गोत्रस्य ( ''''गोत्रायाः ) '''प्रेतस्य ( ''''प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित-

षोडशश्राद्धान्तर्गतशिवश्राद्धे शिव एष पिण्डस्ते नमः। (१५)ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित-

षोडशश्राद्धान्तर्गतयमश्राद्धे यम एष पिण्डस्ते नमः।

( १६ ) ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित-

षोडशश्राद्धान्तर्गततत्पुरुषश्राद्धे तत्पुरुष एष पिण्डस्ते नमः।

कुशोंके मूलमें हाथ पोंछना—पिण्डाधारकुशोंके मूल भागमें हाथ पोंछे। आचमन करे तथा

हरिस्मरण कर ले। **प्रत्यवनेजनदानका संकल्प**—त्रिकुश, जौ, जल, सजल प्रत्यवनेजनपात्र (पात्रमें जल न हो

तो छोड़ ले) हाथमें लेकर प्रत्यवनेजनदानका संकल्प करके देविपण्डोंपर सम्पूर्ण जल देवतीर्थसे छोड़कर पात्र पूर्ववत् रख दे—

(१)ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहितषोडश-श्राद्धान्तर्गतविष्णुपिण्डे विष्णो अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः । बोलकर देवतीर्थसे जल पिण्डपर छोड़ दे।

ं (२) ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित-षोडशश्राद्धान्तर्गतशिविषण्डे शिव अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः। बोलकर देवतीर्थसे जल पिण्डपर छोड़ दे।

शंडशश्राद्धान्तर्गतशिवपिण्डे शिव अत्र प्रत्यवनिनिक्ष्व ते नमः। बोलकर देवतिथसे जल पिण्डपर छोड़ दे। ( ३ ) ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित-

पोडशश्राद्धान्तर्गतयमिण्डे यम अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः। बोलकर देवतीर्थसे जल पिण्डपर छोड़ दे।

॥डशश्राद्धान्तगतयमापण्ड यम अत्र प्रत्यवनानक्ष्व त नमः। बालकर दवतायस जल १५ण्डपर छाड़ दा (४)ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित-

षोडशश्राद्धान्तर्गतसोमराजिपण्डे सोमराज अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः । बोलकर देवतीर्थसे जल पिण्डपर छोड़ दे।

(५)ॐ अद्य '''गोत्रस्य ( '''गोत्रायाः ) '''प्रेतस्य ( '''प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित-षोडशश्राद्धान्तर्गतहव्यवाहनपिण्डे हव्यवाहन अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः। बोलकर देवतीर्थसे जल पिण्डपर

छोड़ दे।

(६) ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित-षोडशश्राद्धान्तर्गतकव्यवाहनपिण्डे कव्यवाहन अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः। बोलकर देवतीर्थसे जल पिण्डपर (८) ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित-

(९) ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित-

छोड दे।

(७) ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्राया:) ""प्रेतस्य (""प्रेताया:) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित-

षोडशश्राद्धान्तर्गतकालिपण्डे काल अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः। बोलकर देवतीर्थसे जल पिण्डपर छोड़ दे।

षोडशश्राद्धान्तर्गतरुद्रपिण्डे रुद्र अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः। बोलकर देवतीर्थसे जल पिण्डपर छोड दे।

देवमण्डलकी पवित्री उतार दे।

लेकर निम्न संकल्प बोले—

षोडशश्राद्धान्तर्गतविष्णुपिण्डे विष्णो अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः। बोलकर देवतीर्थसे जल पिण्डपर छोड़ दे। षोडशश्राद्धान्तर्गतब्रह्मपिण्डे ब्रह्मन् अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः। बोलकर देवतीर्थसे जल पिण्डपर छोड् दे।

( १४ ) ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित-षोडशश्राद्धान्तर्गतशिविपण्डे शिव अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः। बोलकर देवतीर्थसे जल पिण्डपर छोड् दे। ( १५ ) ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित-

पूजन करे तथा तीन-तीन कच्चे सूतोंको पिण्डपर वस्त्रके निमित्त चढाये।

इदमाचमनीयम् ( स्वाचमनीयम् ) — कहकर पिण्डोंपर आचमनीय जल दे।

इदमाचमनीयम् ( स्वाचमनीयम् ) — कहकर पिण्डोंपर आचमनीय जल दे।

इदं स्नानीयम् (सुस्नानीयम्) — कहकर पिण्डोंपर स्नानीय जल दे।

इदं वस्त्रम् (स्वस्त्रम्) — कहकर पिण्डोंपर वस्त्र या सूत्र चढाये।

षोडशश्राद्धान्तर्गतयमिपण्डे यम अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः। बोलकर देवतीर्थसे जल पिण्डपर छोड़ दे।

छोड़ दे।

( १३ ) ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित-षोडशश्राद्धान्तर्गतविष्णुपिण्डे विष्णो अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः। बोलकर देवतीर्थसे जल पिण्डपर छोड़ दे।

( १२ ) ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित-

( ११ ) ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित-

पुनः देवमण्डलकी पवित्री पहन ले। सव्य पूर्वाभिमुख होकर त्रिकुश, जौ, जल, सजल प्रत्यवनेजनपात्र लेकर शेष छ: देवपिण्डोंपर प्रत्यवनेजनदानका संकल्प करे-

( १६ ) ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित-

नीवीविसर्जन — नीवीका विसर्जनकर उसे उत्तरकी ओर फेंक दे। आचमनकर भगवान्का स्मरण करे। पिण्डपूजन — सव्य-अपसव्य होकर निम्न रीतिसे विविध उपचारोंद्वारा पृथक्-पृथक् पिण्डोंका

षोडशश्राद्धान्तर्गततत्पुरुषपिण्डे तत्पुरुष अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः। बोलकर देवतीर्थसे जल पिण्डपर

पिण्डके ऊपर जल गिराकर पात्रको यथास्थान सीधा रख दे। पवित्री उतार दे।

( १० ) ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित-षोडशश्राद्धान्तर्गतप्रेतिपण्डे प्रेत अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। ऐसा बोलकर पितृतीर्थसे

षोडशश्राद्धान्तर्गतपुरुषपिण्डे पुरुष अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः। बोलकर देवतीर्थसे जल पिण्डपर छोड़ दे। प्रेतमण्डलकी पवित्री पहन ले। अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर त्रिकुश, तिल, जल, सजल प्रत्यवनेजनपात्र एष गन्धः (सुगन्धः) — कहकर पिण्डोंपर गन्ध अर्पित करे।

इमे यज्ञोपवीते (स्यज्ञोपवीते ) -- कहकर पिण्डोंपर यज्ञोपवीत चढाये।

इमे यवाक्षताः (सुयवाक्षताः) — कहकर पिण्डोंपर जौ चढ़ाये। प्रेतके पिण्डपर इमे तिलाक्षताः (सुतिलाक्षताः) — कहकर तिल चढाये। इदं माल्यम् (सुमाल्यम्)—कहकर पिण्डोंपर माला चढ़ाये।

एष धृपः (सुधृपः)—कहकर पिण्डोंपर धृप आघ्रापित करे। एष दीप: (सुदीप:) - कहकर पिण्डोंपर दीपक दिखाये, हाथ धो ले। इदं नैवेद्यम् (सुनैवेद्यम्) — कहकर पिण्डोंपर नैवेद्य अर्पित करे।

इदं फलम् (सुफलम्) — कहकर पिण्डोंपर फल समर्पित करे। इदं ताम्बूलम् (सुताम्बूलम् ) — कहकर पिण्डोंपर ताम्बूल प्रदान करे।

एषा दक्षिणा (सुदक्षिणा) — कहकर पिण्डोंपर दक्षिणा चढाये।

पिण्डपूजनकर निम्न रीतिसे अर्चनदानका संकल्प करे-

अर्चनदानका संकल्प— सव्य पूर्वाभिमुख होकर हाथमें त्रिकुश, जौ, जल लेकर प्रथम नौ

पिण्डोंपर अर्चनदानके लिये संकल्प करे-

ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहितषोडश-

श्राद्धान्तर्गतविष्णवादिपुरुषान्तदेवाः पिण्डेषु एतान्यर्चनानि युष्मभ्यं नमः। ऐसा कहकर नौ देविपण्डोंपर

हाथका जल गिराये। यहाँकी पवित्री उतार दे।

**प्रेतिपण्डपर अर्चनदानका संकल्प**—दूसरी पवित्री पहन ले। अपसव्य दक्षिणाभिमुख

होकर त्रिकुश, तिल, जल लेकर अर्चनदानका संकल्प करे-ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहितषोडश-

श्राद्धान्तर्गतप्रेतश्राद्धिपण्डे प्रेत एतान्यर्चनानि ते मया दीयन्ते, तवोपितष्ठन्ताम्। यहाँकी पवित्री उतार दे। **अर्चनदानका संकल्प** — तदनन्तर देवमण्डलकी पवित्री धारणकर सव्य पूर्वाभिमुख होकर

त्रिकुश, जौ, जल लेकर शेष छ: देविपण्डोंपर अर्चनदानका संकल्प करे—

ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहितषोडश-

श्राद्धान्तर्गतविष्णवादितत्पुरुषान्तदेवाः पिण्डेषु एतान्यर्चनानि युष्मभ्यं नमः। संकल्पजल पिण्डोंपर गिराये। सद्गतिकी कामना — प्रेतकी सद्गतिके लिये इस प्रकार बोले — एभिः पिण्डदानैः "'गोत्रस्य

( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) प्रेतत्विवमुक्तिर्दुर्मरणप्रयुक्तदोषनिवृत्तिरुत्तमलोकप्राप्तिश्च भवन्तु।

**अक्षय्योदकदान** — पहले नौ देवभोजनपात्रोंपर 'ॐ शिवा आपः सन्तु' से जल 'ॐ सौमनस्यमस्तु' से पुष्प और '**ॐ अक्षतं चारिष्टं चास्तु**' से जौ छोड़े। प्रेतभोजनपात्रपर वहाँकी पवित्री आदि धारणकर अपसव्य

दक्षिणाभिमुख होकर यही क्रिया करे। जौके स्थानपर अक्षत छोड़े। पवित्री उतार दे, देवमण्डलकी पवित्री धारण कर ले। पुनः छः देवभोजनपात्रोंपर सव्य पूर्वाभिमुख हो पूर्वकी भाँति ही जल, पुष्प तथा जौ छोड़े।

भोजनपात्रोंपर जलदानका संकल्प—एक पत्रपुटकमें त्रिकुश, जौ एवं जल लेकर नीचे

लिखे मन्त्रोंसे भोजनपात्रोंपर संकल्पपूर्वक जल डाले-(१) ॐ विष्णोर्दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु।

(२) ॐ शिवस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु।

(८) ॐ रहस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु।
(९) ॐ पुरुषस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु। देवमण्डलकी पिवत्री उतार दे।
नयी पिवत्री पहनकर अपसव्य दिक्षणाभिमुख होकर पत्रपुटकमें त्रिकुश, तिल, जल लेकर निम्न संकल्प करते हुए प्रेतभोजनपात्रपर पितृतीर्थसे जल छोड़ दे—
(१०) ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) उत्तमलोकप्राप्त्यर्थं प्रेतस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु। प्रेतमण्डलकी पिवत्री उतार दे।
नयी पिवत्री पहनकर पुनः सव्य पूर्वाभिमुख होकर त्रिकुश, जौ, जल लेकर निम्न संकल्प पढ़ते हुए

(११) ॐ विष्णोर्दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु। (१२) ॐ ब्रह्मणो दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु। (१३) ॐ विष्णोर्दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु। (१४) ॐ शिवस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु।

(४) ॐ सोमराजस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु।
(५) ॐ हव्यवाहनस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु।
(६) ॐ कव्यवाहनस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु।

(७) ॐ कालस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु।

प्रत्येक भोजनपात्रपर पृथक्-पृथक् जल दे-

षिञ्चन्याभिरिन्द्रमनयन्नत्यरातीः॥

(१६) ॐ तत्पुरुषस्य दत्तैतदनपानादिकमक्षय्यमस्तु। पिण्डके ऊपर जलदान

(१५) ॐ यमस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु।

जलधारा-दानका प्रतिज्ञा-संकल्प—हाथमें त्रिकुश, जौ, जल लेकर जलधारादानका

जलधारा-दानका प्रतिज्ञा-संकल्प— हाथमें त्रिकुश संकल्प करे—

अंध आद्य '''गोत्रस्य ('''गोत्रायाः ) '''प्रेतस्य ('''प्रेतायाः ) परलोके महातृषानिवारणार्थं दुर्मरणनिमित्तक-नारायणबलिविहितषोडशपिण्डेषु एकैकमन्त्रेण द्विर्द्विरञ्जलिदानं करिष्ये। हाथका जल आदि छोड दे।

निम्न पृथक्-पृथक् मन्त्रोंको पढ़कर संकल्पपूर्वक प्रत्येक देविपण्डपर देवतीर्थसे तथा प्रेतिपिण्डपर पितृतीर्थसे पृथक्-पृथक् दो-दो अंजिल जल दे—
(१) ॐ अपो देवा मधुमतीरगृभ्णान्त्र्जस्वती राजस्विश्चतानाः। याभिर्मित्रावरुणावभ्य-

ॐ अद्य '''गोत्रस्य ( ''''गोत्रायाः ) ''''प्रेतस्य ( ''''प्रेतायाः ) नारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गतिवष्णुपिण्डे विष्णो एषा जलधारा ते नमः। ऐसा बोलकर प्रथम विष्णुपिण्डपर दो अंजलि जल दे।

(२) ॐ उपयामगृहीतोऽस्यन्तर्यच्छ मघवन् पाहि सोमम्। उरुष्य राय एषो यजस्व॥ ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) नारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गतशिविपण्डे

शिव एषा जलधारा ते नमः। ऐसा बोलकर शिविपण्डिपर दो अंजिल जल दे।
(३) ॐ येना पावक चक्षसा भरण्यन्तं जनाँ२ अन। त्वं वरुण पश्यसि॥

(३) ॐ येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनाँ२ अनु।त्वं वरुण पश्यिस॥ ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) नारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गतयमिपण्डे

यम एषा जलधारा ते नमः। ऐसा बोलकर यमिपण्डपर दो अंजिल जल दे। (४) ॐ ये देवासो दिव्येकादश स्थ पृथिव्यामध्येकादश स्थ। अप्सृक्षितो महिनैकादश स्थ ते देवासो

```
* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश *
८७८
```

🕉 अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्राया:) ""प्रेतस्य (""प्रेताया:) नारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गत-

यज्ञमिमं जुषध्वम्॥

सोमराजिपण्डे सोमराज एषा जलधारा ते नमः। ऐसा बोलकर सोमराजिपण्डपर दो अंजिल जल दे।

(५) ॐ समुद्रं गच्छ स्वाहा उन्तरिक्षं गच्छ स्वाहा देवछ सवितारं गच्छ स्वाहा मित्रावरुणौ गच्छ स्वाहा उहोरात्रे गच्छ स्वाहा छन्दाछंसि गच्छ स्वाहा द्यावापृथिवी गच्छ स्वाहा यज्ञं गच्छ स्वाहा सोमं गच्छ

स्वाहा दिव्यं नभो गच्छ स्वाहा उग्निं वैश्वानरं गच्छ स्वाहा मनो मे हार्दि यच्छ दिवं ते धुमो गच्छत्

स्वर्ज्योतिः पृथिवीं भस्मनाऽऽ पृण स्वाहा॥ 🕉 अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्राया:) ""प्रेतस्य (""प्रेताया:) नारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गत-हव्यवाहनपिण्डे हव्यवाहन एषा जलधारा ते नमः। ऐसा बोलकर हव्यवाहनपिण्डपर दो अंजलि जल दे।

(६) ॐ अग्निज्योंतिज्योंतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिज्योंतिः सूर्यः स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा॥

देवाय हविषा विधेम॥ ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) नारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गत-

कालिपण्डे काल एषा जलधारा ते नमः। ऐसा बोलकर कालिपण्डपर दो अंजिल जल दे।

बह्वीर्यजमानस्य पशून्पाहि॥

**रुद्रिपण्डे रुद्र एषा जलधारा ते नमः।** ऐसा बोलकर रुद्रिपण्डपर दो अंजलि जल दे। (९) ॐ यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति। दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः

शिवसङ्कल्पमस्तु॥ 🕉 अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्राया:) ""प्रेतस्य (""प्रेताया:) नारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गत-

(१०) ॐ याः फलिनीर्या अफला अपूष्पा याश्च पुष्पिणीः।बृहस्पतिप्रसुतास्ता नो मुञ्चन्त्वछंहसः॥ 🕉 अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्राया:) ""प्रेतस्य (""प्रेताया:) नारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गत-प्रेतिपण्डे प्रेत एषा जलधारा ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। प्रेतमण्डलकी पवित्री उतारकर देवमण्डलकी

पुरुषिपण्डे पुरुष एषा जलधारा ते नमः। ऐसा बोलकर पुरुषिपण्डपर दो अंजलि जल दे। देवमण्डलकी पवित्री उतार दे। प्रेतमण्डलकी पवित्री पहनकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर निम्न मन्त्र पढकर पितृतीर्थसे प्रेतिपण्डपर दो अंजलि जल छोडे।

पवित्री धारणकर सव्य पूर्वाभिमुख होकर जलधारा देनेका कार्य करे-

(११) ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत

(८) ॐ इषे त्वोर्जे त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्व मघ्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा व स्तेन ईशत माघशछसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात

🕉 अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) नारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गत-

🕉 अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) नारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गत-कव्यवाहनपिण्डे कव्यवाहन एषा जलधारा ते नमः। ऐसा बोलकर कव्यवाहनपिण्डपर दो अंजलि जल दे। (७) ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पितरेक आसीत्। स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै

विश्वतस्पात्।

सं बाहुभ्यां धमित सं पतत्रैर्द्यावाभूमी जनयन् देव एकः॥

ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) नारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गत-

विष्णुपिण्डे विष्णो एषा जलधारा ते नमः। ऐसा बोलकर विष्णुपिण्डपर दो अंजलि जल दे।

(१२) ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्। होतारं रत्नधातमम्॥ आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शुर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायतां दोग्धी

धेनुर्वोढानड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णु रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे

निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्।। ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) नारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गत-

ब्रह्मपिण्डे ब्रह्मन् एषा जलधारा ते नमः। ऐसा बोलकर ब्रह्मापिण्डपर दो अंजलि जल दे।

ब्राह्मणको देना चाहिये। दाहिने हाथमें त्रिकुश, जौ, जल लेकर निम्न संकल्प करे—

अन्नदानका संकल्प—ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य (""प्रेताया: ) प्रेतत्व-विमुक्त्यर्थं परलोके महाक्षुधानिवृत्त्यर्थं दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहितषोडशश्राद्धकर्मणां समृद्ध्यर्थं सोपस्करामानं गन्धाद्यर्चितं सदक्षिणं विष्णवादितत्पुरुषान्तानां देवानां तृप्त्यर्थं यथानामगोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दातुमृत्पुज्ये।

इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा व स्तेन ईशत माघशः सो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात बह्वीर्यजमानस्य पशुन्पाहि॥ ॐ इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्। समृढमस्य पाःसुरे स्वाहा॥ 🕉 अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) नारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गत-विष्णुपिण्डे विष्णो एषा जलधारा ते नमः। ऐसा बोलकर विष्णुपिण्डपर दो अंजलि जल दे। (१४) ॐ अग्न आ याहि वीतये गुणानो हव्यदातये। नि होता सित्स बर्हिषि॥ 🕉 नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च॥ 🕉 अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्राया:) ""प्रेतस्य (""प्रेताया:) नारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गत-शिविपण्डे शिव एषा जलधारा ते नमः। ऐसा बोलकर शिविपण्डपर दो अंजलि जल दे। (१५) ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः॥ ॐ यमाय त्वाऽङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा। स्वाहा घर्माय स्वाहा घर्म: पित्रे॥ 🕉 अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) नारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गत-यमपिण्डे यम एषा जलधारा ते नमः। ऐसा बोलकर यमपिण्डपर दो अंजलि जल दे। (१६) ॐ अक्रन् कर्म कर्मकृतः सह वाचा मयोभुवा। देवेभ्यः कर्म कृत्वास्तं प्रेत सचाभुवः॥ ॐ प्रेता जयता नर इन्द्रो वः शर्म यच्छतु। उग्रा वः सन्तु बाहवोऽनाधृष्या यथाऽसथ।। 🕉 अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) नारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गत-तत्पुरुषिण्डे तत्पुरुष एषा जलधारा ते नमः। ऐसा बोलकर तत्पुरुषिण्डपर दो अंजलि जल दे।

यथासम्भव सोलह ब्राह्मणोंके आहार जितना आमान्नका संकल्प निम्नलिखित प्रकारसे कराकर

(१३) 🕉 इषे त्वोर्जे त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्व मघ्या

जलधारा — सव्य होकर दक्षिण दिशाकी ओर देखते हुए पिण्डोंपर निम्न मन्त्रसे पूर्वाग्र जलधारा दे— ॐ अघोराः पितरः सन्त्।

आशीषप्रार्थना — तदनन्तर निम्न मन्त्रद्वारा पितरोंसे प्रार्थना करे—

ॐ गोत्रं नो वर्धतां दातारो नोऽभिवर्धन्ताम्। वेदाः सन्ततिरेव च। श्रद्धा च नो मा व्यगमद् बहुदेयं

च नोऽस्तु। अन्नं च नो बहु भवेदितथींश्च लभेमिह। याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कञ्चन। एताः

सत्या आशिषः सन्तु॥ (इतना यजमान बोले) सन्तु एताः सत्या आशिषः। (ऐसा ब्राह्मण बोले।) पिण्डपर जलधारा या दुग्धधारा देना — अपसव्य होकर एक पवित्रीमें तीन कुशोंको

फँसाकर निम्न मन्त्रसे पिण्डपर दक्षिणाग्र जलधारा दे-

ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिस्नुतम्। स्वधा स्थ तर्पयत मे पितॄन्॥

पिण्ड सुँघना तथा उठाना—नम्र होकर सव्यसे पंद्रह देविपण्डोंको तथा अपसव्यसे प्रेतिपण्डको

सूँघकर उठाकर किसी पात्रमें रख दे। पिण्डोंके नीचे बिछाये गये कुशों तथा उल्मुकको अग्निमें छोड़ दे।

अर्घपात्रोंका संचालन—सव्य तथा अपसव्यसे सभी अर्घपात्रोंको हिला दे।

दक्षिणा-संकल्प- त्रिकुश, जौ, जल तथा हिरण्यादि दक्षिणा लेकर दक्षिणादानका निम्न

संकल्प करे— ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित-

विष्णवादितत्पुरुषान्तश्राद्धसाङ्गतासिद्ध्यर्थमिमानि हिरण्यादिद्रव्याणि \* तत्तद्देवताप्रीतये ""गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो

दातुमुत्सृज्ये। पितृगायत्रीका पाठ—आचमन करके निम्न पितृगायत्रीका तीन बार जप करे—

ॐ देवताभ्य:पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥

रक्षादीप-निर्वापण— सव्य होकर देवताओंका तथा अपसव्य होकर प्रेतका रक्षादीप बुझा दे। प्रार्थना — पवित्री उतार दे। हाथ-पैर धोकर सव्य हो तीन बार आचमन करके भगवान्की प्रार्थना करे—

प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् । स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः॥ यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्॥

यत्पादपङ्कजस्मरणाद् यस्य नामजपादिप । न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे साम्बमीश्वरम्॥

ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः।

ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः।

॥ नारायणबलि-श्राद्धप्रयोग पूर्ण॥

श्राद्धीय वस्तुओंको ब्राह्मणको दे दे अथवा गायको खिला दे या जलमें डाल दे।

\* हिरण्यवस्त्ररजतं गुडाज्यलवणं तथा। लोहदण्डतिलान्धान्यं महिषीं चामरं ददे॥

### मध्यमषोडशी<sup>१</sup>

सोलहश्राद्ध<sup>२</sup>—

पहला पिण्ड (विष्णुके लिये) ९. नवाँ पिण्ड (पुरुषके लिये) १.

दूसरा पिण्ड (शिवके लिये) १०. दसवाँ पिण्ड (प्रेतके लिये) ₹.

तीसरा पिण्ड (यमराजके लिये) ११. ग्यारहवाँ पिण्ड (विष्णुके लिये) ₹.

चौथा पिण्ड (सोमराजके लिये) १२. बारहवाँ पिण्ड (ब्रह्माके लिये) 8.

१३. तेरहवाँ पिण्ड (विष्णुके लिये) पाँचवाँ पिण्ड (हव्यवाहनके लिये) 4.

छठा पिण्ड (कव्यवाहनके लिये) १४. चौदहवाँ पिण्ड (शिवके लिये) ६. सातवाँ पिण्ड (कालके लिये) १५. पंद्रहवाँ पिण्ड (यमके लिये) 9.

**सिंचन-मार्जन**— निम्न मन्त्रसे अपने ऊपर तथा श्राद्धीय वस्तुओंपर जल छिड्के—

आद्यं शवविश्द्ध्यर्थं कृत्वान्यच्य त्रिषोडशम् । पितृपङ्किविश्द्ध्यर्थं शतार्द्धेन तु योजयेत् ॥ शतार्द्धेन विहीनो यो मिलितः पङ्किभाङ्न हि। चत्वारिंशत् तथैवाष्टश्राद्धं प्रेतत्वनाशनम्।।

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा।यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शृचिः॥ ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु।

१. कुछ प्रदेशोंमें मध्यमषोडशी करानेका प्रचलन नहीं है तथा कुछ विशिष्ट निबन्धकारों (म०म० पं० रुद्रधर एवं म०म० पं०

सम्भवेत् पङ्किसन्निधः।मेलनीयः शतार्द्धेन सन्धिः श्राद्धेन तत्त्वतः॥

आठवाँ पिण्ड (रुद्रके लिये) १६. सोलहवाँ पिण्ड (तत्पुरुषके लिये)

#### श्राद्धविधि

श्राद्धकर्ता पवित्र होकर श्राद्धस्थलपर आ जाय। सभी श्राद्धीय सामग्रियोंको यथास्थान रख ले। सर्वप्रथम

पाकनिर्माण करना चाहिये।

**पाकिनर्माण** — ईशानकोणमें हाथसे बनाये गये मिट्टीके दो बर्तनोंमें देवताओंके लिये २ किलो तथा

प्रेतके लिये २५० ग्राम दुधमें चावल डालकर खीरके दो पृथक्-पृथक् पाक तैयार कर ले। प्रेतके लिये केवल

एक पिण्डके लिये खीर बनानी चाहिये। पाकनिर्माण हो जानेके अनन्तर उसमें तुलसीदल छोड़कर भगवान्

विष्णुका भोग लगा दे।

सकुदुनशतार्द्धेन

शिखाबन्धन — श्राद्धकर्ता अपने आसनपर पूर्वाभिमुख बैठ जाय, गायत्रीमन्त्रसे शिखाबन्धन कर ले।

शवकी विशुद्धिके लिये आद्य (महैकोद्दिष्ट)-श्राद्ध तथा प्रेतत्वकी निवृत्तिके लिये षोडशत्रय (मलिनषोडशी, मध्यमषोडशी तथा उत्तमषोडशीके ४८) श्राद्ध करने चाहिये। षोडशत्रय श्राद्धसे जीवके प्रेतत्वका नाश हो जाता है। इस प्रकार शवविशुद्धि तथा प्रेतत्विनवृत्ति हो जानेके कारण ४९ श्राद्धोंसे पितरोंकी पंक्तिका सामीप्य प्राप्त हो जाता है। अत: सिपण्डीकरणश्राद्धमें पचासवें प्रेतश्राद्धका मेलन करनेसे पितृपङ्कि प्राप्त हो जाती है। उपर्युक्त वचनोंके आधारपर मध्यमषोडशी करना भी अनिवार्य है। कारण, इसके न करनेका कोई आधार और निषेध वचन प्राप्त

नहीं है। २. प्रथमं विष्णवे दद्याद् द्वितीयं श्रीशिवाय च । याम्याय परिवाराय तृतीयं पिण्डमुत्सृजेत्॥ हव्यवाहाय पञ्चमम्। कव्यवाहाय षष्ठं च दद्यात् कालाय सप्तमम्॥ चतुर्थं सोमराजाय

चाष्टमं दद्यान्नवमं पुरुषाय च।प्रेताय दशमं चैवैकादशं विष्णवे द्वादशं ब्रह्मणे दद्याद् विष्णवे च त्रयोदशम्। चतुर्दशं शिवायैव यमाय दशपञ्चकम्॥ दद्यात् तत्पुरुषायैव पिण्डं षोडशकं खग।मध्यं षोडशकं प्राहुरेतत् तत्त्वविदो जनाः॥

(ग०पु०, प्रेतखण्ड ३५।३८—४०)

(गरुडपुराण-सारोद्धार १२।६०—६४)

# मध्यमषोडशश्राद्धका स्वरूप

🔘 अवनेजनपात्र 
 पुरुष
 रद
 पुरुष
 रद
 भारत
 भारत
 पिरुष
 पुरुष
 रद
 काल
 कळवाबात
 हळवाबा
 सोमसाज
 यासन
 विष्णु
 विष्णु
 प्राप्तन
 आसन
 असन
 <t 🔾 अवनेजनपात्र कर्मपात्र 🔾 अवनेजनपात्र 🔾 अवनेजनपात्र पूर्वाभिमुख यजमान-आसन 🔾 अवनेजनपात्र श्राद्ध-सामग्री \_\_\_\_\_\_\_\_\_(रक्षादीप पूर्वाभिमुख) ६ ५ क्व्यवाहन हव्यवाहन 🔾 अवनेजनपात्र 🔾 अवनेजनपात्र 🔾 अवनेजनपात्र 🔾 अवनेजनपात्र १० प्रेत-आसन उत्तराभिमुख 🗌 भोजनपात्र 📉 🔾 जलपात्र घृतपात्र O O अर्घपात्र पिण्डवेदी 🔲 🔿 अवनेजनपात्र (रक्षादीप श्राद्धसामग्री कर्मपात्र दक्षिणाभिमुख) दक्षिणाभिमुख कर्मपात्र यजमान-आसन ्र क्ष्या विकास क्ष्या क्ष्य क्ष 🔘 अवनेजनपात्र अवस्याः अस्याः अस्याः अस्याः विश्वतित्वः अस्याः विश्वतित्वः अस्याः अस्याः विश्वतित्वः अस्याः अ अस्याः अस्याः अस्याः अ अ पूर्वाभिमुख यजमान-आसन ्रैं विख्यु अस्तिम् मानप्तित्विक्यु चित्रप्तित्विक्यु प्रियत्विक्यु 🔾 अवनेजनपात्र श्राद्ध~सामग्री % अस्ति । १९४० व्याप्त । १९४४ व्याप्त । १९४ व्याप्त । १ ्रें प्रमानिक्तिस्य स्वाप्तस्य स्वाप्तस्य स्वाप्तस्य अर्थन्त्रस्य अर्थन्त्रस्य अर्थन्त्रस्य अर्थन्त्रस्य 🔾 अवनेजनपात्र **्र** अवनेजनपात्र १६ अस्ति पुरुष अस्ति । अध्यापन अस्ति अर्थक्षी

3717

पश्चिम

पुने

तच्छकेयम्॥

## पवित्रीधारण — निम्न मन्त्रसे पवित्री पहन ले—

ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यिच्छद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रिश्मिभः।

पवित्रपते पवित्रपृतस्य यत्कामः

आचमन — ॐ केशवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः। इन मन्त्रोंको बोलकर

आचमन करे। ॐ हृषीकेशाय नमः कहकर हाथ धो ले। प्राणायाम — प्राणायाम करे।

आसनों और पात्रोंका रखना— श्राद्धस्थलके पूर्वभागमें दक्षिण दिशासे प्रारम्भकर

उत्तरकी ओर क्रमसे विष्णु आदि नौ देवताओंके नौ आसन पश्चिमाभिमुख लगाये जायँ। दसवाँ आसन

प्रेतके लिये इसी पंक्तिमें उत्तराभिमुख लगाया जाय। पुनः छः आसन देवताओंके लिये इसी पंक्तिमें

पश्चिमाभिमुख बिछाये जायँ।

देवताओंके आसनके सामने भोजनपात्रके रूपमें पलाशका पत्तल, भोजनपात्रके दक्षिण अर्घपात्र

(पलाशका दोना अथवा हाथका बना मिट्टीका दीया) और जलपात्र (पलाशका दोना अथवा हाथका बना

मिट्टीका दीया) तथा भोजनपात्रके सामने घृतपात्र (पलाशका दोना अथवा हाथका बना मिट्टीका दीया) रखे।

प्रेतके लिये भी भोजनपात्रके पश्चिम जलपात्र तथा अर्घपात्र और भोजनपात्रके सामने घृतपात्र रखे।

यजमानका आसन—इसके बाद यजमान अपना बैठनेका आसन देवश्राद्धके लिये पूर्वाभिमुख

तथा प्रेतश्राद्धके लिये दक्षिणाभिमुख लगाये।

रक्षादीप-प्रज्वालन — इस श्राद्धमें दो दीपक तिल-तेलके जलेंगे। देवताओंका देवासनोंसे पूर्व

पूर्वाभिमुख और प्रेतका प्रेतासनसे दक्षिण दक्षिणाभिमुख दीपक जलाकर क्रमशः जौ तथा तिलपर रख दे।

निम्न मन्त्रसे दीपकोंकी प्रार्थना करे-भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविघ्नकृत् । यावत् कर्मसमाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव॥ गदाधर आदिकी प्रार्थना—अंजलिमें फूल लेकर गयाधाम, गदाधर तथा पितरोंका स्मरण कर

निम्न मन्त्रसे प्रार्थना करे-श्राद्धारम्भे गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरम् । स्विपतृन् मनसा ध्यात्वा ततः श्राद्धं समाचरेत्।।

ॐ गयायै नमः। ॐ गदाधराय नमः। कहकर फूल चढ़ा दे। तदनन्तर तीन बार 'ॐ श्राद्धभुम्यै नमः' कहकर भूमिपर जौ एवं पुष्प छोडे।

विधान है। अतः शालग्राम-शिलापर षोडशोपचार अथवा पंचोपचार पूजन करना चाहिये। \* यदि सम्भव न हो तो निम्न श्लोकसे विष्णुभगवान्का स्मरण-पूजन करते हुए पुष्पांजलि समर्पित कर श्राद्ध आरम्भ करना चाहिये-शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्॥ 🕉 भूमिपत्नीसहिताय विष्णवे नमः — कहकर भगवान् विष्णुको प्रणामकर पुष्प अर्पित कर दे। कर्मपात्रका निर्माण — श्रद्धकर्ममें जलका उपयोग करनेके लिये कर्मपात्रका निर्माण कर ले। \* श्राद्धमें विष्णु-पूजनका विधान होनेके कारण विष्णु-पूजनके अन्तर्गत शालग्राम-पूजनकी बात लिखी गयी है, परंतु सपिण्डीकरणसे पूर्व पूर्ण शुद्धि न होनेके कारण स्मरण तथा मानसिक पूजन करना उचित है।

भूमिसहित विष्णु-पूजन—श्राद्ध आरम्भ करनेके पूर्व विष्णुभगवान्का पूजन करनेका

४८४ अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

त्रिकुशसे जलको दक्षिणावर्त आलोडित करते हुए निम्न मन्त्रोंको पढे-

ॐ यद्देवा देवहेडनं देवासश्चकृमा वयम् । अग्निर्मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चत्वछंहसः॥ ॐ यदि दिवा यदि नक्तमेनाछंसि चकृमा वयम् । वायुर्मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चत्वछंहसः॥

अक्षतोंके ऊपर जलसे भरा एक कलश रखकर उसमें चन्दन, तुलसी, जौ, पुष्प तथा कुश छोड दे और

ॐ यदि जाग्रद्यदि स्वप्नएनाछंसि चकुमा वयम् । सूर्यो मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चत्वछंहसः॥ प्रोक्षण — कर्मपात्रके जलसे कुशद्वारा अपना तथा सभी श्राद्धसामग्री एवं पाकका प्रोक्षण करे और

बोले—'श्वादिदुष्टदृष्टिनिपातदूषितपाकादिकं पूतं भवत्।' दिग्-रक्षण — बायें हाथमें पीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ढककर निम्न मन्त्र बोले—

नमो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम । इदं श्राद्धं हृषीकेश रक्ष त्वं सर्वतो दिश:॥ तदनन्तर दाहिने हाथसे सरसोंको पूर्व-दक्षिण आदि दिशाओंमें निम्न मन्त्रोंको पढते हुए छोडे-पूर्वमें-

प्राच्ये नमः। दक्षिणमें -- अवाच्ये नमः। पश्चिममें -- प्रतीच्ये नमः। उत्तरमें -- उदीच्ये नमः। आकाशमें --अन्तरिक्षाय नमः। भूमिपर-भूम्ये नमः।

हाथ जोडकर प्रार्थना करे-पूर्वे नारायणः पातु वारिजाक्षस्तु दक्षिणे । प्रद्युम्नः पश्चिमे पातु वासुदेवस्तथोत्तरे।

ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेदधस्ताच्च त्रिविक्रमः॥

नीवीबन्धन<sup>१</sup> — किसी पत्र-पुटक या पानके पत्तेपर तिल, त्रिकुशका टुकड़ा लपेटकर निम्न मन्त्र पढ़ते हुए दक्षिण कटिभागमें उसे खोंस ले, बाँध ले-

निहन्मि सर्वं यदमेध्यकृद् भवेद्धताश्च सर्वेऽसुरदानवा मया। रक्षांसि पिशाचगुह्यका हता मया यातुधानाश्च सर्वे॥

ॐ सोमस्य नीविरसि विष्णोः शर्मासि शर्मयजमानस्येन्द्रस्य योनिरसि सुसस्याः कृषीस्कृधि।

प्रतिज्ञासंकल्प — दाहिने हाथमें त्रिकुश, जौ तथा जल लेकर निम्नलिखित वाक्य बोले—

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत् अद्यैतस्य विष्णोराज्ञया जगत्सृष्टिकर्मणि

प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपराद्धें श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्प्रथमचरणे

जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे ""क्षेत्रे ( यदि काशी हो तो अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते

महाश्मशाने भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे) बौद्धावतारे "संवत्सरे उत्तरायणे/दक्षिणायने

····ऋतौ ····मासे ····पक्षे ····तिथौ ····वासरे ····गोत्रः ····शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ····गोत्रस्य (स्त्री हो तो

गोत्रायाः बोले)। ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) प्रेतत्विनवृत्तिपूर्वकिवष्णुलोकाद्युत्तमलोकप्राप्त्यर्थं पितृपङ्कि-

प्रवेशार्थं च विष्णवादितत्पुरुषान्तदेवानां प्रेतस्य च एकोद्दिष्टविधिना मध्यमषोडशश्राद्धानि करिष्ये। हाथका

जलादि पात्र (तष्टा)-में छोड दे। **पितृगायत्रीका पाठ**२—पितृगायत्रीका तीन बार पाठ करे—

ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥

१. पितृणां दक्षिणे पार्श्वे विपरीता तु दैविके। इति स्मृत्यन्तरात्। (निर्णयसिन्धु तृतीय परिच्छेद उत्तरार्ध) २. (क) गायत्रीं प्रणवं चापि जप्त्वा श्राद्धमुपक्रमेत्। (प्रचेता)

(ख) देवताभ्यः पितभ्यश्च महायोगिभ्य एव च । नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव भवन्त्विति॥

आद्यावसाने श्राद्धस्य त्रिरावृत्त्या जपेत् सदा । पिण्डनिर्वपणे वाऽपि जपेदेवं समाहित:॥ (ब्रह्मपु० २२०।१४३-१४४) 'देवताभ्यः o' इस पितृगायत्रीमन्त्रका श्राद्धके प्रारम्भ, मध्य तथा अन्तमें जप करना चाहिये।

नौ देवताओंको आसन-प्रदान करनेके लिये निम्न संकल्प पढ़े-

प्रथम नौ देवताओंके लिये आसनदानका संकल्प—देवताओंके लिये बिछाये गये आसनोंपर पूर्वाग्र तीन-तीन कुशाओंको आसनके रूपमें रख दे। हाथमें त्रिकुश, जौ, जल लेकर प्रथम

ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्तिपूर्वकिपतृपङ्किप्रवेशाधिकार-सिद्ध्यर्थं क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धे विष्णवादिपुरुषान्तदेवानामिमानि आसनानि विभज्य वो नमः।

—यह संकल्प पढकर हाथका जल, जौ आदि नौ आसनोंपर देवतीर्थसे छोड दे।

आवाहन\*— देवताओं के नौ आसनोंपर इस मन्त्रसे जौ छोड़े—ॐ यवोऽसि यवयास्मद् द्वेषो यवयाराती:। यहाँकी पवित्री उतार दे।

**प्रेतके लिये आसनदानका संकल्प**—प्रेतके सम्मुख अपने आसनपर बैठ जाय। यहाँकी

पवित्री पहन ले। अपसव्य तथा दक्षिणाभिमुख होकर प्रेतासनपर दक्षिणाग्र तीन कुश रख दे। फिर त्रिकुश,

तिल, जल लेकर निम्न संकल्प पढ़ते हुए पितृतीर्थसे आसनदान दे और तिल, जल आसनपर छोड़ दे— ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्तिपूर्वकिपतृपङ्किप्रवेशाधिकार-

सिद्ध्यर्थं क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धे प्रेतस्य इदमासनं ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। **आवाहन—ॐ अपहता अस्रा रक्षाःसि वेदिषदः**—इस मन्त्रसे प्रेतके आसनपर तिल छोड़े।

यहाँकी पवित्री उतार दे। ग्यारहवेंसे सोलहवेंतक छः देवताओंके लिये आसनदानका संकल्प—

देवताओंके सम्मुख अपने आसनपर आ जाय। सव्य पूर्वाभिमुख होकर यहाँकी पवित्री पहन ले। छ: आसनोंपर

पूर्वाग्र तीन-तीन कुश रख दे। तदनन्तर हाथमें त्रिकुश, जल, जौ लेकर निम्न संकल्प करे—

अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) प्रेतत्विनवृत्तिपूर्वकिपतृपङ्कि -

प्रवेशाधिकारसिद्ध्यर्थं क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धे विष्ण्वादितत्पुरुषान्तदेवानामिमानि आसनानि विभज्य वो नमः। संकल्पका जौ-जल देवतीर्थसे आसनोंपर छोड दे।

**आवाहन** — देवताओंके छ: आसनोंपर इस मन्त्रसे जौ छोड़े — **ॐयवोऽसि यवयास्मद् द्वेषो यवयाराती: ।** 

अर्घपात्र-निर्माण—प्रथम नौ देवताओं के समीप आसनपर बैठ जाय। नौ देवभोजनपात्रों के दक्षिण रखे हुए अर्घपात्रोंमें पवित्रक, जल, जौ आदि निम्न मन्त्रोंसे छोड़े—

(क) पवित्रक-प्रक्षेप—निम्न मन्त्रसे देवनिमित्तक नौ अर्घपात्रोंमें पूर्वाग्र पवित्रक रखे—

ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यिच्छद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रिश्मिभः।

तस्य ते पवित्रपते पवित्रपुतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्॥

(ख) जल-प्रक्षेप—निम्न मन्त्रसे नौ अर्घपात्रोंमें जल डाले—

ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः॥

(ग) यव-प्रक्षेप— निम्न मन्त्रसे नौ देवार्घपात्रोंमें जौ डाले—

ॐ यवोऽसि यवयास्मद् द्वेषो यवयारातीः।

(घ) चन्दन और पुष्प-प्रक्षेप—नौ अर्घपात्रोंमें चन्दन, पुष्प मौन होकर छोड़े। पवित्री उतार दे।

प्रेतार्घपात्रका निर्माण — अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर पवित्री धारणकर प्रेतके अर्घपात्रमें \* आवाहयेदनुज्ञातो विश्वे देवास इत्यूचा॥ यवैरन्ववकीर्याथ भाजने सपवित्रके।

शन्नो देव्या पयः क्षिप्त्वा यवोऽसीति यवांस्तथा॥ (वीरिमत्रोदय, श्रा०प्र०में याज्ञवल्क्यका वचन)

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

इसके बाद मौन होकर चन्दन-पुष्प छोड़े। प्रेतमण्डलकी पवित्री उतार दे। पुन: देवमण्डलमें अपने आसनपर आकर सव्य पूर्वाभिमुख हो देवमण्डलकी पवित्री धारण कर पहलेकी

🕉 तिलोऽसि सोमदैवत्यो गोसवो देवनिर्मितः। प्रत्नमद्भिः पृक्तः स्वधया पितृँल्लोकान् प्रीणाहि नः स्वाहा।।

'पवित्रे स्थोo' इस मन्त्रसे दक्षिणाग्र पवित्रक, 'शं नो देवीo' मन्त्रसे जल तथा निम्न मन्त्रसे तिल छोडे—

भाँति देवनिमित्तक शेष छ: अर्घपात्रोंमें पवित्रक, जल, जौ पूर्वोक्त मन्त्रोंसे तथा चन्दन, पुष्प मौन होकर छोड़े। देवार्घपात्रोंका अभिमन्त्रण — अर्घ देनेसे पहले अर्घपात्रको बायें हाथमें रखकर पवित्रकको

दायें हाथसे निकालकर भोजनपात्रपर पूर्वाग्र रखे और उस पवित्रकपर पूजनपात्रसे एक आचमनी जल 'ॐ नमो नारायणाय' कहकर छोड़ दे। अर्घपात्रको दाहिने हाथसे ढककर निम्न मन्त्र बोलकर अभिमन्त्रित करे—

या दिव्या आपः पयसा सम्बभुवर्या आन्तरिक्षा उत पार्थवीर्याः। άE

हिरण्यवर्णा यज्ञियास्ता न आपः शिवाः शर्छ स्योनाः सुहवा भवन्तु॥

**अर्घदान**\*— तदनन्तर प्रथम अर्घपात्रको दाहिने हाथमें रख ले तथा त्रिकुश, जौ, जल लेकर नीचे लिखे संकल्पोंको पढ़कर अर्घदान करे-

१. विष्णु-अर्घदान — ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) प्रेतत्विनवृत्ति-पूर्वकिपतुपङ्किप्रवेशार्थं क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धान्तर्गते विष्णुश्राद्धे विष्णो एषोऽर्घस्ते नमः। ऐसा

बोलकर विष्णुके भोजनपात्रमें रखे हुए पवित्रकपर देवतीर्थसे जल गिरा दे। पवित्रकको पुनः अर्घपात्रमें पूर्वाग्र रख दे और अर्घपात्रको 'ॐ विष्णवे स्थानमिस' कहकर देवके दाहिने अर्थात् देवासनके उत्तरमें ऊर्ध्वमुख स्थापित कर दे।

इसी प्रक्रियासे निम्नलिखित सभी देवताओं के अलग-अलग अर्घपात्रोंका उपर्युक्त मन्त्रोंसे अभिमन्त्रण कर उन्हें अर्घ प्रदान करे और इसी प्रकार पवित्रक तथा अर्घपात्रको भी निर्दिष्ट स्थानपर रखे।

२. शिव-अर्घदान — ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः)

प्रेतत्विनवृत्तिपूर्वकिपतृपङ्किप्रवेशार्थं क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धान्तर्गते शिवश्राद्धे शिव एषोऽर्घस्ते नमः। **३. यमराज-अर्घदान** —ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( "गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्ति-

पूर्वकिपतृपङ्किप्रवेशार्थं क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धान्तर्गते यमश्राद्धे यमराज एषोऽर्घस्ते नमः।

४. सोमराज-अर्घदान — ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) प्रेतत्व-

निवृत्तिपूर्वकिपतृपङ्किप्रवेशार्थं क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धान्तर्गते सोमराजश्राद्धे सोमराज एषोऽर्घस्ते नमः।

५. हट्यवाहन-अर्घदान-ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः)

प्रेतत्विनवृत्तिपूर्वकिपतृपङ्क्षिप्रवेशार्थं क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धान्तर्गते हव्यवाहनश्राद्धे हव्यवाहन एषोऽर्घस्ते नमः।

६. कव्यवाहन-अर्घदान—ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः)

प्रेतत्विनवृत्तिपूर्वकिपतृपङ्किप्रवेशार्थं क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धान्तर्गते कव्यवाहनश्राद्धे कव्यवाहन

एषोऽर्घस्ते नमः। ७. काल-अर्घदान — ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्ति-

पूर्वकिपतृपङ्किप्रवेशार्थं क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धान्तर्गते कालश्राद्धे काल एषोऽर्घस्ते नमः। \* अर्घेऽक्षय्योदके चैव पिण्डदानेऽवनेजने । तन्त्रस्य तु निवृत्तिः स्यात् स्वधावाचन एव च॥

(कात्यायनस्मृति २४। १५, वीरिमत्रोदय- श्राद्धप्रकाश)

अर्घदान, अक्षय्योदकदान, पिण्डदान, अवनेजनदान, प्रत्यवनेजनदान और स्वधावाचनमें एकतन्त्रकी विधि नहीं है।

# ८. रुद्र-अर्घदान — ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्ति-

पूर्वकिपतृपङ्किप्रवेशार्थं क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धान्तर्गते रुद्रश्राद्धे रुद्र एषोऽर्घस्ते नमः।

**९. पुरुष-अर्घदान** —ॐ अद्य नगोत्रस्य (नगोत्राया: ) नप्रेतस्य (नप्रेताया: ) प्रेतत्विनवृत्ति-पूर्वकिपतृपङ्किप्रवेशार्थं क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धान्तर्गते पुरुषश्राद्धे पुरुष एषोऽर्घस्ते नमः।

यहाँकी पवित्री छोड दे।

प्रेतार्घका अभिमन्त्रण — प्रेतमण्डलमें अपने आसनपर आकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर

निम्न संकल्प बोले—

यहाँकी पवित्री पहन ले। अर्घपात्रको बायें हाथमें रखकर उसके पवित्रकको दाहिने हाथसे निकालकर

भोजनपात्रमें उत्तराग्र रख दे और उस पवित्रकपर एक आचमनी जल 'ॐ नमो नारायणाय' कहकर छोडे।

अर्घपात्रको दाहिने हाथसे ढककर 'या दिव्या०' यह पूर्वोक्त मन्त्र बोलकर अभिमन्त्रित करे।

देवमण्डलकी पवित्री यहीं उतार दे।

**१०. प्रेत-अर्घदान** — तदनन्तर दाहिने हाथमें अर्घपात्र रखकर हाथमें त्रिकुश, तिल, जल लेकर

ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) प्रेतत्विनवृत्तिपूर्वकिपतृपङ्किप्रवेशार्थं

क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धान्तर्गतप्रेतश्राद्धे प्रेत एषोऽर्घस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। इस तरह संकल्प कर भोजनपात्रमें रखे हुए पवित्रकपर अर्घका जल पितृतीर्थसे गिरा दे। फिर उस

पवित्रकको उठाकर दक्षिणाग्र अर्घपात्रपर रख दे। इसके बाद इस अर्घपात्रको उठाकर प्रेतासनके बायें भाग

(पश्चिम दिशा)-में 'प्रेताय स्थानमित' कहकर सीधा रख दे। यहाँकी पवित्री छोड दे।

देवमण्डलमें आकर आसनपर बैठ जाय। सव्य पूर्वाभिमुख होकर पवित्री धारण कर ले। शेष छहों देवार्घपात्रोंका पूर्वोक्त देवरीतिसे अभिमन्त्रण कर हाथमें त्रिकुश, जौ, जल तथा अर्घपात्र लेकर संकल्पपूर्वक

देवोंको अर्घदान निम्न भाँतिसे करे—

११. विष्णु-अर्घदान — ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः )प्रेतत्विनवृत्ति-

पूर्वकिपतृपङ्किप्रवेशार्थं क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धान्तर्गते ब्रह्मश्राद्धे ब्रह्मन् एषोऽर्घस्ते नमः।

पूर्वकिपतृपङ्किप्रवेशार्थं क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धान्तर्गते विष्णुश्राद्धे विष्णो एषोऽर्घस्ते नमः।

पूर्वकपितृपङ्किप्रवेशार्थं क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धान्तर्गते शिवश्राद्धे शिव एषोऽर्घस्ते नमः।

पूर्वकिपतृपङ्किप्रवेशार्थं क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धान्तर्गते यमश्राद्धे यम एषोऽर्घस्ते नमः।

पूर्वकिपतृपङ्किप्रवेशार्थं क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धान्तर्गते तत्पुरुषश्राद्धे तत्पुरुष एषोऽर्घस्ते नमः।

पूर्वकपितृपङ्किप्रवेशार्थं क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धान्तर्गते विष्णुश्राद्धे विष्णो एषोऽर्घस्ते नमः। बोलकर

विष्णुभोजनपात्रमें रखे हुए पवित्रकपर देवतीर्थसे जल गिरा दे। पवित्रकको पूर्वाग्र अर्घपात्रमें रख दे तथा 'ॐ विष्णवे स्थानमिसं कहकर अर्घपात्रको देवके दाहिने अर्थात् देवासनके उत्तरमें सीधा स्थापित कर दे। इसी प्रक्रियासे निम्न सभी देवताओंको अर्घ प्रदान करे और पवित्रक तथा अर्घपात्रको भी निर्दिष्ट स्थानपर रख दे।

**१२. ब्रह्मा-अर्घदान** — ॐ अद्य <sup>....</sup>गोत्रस्य ( <sup>....</sup>गोत्राया: ) <sup>....</sup>प्रेतस्य ( <sup>....</sup>प्रेताया: ) प्रेतत्विनवृत्ति-

१३. विष्णु-अर्घदान—ॐअद्यः गोत्रस्य( गगोत्रायाः ) गप्रेतस्य( गप्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्ति-

१४. शिव-अर्घदान — ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्ति-

१५. यम-अर्घदान — ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्ति-

१६. तत्पुरुष-अर्घदान—ॐअद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः )प्रेतत्विनवृत्ति-

आसनोंपर पूजनसामग्री चढ़ाना—पहले नौ आसनोंपर सव्य पूर्वाभिमुख होकर

देवमण्डलकी पवित्री पहनकर पूजनसामग्री चढ़ाये।पवित्री उतार दे। दसवें प्रेतके आसनपर अपसव्य

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

यजमान बोले—'इदमाचमनीयम्', आचार्य बोले—(स्वाचमनीयम्\*) कहकर आचमनीय जल दे। इदं स्नानीयम् (सुस्नानीयम्) — कहकर स्नानीय जल दे। इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे।

दक्षिणाभिमुख होकर प्रेतमण्डलकी पवित्री पहनकर पूजनसामग्री चढ़ाये, यहाँ जौके स्थानपर तिल रखे। पवित्री उतार दे। पुनः छः देव-आसनोंपर सव्य पूर्वाभिमुख होकर देवमण्डलकी पवित्री पहनकर पूजनसामग्री चढाये। आसनोंपर पूजन—सभी आसनोंपर पृथक्-पृथक् विविध उपचारोंसे पूजन करे। यथा—

इदं वस्त्रम् ( सुवस्त्रम् ) — कहकर वस्त्र या सूत्र चढ़ाये। इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे। इमे यज्ञोपवीते (सुयज्ञोपवीते)—कहकर यज्ञोपवीत चढाये।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे।

एष गन्धः (सुगन्धः)—कहकर गन्ध अर्पित करे।

इमे यवाक्षताः ( सुयवाक्षताः )—कहकर जौ चढ़ाये, प्रेतके आसनपर इमे तिलाक्षताः ( सुतिलाक्षताः )— कहकर तिल चढाये।

इदं माल्यम् (सुमाल्यम्) — कहकर माला चढाये।

एष धूपः (सुधूपः)—कहकर धूप आघ्रापित करे। एष दीप: (सुदीप:) — कहकर दीपक दिखाये और हाथ धो ले।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे। इदं नैवेद्यम् (सुनैवेद्यम्)—कहकर नैवेद्य अर्पित करे।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे। इदं फलम् (सुफलम्) — कहकर फल समर्पित करे।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे। इदं ताम्बूलम् (स्ताम्बूलम्) — कहकर ताम्बूल प्रदान करे।

एषा दक्षिणा (सुदक्षिणा) — कहकर दक्षिणा चढ़ाये।

प्रत्येक आसनपर संकल्प-जल छोड़ना—त्रिकुश, जौ, जल लेकर संकल्प कर पहले

प्रथम नौ देवताओं के आसनोंपर संकल्पजल छोड़नेके लिये निम्न संकल्प एक बार बोले और नौ देवताओं के

आसनपर पृथक्-पृथक् देवतीर्थसे जल छोड़ दे-

संकल्प — ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) प्रेतत्विनवृत्तिपूर्वकिपतृ-

पङ्किप्रवेशार्थं क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धे विष्णवादिपुरुषान्तदेवा एतान्यर्चनानि युष्मभ्यं नमः। यहाँकी पवित्री छोड दे।

दसवें आसनपर आकर यहाँकी पवित्री पहन ले। अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर त्रिकुश, तिल, जल लेकर संकल्प करे—

संकल्प — ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्तिपूर्वकिपतृपङ्कि-

प्रवेशार्थं क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धान्तर्गते दशमे प्रेतश्राद्धे प्रेत एतान्यर्चनानि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्। ऐसा कहकर पितृतीर्थसे जल प्रेतासनपर छोड दे। यहाँकी पवित्री छोड दे।

\* कोष्ठमें लिखे निर्देश आचार्यको बोलने हैं।

देवमण्डलकी पिवत्री पहनकर सव्य पूर्वाभिमुख हो जौ, जल, त्रिकुश लेकर निम्न संकल्प एक बार बोलकर शेष छ: आसनोंपर जल छोडता जाय-

संकल्प — ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) प्रेतत्विनवृत्तिपूर्वकिपितृ-पङ्किप्रवेशार्थं क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धे विष्णवादितत्पुरुषान्तदेवा एतान्यर्चनानि युष्मभ्यं नमः।

चतुष्कोण मण्डल करे। देवमण्डलकी पवित्री उतार दे। प्रेतमण्डलकी पवित्री धारण कर अपसव्य दक्षिणाभिमुख

भूस्वामीके पितरोंको अन्नप्रदान—भूस्वामीके पितरोंको अन्न प्रदान करनेके लिये

**अन्नपरिवेषण** — सभी भोजनपात्रोंसे जौ एवं तिल हटा दे। सव्य पूर्वाभिमुख होकर देवतीर्थसे

मधु-प्रक्षेप— सव्यापसव्य होकर सभी देवभोजनपात्रों तथा प्रेतभोजनपात्रपर निम्न मन्त्र बोलते हुए

ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥ मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवछं

बह्वचपरिशिष्टमें बताया गया है कि देवताओंके लिये चतुष्कोण और प्रेत तथा पितरोंके लिये वृत्ताकार मण्डल बनाना चाहिये।

दक्षिणोपरि वामं च पित्र्यपात्रस्य लम्भनम् । पात्रालम्भनं कुर्याद् दत्त्वा चान्नं यथाविधिः॥ (श्राद्धकाशिकामं प०प०का वचन)

(वीरमित्रोदय-श्राद्धप्रकाशमें कात्यायनका वचन)

(ख) गन्धोदके तथा दीपमाल्यदामप्रदीपकम्। अपसव्यं ततः कृत्वा पितृणामप्रदक्षिणम्॥ (ग०पु०, आ०काण्ड ९९।१३)

रजः। मधु द्यौरस्तु नः पिता॥ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ२ अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु नः॥ ॐ मधु

अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर किसी पात्रमें सब प्रकारके अन्न तथा साथमें जल, घृत, तिल लेकर— 'ॐ इदमन्नमेतद् भूस्वामिपितृभ्यो नमः' बोलकर अन्नादिको जलसे सिंचित भूमिपर दक्षिणकी ओर कुशके

नौ देवताओंके भोजनपात्रोंपर अन्न परोसकर जलपात्रोंमें जल तथा घृतपात्रोंमें घृत रख दे। देवमण्डलकी पवित्री उतारकर प्रेतमण्डलकी पवित्री पहन ले। अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर प्रेतके भोजनपात्रपर पितृतीर्थसे अन्न परोसकर पात्रोंमें जल तथा घृत रख दे। प्रेतमण्डलकी पवित्री उतारकर देवमण्डलकी पवित्री पहन ले। सव्य

होकर छ: देवताओंके पात्रोंपर अन्नपरिवेषण कर दोनियोंमें जल तथा घृत रख दे।

**पात्रालम्भन** २ — उत्तान बायें हाथके ऊपर

ॐ पृथिवी ते पात्रं द्यौरपिधानं ब्राह्मणस्य मुखे

दाहिना हाथ उत्तान स्वस्तिकाकार रखकर विष्णुके प्रथम

अमृते अमृतं जुहोमि स्वाहा। ॐ इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्। समूढमस्य पाछसुरे स्वाहा॥

१. (क) दैवे चतुरस्रं पित्र्ये वर्तुलं मण्डलम्। (बह्वचपरिशिष्ट)

(ग) दक्षिणं पातयेज्जानुं देवान् परिचरन् सदा। पातयेदितरं जानुं पितृन् परिचरन् सदा॥ प्रदक्षिणं तु देवानां पितृणामप्रदक्षिणम्।

२. (क) दक्षिणं तु करं कृत्वा वामोपरि निधाय च । देवपात्रमथालभ्य पृथ्वी ते पात्रमुच्चरेत्॥

(ख) पित्र्येऽनृत्तानपाणिभ्यामृत्तानाभ्यां च दैवते । (यम) एवमेव हेमाद्रिमदनरत्नप्रभृतयः।

अन्तपात्रका स्पर्श कर निम्नलिखित मन्त्र बोले—

**मण्डलकरण** १ — प्रथम नौ देवताओंके आसनसहित भोजनपात्रोंके चारों ओर जलसे दक्षिणावर्त

ऊपर रख दे और जल गिरा दे।

दोनों हाथोंसे मध डाले-

मधु मधु॥

होकर प्रेतके आसनसहित भोजनपात्रके चारों ओर गोल मण्डल वामावर्त बनाये। पवित्री उतार दे। पुन: देवमण्डलकी पवित्री धारणकर सव्य पूर्वाभिमुख होकर शेष छ: देवताओंके आसनसहित

ॐ यथा चक्रायुधो विष्णुस्त्रैलोक्यं परिरक्षति । एवं मण्डलतोयं तु सर्वभूतानि

भोजनपात्रोंके चारों ओर दक्षिणावर्त चतुष्कोण मण्डल बनाये। सभी मण्डल बनाते समय निम्न मन्त्र पढ़े—

न मम।

**अन्न आदिका स्पर्श**\*—बायें हाथको

ॐ कृष्ण हव्यमिदं रक्ष मदीयम्।

जल लेकर निम्न संकल्प करे-

भोजनपात्रमें संकल्पपर्यन्त लगाये रखे और अनुत्तान

दायें हाथके अँगूठेसे अन्न छूकर बोले—'इदमन्नम्।' जल छुकर बोले—'इमा आपः।' घी छुकर बोले—

'इदमाज्यम्।' पुनः अन्न छूकर बोले—'इदं हव्यम्।'

जो बिखेरना — अनके ऊपर यह मन्त्र

पढ़कर दाहिने हाथसे जौ छोड़े-ॐ यवोऽसि यवयास्मद् द्वेषो यवयाराती:।

हट्यदान-संकल्प-बायें हाथसे अन्तपात्रका स्पर्श किये हुए ही दायें हाथमें त्रिकुश, जल,

जौ लेकर निम्नलिखित संकल्प बोलकर विष्णुके भोजनपात्रके पास जल आदिको छोडे—

🕉 अद्य ....गोत्रस्य (....गोत्रायाः) ....प्रेतस्य (....प्रेतायाः) प्रेतत्विनवृत्तिपूर्वकपितृपङ्किप्रवेशार्थं

क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धान्तर्गतविष्णुश्राद्धे विष्णवे इदमन्नं सोपस्करममृतस्वरूपं हव्यं स्वाहा सम्पद्यताम् ,

इसी प्रकार पृथक्-पृथक् आठ देवोंके भोजनपात्रोंका आलम्भन, अंगुष्ठिनवेशन तथा अन्नपर जौविकिरण

करे और पृथक्-पृथक् हव्यदानका संकल्प करे। यहाँकी पवित्री तथा त्रिकुशको यहीं छोड दे।

अष्टादश पदार्थोंमें परिगणित होनेके कारण प्रेतश्राद्धमें पात्रालम्भन तथा अन्नावगाहन निषिद्ध है। **कव्यदान-संकल्प** — प्रेतमण्डलमें आकर यहाँकी पवित्री पहन ले। अपसव्य दक्षिणाभिमुख

होकर प्रेतके अन्नपर 'ॐ अपहता असुरा रक्षाः सि वेदिषदः'—मन्त्रसे तिल छोड़े। तदनन्तर त्रिकुश, तिल,

वेदशास्त्रादिका पाठ—इस अवसरपर यथासम्भव श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहासका पाठ करे, इससे पितरोंको प्रसन्नता होती है। पैरोंके नीचे पूर्वाग्र तीन कुश रख ले।

🕉 अद्य ....गोत्रस्य (....गोत्रायाः) ....प्रेतस्य (....प्रेतायाः) प्रेतत्विनवृत्तिपूर्वकपितृपङ्किप्रवेशार्थं क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धान्तर्गते दशमे प्रेतश्राद्धे इदमन्नं सोपस्करममृतस्वरूपं कव्यं प्रेताय ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। कहकर पितृतीर्थसे जल छोड दे। यहाँकी पवित्री उतार दे। **हट्यदान-संकल्प** — आगेके देवमण्डलमें आकर यहाँकी पवित्री धारण कर ले। सव्य पूर्वाभिमुख हो पूर्ववत् देवरीतिसे शेष छ: देवताओंका पृथक्-पृथक् पात्रालम्भन, अङ्गष्ठनिवेशन, अन्नपर जौविकिरण तथा पृथक्-पृथक् हव्यदानका संकल्प करे। 🕉 अन्नहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद् भवेत्। अच्छिद्रमस्तु तत्सर्वं पित्रादीनां प्रसादतः॥

प्रार्थना — हाथ जोड़कर प्रार्थना करे —

पितृगायत्रीका जप — निम्न पितृगायत्रीका जप करे—

🕉 देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च । नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥

\* उत्तानेन तु हस्तेन कुर्यादन्नावगाहनम्। आसुरं तद्भवेच्छ्राद्धं पितॄणां नोपतिष्ठते॥ उत्तान हाथके अँगूठेसे अन्नस्पर्श करनेपर वह श्राद्ध आसुरश्राद्ध हो जाता है और पितरोंको उपलब्ध नहीं होता। इसलिये अनुत्तान

हाथके अँगुठेसे अन्न आदिका स्पर्श करना चाहिये।

#### श्रुतिपाठ—ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्। होतारं रत्नधातमम्॥

भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा व स्तेन ईशत माघशछंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि॥ 🕉 अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये। नि होता सित्स बर्हिषि॥

🕉 इषे त्वोर्जे त्वा वायव स्थ देवो व: सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्व मघ्न्या इन्द्राय

ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः॥ स्मृतिपाठ — मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षय:। प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमब्रुवन्॥ योगीश्वरं याज्ञवल्क्यं सम्पूज्य मुनयोऽब्रुवन्। वर्णाश्रमेतराणां नो ब्रूहि धर्मानशेषतः॥ मन्वत्रिविष्णुहारीतयाज्ञवल्क्योशनोऽङ्गिराः । यमापस्तम्बसंवर्ताः कात्यायनबृहस्पती ॥

नमस्कृत्य

शरद्वीपे

सरस्वतीं

पराशरव्यासशङ्क्रलिखिता दक्षगौतमौ । शातातपो वसिष्ठश्च धर्मशास्त्रप्रयोजकाः ॥ पुराण—

नारायणं देवीं

प्रस्थिता

व्याधा चक्रवाकाः तेऽभिजाताः महाभारत — दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः स्कन्धः कर्णः शकुनिस्तस्य शाखाः। दुःशासनः पुष्पफले समृद्धे

युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्धोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य माद्रीसृतौ पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च॥ विकिरदान — अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर दक्षिण दिशाकी भूमिको जलसे सींच दे। उसपर तीन

तदनन्तर पहिनी हुई पवित्री, त्रिकुश आदिका वहीं परित्याग कर दे। हाथ-पाँव धो ले। अपने आसनपर

आ जाय। सव्य पूर्वाभिमुख होकर आचमन कर ले, नयी पवित्री धारण कर ले। श्रीहरिका स्मरण कर पिण्डदानके लिये वेदियोंका निर्माण करे।

वेदीनिर्माण — भोजनपात्रोंके पश्चिम पहले प्रादेशमात्र लम्बी तथा छः अंगुल चौड़ी नौ वेदियाँ बनाये और अपसव्य होकर प्रेतनिमित्तक एक (दसवीं) वेदी प्रेतभोजनपात्रके उत्तर बनाये। पुन: सव्य होकर छः देववेदियाँ बनाये।

कुश बिछाकर पिण्डदानके लिये निर्मित सामग्रीमेंसे किंचित् सामग्री लेकर उसमें तिल मिलाकर दाहिने हाथमें ले ले तथा त्रिकुश, तिल, जल साथ लेकर बिछाये गये कुशोंपर निम्न मन्त्र पढ़ते हुए पितृतीर्थसे रख दे— असंस्कृतप्रमीतानां त्यागिनां कुलभागिनाम् । उच्छिष्टभागधेयानां दर्भेषु विकिरासनम्॥

अग्निदग्धाश्च ये जीवा येऽप्यदग्धाः कुले मम। भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु परां गतिम्॥

**अवनेजनपात्र-स्थापन** — देववेदियोंकी दक्षिण दिशामें अवनेजनपात्र (दोनिये या मिट्टीके दीये)

रखे, प्रेतवेदीके पश्चिममें भी एक अवनेजनपात्र रखे। ये ही अवनेजनपात्र बादमें प्रत्यवनेजनपात्र कहलाते हैं।

चैव

यूयं

सरसि

मूलं राजा धृतराष्ट्रोऽमनीषी॥

जयमुदीरयेत्॥

वेदपारगाः।

किमवसीदथ॥

मानसे॥

दीर्घमध्वानं

दशार्णेषु मृगाः कालञ्जरे गिरौ। हंसा: कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा

नरं

व्यासं ततो

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

# प्रोक्षण—निम्न मन्त्र पढ़ते हुए पहले नौ वेदियोंको सव्यसे तथा प्रेतवेदीको अपसव्य होकर और

पुनः सव्य होकर छः देववेदियोंको जलसे सींचकर प्रोक्षित कर ले-

खींची जायगी।

घुमाये-

🕉 अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची ह्यवन्तिका।

द्वारावती ज्ञेयाः

रेखाकरण— बायें हाथके अंगुष्ठ तथा तर्जनीसे तीन समूल कुशोंके अग्रभागको और दाहिने हाथके

अंगुष्ठ तथा तर्जनीसे कुशोंके मूल भागको पकड़कर पश्चिमसे पूर्वकी ओर प्रेतवेदीको छोड़कर सभी देववेदियोंपर इस मन्त्रसे एक-एक रेखा खींचे—ॐ अपहता असुरा रक्षाःसि वेदिषदः। उन कुशोंको ईशान दिशामें फेंक दे।

प्रेतश्राद्धमें वर्ज्य अष्टादश पदार्थोंमें परिगणित होनेके कारण दसवीं (प्रेतकी) वेदीपर रेखा नहीं

उत्मुकस्थापन — सभी देववेदियोंके चारों ओर दायीं ओरसे प्रदक्षिणक्रमसे अंगारको निम्न मन्त्रसे

🕉 ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमाना असुराः सन्तः स्वधया चरन्ति। निपुरो ये भरन्यग्निष्टाँल्लोकात्प्रणुदात्यस्मात्॥

और उसे प्रथम विष्णुवेदीके दक्षिण<sup>१</sup>की ओर श्राद्धपर्यन्त स्थापित कर दे।

इस प्रक्रियाका निर्वाह अंगार तथा गोहरी आदिके अभावमें ज्वालामुखी धूप आदिसे भी किया जा सकता है।

प्रेतश्राद्धमें वर्ज्य अष्टादश पदार्थोंमें परिगणित होनेके कारण दसवीं प्रेतकी वेदीपर उल्मुक नहीं रहेगा।

**अवनेजनपात्रनिर्माण**२—पूर्व स्थापित नौ देव-अवनेजनपात्रोंमें जल, जौ, गन्ध, पुष्प डाल दे। यहाँकी पवित्री उतार दे। प्रेतमण्डलकी पवित्री धारणकर प्रेत-अवनेजनपात्रमें अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर

जल, तिल, गन्ध, पुष्प डाल दे, पवित्री उतार दे। पुन: देवमण्डलकी पवित्री पहनकर सव्य पूर्वाभिमुख होकर शेष छ: अवनेजनपात्रोंमें जल, जौ, गन्ध, पुष्प डाले। इसके बाद दायें हाथमें पहला अवनेजनपात्र (दोनिया

अथवा दीया) तथा त्रिकुश, जल, जौ लेकर अवनेजनका निम्न संकल्प करे-

सप्तैता मोक्षदायिकाः॥

अवनेजनदानका संकल्प—१. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडशश्राद्धान्तर्गतिवष्णुश्राद्धे पिण्डस्थाने विष्णो अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः।

(वेदीपर खींची गयी रेखापर देवतीर्थसे आधा जल छोड़े और अवनेजनपात्रको वेदीके दक्षिणमें सीधा रखे।) २. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-

१. उल्लेखनानन्तरं पश्चादुल्मुकनिधानमाह कात्यायन:—उल्मुकं परस्तात् करोति ये रूपाणीति रेखाया: परस्ताद्दक्षिणप्रदेशे उल्मुकं निद्धातीत्यर्थः । स्कन्दपुराणेऽपि ये रूपाणीति मन्त्रेण न्यसेदुल्मुकमन्तिके । अन्तिके दक्षिणाशायामित्यर्थः । (गौडीयश्राद्धप्रकाश पृ० ३०) अंगारको घुमानेके अनन्तर पिण्डवेदीके दक्षिणदिशामें स्थापित करना चाहिये। २. कई प्रयोगपद्धतियोंमें कुशास्तरणके बाद अवनेजन प्रदान करनेकी व्यवस्था दी गयी है, वह भी विहित ही है, परंतु श्राद्धके आधारभूत ग्रन्थ पारस्करगृह्यसूत्र तथा उसके भाष्यकारोंके निम्न वचनोंके अनुसार कुशास्तरणके पूर्व भी वेदीके मध्य खींची गयी रेखापर अवनेजन देनेका

**'दर्भेषु त्रींस्त्रीन् पिण्डानवनेज्य दद्यात्'** (पारस्करगृह्यसूत्रपरिशिष्ट श्राद्धसूत्रकण्डिका ३)

अवनेजन देकर दर्भोंके ऊपर पिण्डदान करे। उपर्युक्त पारस्करगृह्यसूत्रपर कर्काचार्यजीका भाष्य इस प्रकार है—'पिण्डिपतृयज्ञवदुपचार इति सूत्रितत्वात्।'

'पिण्डपितृयज्ञवदुपचारः पित्र्ये' (श्राद्धकाशिका २।२ तथा पारस्करगृह्यसूत्रपरिशिष्ट श्राद्धसूत्रकण्डिका २) इस सूत्रके अनुसार पिण्डपितृयज्ञमें जिस प्रक्रियाका आश्रयण किया गया है, उसी तरह अन्य श्राद्धोंमें भी किया जाय। दर्शपौर्णमासमें पितृयज्ञका प्रकरण है, जिसमें पहले अवनेजन बादमें कुशास्तरणकी विधि है। **गदाधरभाष्य**—अत्राह याज्ञवल्क्यः—सर्वमन्नमुपादाय सितलं दक्षिणामुखः। उच्छिष्टसिन्नधौ पिण्डान् दद्याद्वै पितृयज्ञविदिति॥

**अत्र पदार्थक्रमः** — उल्लेखनम् , उदकालम्भः , उल्मुकनिधानम् , अवनेजनम् , सकृदाच्छिन्नास्तरणम् , पिण्डदानम् । अर्थात् उच्छिष्टकी सिन्निधिमें दक्षिणाभिमुख होकर सभी अन्नोंको लेकर सितलिपितृयज्ञवत् पिण्ड प्रदान करना चाहिये। यहाँ

पदार्थ-क्रम निम्नलिखित है—(१) उल्लेखन (रेखाकरण), (२) उदकालम्भन, (३) उल्मुकसंस्थापन (अंगारभ्रामण), (४) अवनेजन, (५) कुशास्तरण, (६) पिण्डदान। इस आधारपर यहाँ यह प्रयोग दिया जा रहा है।

जल छोड़े और अवनेजनपात्रको वेदीके दक्षिणमें सीधा रखे।) ३. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""ग्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-श्राद्धान्तर्गतयमश्राद्धे पिण्डस्थाने यमराज अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः। (वेदीपर खींची गयी रेखापर देवतीर्थसे

आधा जल छोड़े और अवनेजनपात्रको वेदीके दक्षिणमें सीधा रखे।)

\* मध्यमषोडशी \*

श्राद्धान्तर्गतिशवश्राद्धे पिण्डस्थाने शिव अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः। (वेदीपर खींची गयी रेखापर देवतीर्थसे आधा

आधा जल छोड़े और अवनेजनपात्रको वेदीके दक्षिणमें सीधा रखे।)
५. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडशश्राद्धान्तर्गतहव्यवाहनश्राद्धे पिण्डस्थाने हव्यवाहन अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः। (वेदीपर खींची गयी रेखापर

श्राद्धान्तर्गतसोमश्राद्धे पिण्डस्थाने सोमराज अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः। (वेदीपर खींची गयी रेखापर देवतीर्थसे

४. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-

देवतीर्थसे आधा जल छोड़े और अवनेजनपात्रको वेदीके दक्षिणमें सीधा रखे।)
६. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडशश्राद्धान्तर्गतकव्यवाहनश्राद्धे पिण्डस्थाने कव्यवाहन अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः। (वेदीपर खींची गयी रेखापर

देवतीर्थसे आधा जल छोड़े और अवनेजनपात्रको वेदीके दक्षिणमें सीधा रखे।)

७. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-श्राद्धान्तर्गतकालश्राद्धे पिण्डस्थाने काल अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः। (वेदीपर खींची गयी रेखापर देवतीर्थसे

आधा जल छोड़े और अवनेजनपात्रको वेदीके दक्षिणमें सीधा रखे।) ८. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-

श्राद्धान्तर्गतरुद्रश्राद्धे पिण्डस्थाने रुद्र अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः। (वेदीपर खींची गयी रेखापर देवतीर्थसे आधा जल छोडे और अवनेजनपात्रको वेदीके दक्षिणमें सीधा रखे।)

१९ छाड़ जार अवनजनपात्रका वदाक दावजन सावा रखा) ९. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-भारतन्त्र्यात्रपुरुष्ट्रे गिणदुरुषाने पुरुष अनुवनेतिश्व ते तुम् । (वेटीपुर खींची गयी रेखापुर टेववीर्थस्

श्राद्धान्तर्गतपुरुषश्राद्धे पिण्डस्थाने पुरुष अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः। (वेदीपर खींची गयी रेखापर देवतीर्थसे आधा जल छोड़े और अवनेजनपात्रको वेदीके दक्षिणमें सीधा रखे।) देवमण्डलकी पवित्री उतार दे।

आधा जल छोड़े और अवनेजनपात्रको वेदीके दक्षिणमें सीधा रखे।) देवमण्डलकी पवित्री उतार दे।

१०. प्रेतमण्डलकी पवित्री धारण कर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर तिल, जल, त्रिकुश तथा
अवनेजनपात्र लेकर—

ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-श्राद्धान्तर्गतप्रेतश्राद्धे पिण्डस्थाने प्रेत अत्रावनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। (—बोलकर पितृतीर्थसे

अवनेजनपात्रका आधा जल वेदीके मध्य गिराकर अवनेजनपात्र वेदीके पश्चिमकी ओर सीधा रख दे।) यहाँकी पवित्री उतार दे।

पहाँकी पवित्री उतार दे। पुन: दूसरी पवित्री धारण कर सव्य पूर्वाभिमुख होकर त्रिकुश, जल, जौ लेकर ग्यारहवेंसे सोलहवेंतककी अवनेजनदान-क्रिया निम्नवत करे—

अवनेजनदान-क्रिया निम्नवत् करे— ११. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-

११. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-श्राद्धान्तर्गतिविष्णुश्राद्धे पिण्डस्थाने विष्णो अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः। (वेदीपर खींची गयी रेखापर देवतीर्थसे

आधा जल छोड़े और अवनेजनपात्रको वेदीके दक्षिणमें सीधा रखे।) १२. ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \* १९४

आधा जल छोडे और अवनेजनपात्रको वेदीके दक्षिणमें सीधा रखे।)

आधा जल छोडे और अवनेजनपात्रको वेदीके दक्षिणमें सीधा रखे।)

१३. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-श्राद्धान्तर्गतविष्णुश्राद्धे पिण्डस्थाने विष्णो अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः। (वेदीपर खींची गयी रेखापर देवतीर्थसे

श्राद्धान्तर्गतब्रह्मश्राद्धे पिण्डस्थाने ब्रह्मन् अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः। (वेदीपर खींची गयी रेखापर देवतीर्थसे

१४. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-

श्राद्धान्तर्गतिशवश्राद्धे पिण्डस्थाने शिव अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः। (वेदीपर खींची गयी रेखापर देवतीर्थसे आधा

१५. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-श्राद्धान्तर्गतयमश्राद्धे पिण्डस्थाने यम अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः। (वेदीपर खींची गयी रेखापर देवतीर्थसे आधा

जल छोड़े और अवनेजनपात्रको वेदीके दक्षिणमें सीधा रखे।)

जल छोड़े और अवनेजनपात्रको वेदीके दक्षिणमें सीधा रखे।)

१६. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-

श्राद्धान्तर्गततत्परुषश्राद्धे पिण्डस्थाने तत्परुष अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः। (वेदीपर खींची गयी रेखापर देवतीर्थसे

आधा जल छोड़े और अवनेजनपात्रको वेदीके दक्षिणमें सीधा रखे।)

वेदियोंपर कुश रखना— सव्य पूर्वाभिमुख रहकर ही पहले नौ देववेदियोंके मध्यमें खींची

सव्य पूर्वाभिमुख होकर शेष छ: देववेदियोंपर तीन-तीन कुश पूर्वाग्र रखे।

गयी रेखापर तीन-तीन कुश पूर्वाग्र रख दे, पवित्री उतार दे तथा प्रेतमण्डलकी पवित्री पहन ले। दसवीं प्रेतवाली वेदीपर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर तीन कुश दक्षिणाग्र रखे। पवित्री उतारकर नयी पवित्री पहन ले। पुन:

**पिण्डिनमाण एवं पिण्डदान**—पिण्डान्नमें शर्करा, मधु, घृत, जौ मिलाकर पंद्रह पिण्ड बना ले। प्रेतके लिये पकायी गयी खीरमेंसे एक पिण्ड प्रेतके लिये भी बना ले। प्रेतवाले पिण्डमें शर्करा, मधु,

घृत, तिल मिला लेना चाहिये। सव्य और पूर्वाभिमुख होकर जौ, जल, त्रिकुश और एक-एक पिण्ड दायें हाथमें लेकर निम्न संकल्पके साथ पहले नौ देववेदियोंके मध्यमें स्थित कुशोंपर अवनेजनस्थानपर देवतीर्थसे पिण्ड रखता जाय—

१. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-श्राद्धान्तर्गतविष्णुश्राद्धे विष्णो एष पिण्डस्ते नमः।

२. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-

श्राद्धान्तर्गतशिवश्राद्धे शिव एष पिण्डस्ते नमः। ३. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-

श्राद्धान्तर्गतयमश्राद्धे यम एष पिण्डस्ते नमः।

४. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-

श्राद्धान्तर्गतसोमश्राद्धे सोमराज एष पिण्डस्ते नमः।

५. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-

श्राद्धान्तर्गतकव्यवाहनश्राद्धे कव्यवाहन एष पिण्डस्ते नमः।

श्राद्धान्तर्गतहव्यवाहनश्राद्धे हव्यवाहन एष पिण्डस्ते नमः।

६. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-

७. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-श्राद्धान्तर्गतकालश्राद्धे काल एष पिण्डस्ते नमः।

८. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-श्राद्धान्तर्गतरुद्रश्राद्धे रुद्र एष पिण्डस्ते नमः। ९. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-श्राद्धान्तर्गतपुरुषश्राद्धे पुरुष एष पिण्डस्ते नमः।

कुशोंके मूलपर हाथ पोंछना—तदनन्तर पिण्डोंके नीचे बिछे हुए पिण्डाधार कुशोंके मूलमें

पृथक्-पृथक् हाथ पोंछ ले। पवित्री उतार दे।

दूसरी पवित्री पहनकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो हाथमें तिल, जल, त्रिकुश और तिल मिलाया हुआ पिण्ड लेकर निम्न संकल्पके साथ (दसवीं) प्रेतवेदीके मध्यमें कुशोंपर पितृतीर्थसे पिण्ड रख दे—

१०. ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) प्रेतत्विनवृत्तिपूर्वकिपतृपङ्कि-

प्रवेशार्थं क्रियमाणमध्यमषोडशश्राद्धान्तर्गतप्रेतश्राद्धे प्रेत एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

तदनन्तर पिण्डोंके नीचे बिछे हुए कुशोंमें हाथ पोंछ ले। पवित्री उतार दे।

दूसरी पवित्री धारण कर पुन: सव्य पूर्वाभिमुख होकर त्रिकुश, जौ, जल तथा एक-एक पिण्ड दायें हाथमें लेकर निम्न संकल्प करके वेदीपर रखे कुशोंके मध्यमें देवतीर्थसे रखता जाय-

११. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-श्राद्धान्तर्गतविष्णुश्राद्धे विष्णो एष पिण्डस्ते नमः।

१२. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-श्राद्धान्तर्गतब्रह्मश्राद्धे ब्रह्मन् एष पिण्डस्ते नमः।

१३. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-श्राद्धान्तर्गतविष्णुश्राद्धे विष्णो एष पिण्डस्ते नमः।

श्राद्धान्तर्गतशिवश्राद्धे शिव एष पिण्डस्ते नमः। १५. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-

श्राद्धान्तर्गतयमश्राद्धे यम एष पिण्डस्ते नमः। १६. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-

श्राद्धान्तर्गततत्पुरुषश्राद्धे तत्पुरुष एष पिण्डस्ते नमः। कुशोंके मूलपर हाथ पोंछना—तदनन्तर पिण्डोंके नीचे बिछे हुए कुशोंके मूलपर पृथक्-

न हो तो छोड़ ले) हाथमें लेकर प्रत्यवनेजनदानका संकल्प कर पिण्डोंपर सम्पूर्ण जल देवतीर्थसे छोड़कर पात्र पूर्ववत् रख दे-

१. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-श्राद्धान्तर्गतविष्ण्पिण्डे विष्णो अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः।

पृथक् हाथ पोंछ ले। आचमन कर ले, भगवान्का ध्यान कर ले। **प्रत्यवनेजनदानका संकल्प**— त्रिकुश, जौ, जल तथा सजल प्रत्यवनेजनपात्र (पात्रमें जल

श्राद्धान्तर्गतशिवपिण्डे शिव अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः। ३. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-

श्राद्धान्तर्गतयमपिण्डे यम अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः।

१४. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-

२. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

६. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-श्राद्धान्तर्गतकव्यवाहनपिण्डे कव्यवाहन अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः। ७. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-

४. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-

५. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-

श्राद्धान्तर्गतकालिपण्डे काल अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः। ८. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-

श्राद्धान्तर्गतरुद्रपिण्डे रुद्र अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः।

श्राद्धान्तर्गतसोमपिण्डे सोमराज अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः।

श्राद्धान्तर्गतहव्यवाहनपिण्डे हव्यवाहन अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः।

९. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-

श्राद्धान्तर्गतपुरुषपिण्डे पुरुष अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः। पवित्री उतार दे।

दूसरी पवित्री पहनकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो त्रिकुश, तिल, जल तथा सजल प्रत्यवनेजनपात्र

लेकर निम्न संकल्प बोले— १०. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-

श्राद्धान्तर्गतप्रेतपिण्डे प्रेत अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

ऐसा कहकर पितृतीर्थसे प्रत्यवनेजनजल पिण्डपर गिराकर पात्रको पूर्ववत् रख दे। पवित्री उतार दे। दूसरी पवित्री पहनकर पुन: सव्य पूर्वाभिमुख होकर त्रिकुश, जल, जौ तथा प्रत्यवनेजनपात्र लेकर निम्न

संकल्पके साथ शेष छ: पिण्डोंपर प्रत्यवनेजनजल गिराये। ११. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-

श्राद्धान्तर्गतविष्ण्पिण्डे विष्णो अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः। १२. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-श्राद्धान्तर्गतब्रह्मपिण्डे ब्रह्मन् अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः।

१३. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-श्राद्धान्तर्गतविष्ण्पिण्डे विष्णो अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः। १४. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-

श्राद्धान्तर्गतशिवपिण्डे शिव अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः। १५. ॐ अद्य …गोत्रस्य ( …गोत्राया: ) …प्रेतस्य ( …प्रेताया: ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-

श्राद्धान्तर्गतयमपिण्डे यम अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः। १६. ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-

श्राद्धान्तर्गततत्पुरुषपिण्डे तत्पुरुष अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः।

नीवीविसर्जन— नीवीका विसर्जन कर उसे उत्तरकी ओर फेंक दे, आचमन करे तथा भगवान्का

स्मरण करे। पिण्डपूजन — सव्यापसव्यसे निम्न रीतिसे विविध उपचारोंद्वारा पृथक्-पृथक् पिण्डोंका पूजन करे तथा तीन-तीन कच्चे सूतोंको पिण्डपर वस्त्रके निमित्त चढाये। यथा-

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्)\*—कहकर पिण्डोंपर आचमनीय जल दे। **इदं स्नानीयम् (सुस्नानीयम्)**—कहकर पिण्डोंपर स्नानीय जल दे।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर पिण्डोंपर आचमनीय जल दे। इदं वस्त्रम् (सुवस्त्रम्) — कहकर वस्त्र या सूत्र चढ़ाये।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे।

इमे यज्ञोपवीते (सुयज्ञोपवीते)—कहकर यज्ञोपवीत चढाये। इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे।

एष गन्धः (स्गन्धः) — कहकर गन्ध अर्पित करे।

इमे यवाक्षताः ( सुयवाक्षताः )—कहकर जौ चढ़ाये, प्रेतके पिण्डपर इमे तिलाक्षताः ( सुतिलाक्षताः )—

कहकर तिल चढाये।

इदं माल्यम् (सुमाल्यम्) — कहकर माला चढ़ाये।

एष धूपः (सुधूपः) — कहकर धूप आघ्रापित करे।

एष दीप: (सुदीप:)—कहकर दीपक दिखाये और हाथ धो ले।

इदं नैवेद्यम् (सुनैवेद्यम्)—कहकर नैवेद्य अर्पित करे। इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर पिण्डोंपर आचमनीय जल दे।

इदं फलम् (सुफलम्) — कहकर फल समर्पित करे।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे। इदं ताम्बूलम् (सुताम्बूलम्) — कहकर ताम्बूल प्रदान करे।

एषा दक्षिणा (सुदक्षिणा)—कहकर दक्षिणा चढ़ाये।

**पिण्डार्चनदानका संकल्प**—सव्य पूर्वाभिमुख होकर त्रिकुश, जौ, जल लेकर प्रथमसे लेकर

नौ पिण्डोंपर निम्न संकल्प पढकर हाथका जल गिराये-

ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-

श्राद्धान्तर्गतविष्णवादिपुरुषान्तदेवाः पिण्डेषु एतान्यर्चनानि युष्मभ्यं नमः। यहाँकी पवित्री यहीं उतार दे।

दसवें प्रेतिपण्डपर अर्चनदान—दूसरी पवित्री धारण कर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर दसवें पिण्डपर पूजनसामग्री अर्पित करके हाथमें त्रिकुश, तिल तथा जल लेकर अर्चनदानका संकल्प पढ़े

और जल पिण्डपर चढा दे-ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-

श्राद्धान्तर्गतप्रेतिपण्डे प्रेत एतान्यर्चनानि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्। यहाँकी पवित्री यहीं उतार दे।

**अर्चनदानका संकल्प**—पुनः दूसरी पवित्री धारण कर सव्य पूर्वाभिमुख होकर ग्यारहवेंसे

सोलहवें पिण्डतक क्रमशः छः पिण्डोंपर निम्न संकल्प पढ़कर हाथका जल गिराये।

ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश-श्राद्धान्तर्गतविष्णवादितत्पुरुषान्तदेवाः पिण्डेषु एतान्यर्चनानि युष्पभ्यं नमः।

सद्गतिकी कामना—प्रेतकी सद्गतिके लिये इस प्रकार बोले—एभिः पिण्डदानैः ""गोत्रस्य

\* **'इदमाचमनीयम्'** यजमान बोले तथा कोष्ठमें लिखा **'स्वाचमनीयम्'** कर्म करानेवाले ब्राह्मण बोलें।

( ....गोत्रायाः ) ....प्रेतस्य ( ....प्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्तिः सद्गतिप्राप्तिश्च भवताम्। अक्षय्योदकदान — आचमन करके निम्न प्रकारसे अक्षय्योदकदान करे—

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

हाथमें जल लेकर 'ॐ शिवा आपः सन्तु' कहकर पहले नौ देवभोजनपात्रोंपर जल डाले।

१९८

हाथमें पुष्प लेकर 'ॐ सौमनस्यमस्तु' कहकर पहले नौ देवभोजनपात्रोंपर पुष्प डाले। हाथमें जौ लेकर 'ॐ अक्षतं चारिष्टं चास्तु' कहकर पहले नौ देवभोजनपात्रोंपर जौ डाले। देवमण्डलकी

पवित्री उतार दे।

अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर प्रेतमण्डलकी पवित्री धारण कर प्रेतके भोजनपात्रपर 'ॐ शिवा आपः सन्तृ' कहकर जल, 'ॐ सौमनस्यमस्तु' कहकर पुष्प एवं 'ॐ अक्षतं चारिष्टं चास्तु' कहकर अक्षत छोडे।

यहाँकी पवित्री उतार दे। पुन: सव्य पूर्वाभिमुख हो देवमण्डलकी पवित्री धारण कर ग्यारहवेंसे लेकर सोलहवें-इस प्रकार छ:

देवभोजनपात्रोंपर 'ॐ शिवा आप: सन्तु' कहकर जल छोड़े, 'ॐ सौमनस्यमस्तु' कहकर पुष्प छोड़े तथा 'ॐ अक्षतं चारिष्टं चास्तु' कहकर जौ छोड़े।

भोजनपात्रोंपर जलदानका संकल्प—एक पत्र-पुटकमें जौ एवं जल लेकर नीचे लिखे

१. ॐ विष्णोर्दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु।

३. ॐ यमस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु। ४. ॐ सोमराजस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु।

५. ॐ हव्यवाहनस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु। ६. ॐ कव्यवाहनस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु।

७. ॐ कालस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु। ८. ॐ रुद्रस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु।

ॐ पुरुषस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु। यहाँकी पवित्री उतार दे।

१०. प्रेतमण्डलकी पवित्री धारण कर ले। अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर 🕉 अद्य ""गोत्रस्य

( ....गोत्रायाः ) ....प्रेतस्य ( ....प्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्त्यर्थं मध्यमषोडशश्राद्धान्तर्गतदशमप्रेतश्राद्धे प्रेतस्य

दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु। कहकर प्रेतभोजनपात्रपर पितृतीर्थसे जल डाले। यहाँकी पवित्री उतार दे।

अब सव्य और पूर्वाभिमुख होकर देवमण्डलकी पवित्री पहनकर— ११. ॐ विष्णोर्दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु।

१२. ॐ ब्रह्मणो दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु। १३. ॐ विष्णोर्दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु।

२. ॐ शिवस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु।

मन्त्रोंसे भोजनपात्रोंपर जल डाले-

१४. ॐ शिवस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु।

१५. ॐ यमस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु।

१६. ॐ तत्पुरुषस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु। कहकर देवभोजनपात्रोंपर देवतीर्थसे जल डाले।

पिण्डोंपर जलदान—सभी पंद्रह पिण्डोंपर पूर्वाग्र कुशत्रय अलग-अलग रखकर एक पात्रमें

जल डालकर उसी जलसे निम्न मन्त्रसे पूर्वाग्र जलधारा दे। प्रेतके पिण्डपर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर

उसपर निम्न मन्त्रसे दक्षिणाग्र जलधारा दे-अनादिनिधनो देवः शङ्कचक्रगदाधरः। अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव॥

नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्त वरप्रद । अनेन तर्पणेनाथ प्रेतमोक्षप्रदो

हिरण्यगर्भपुरुष व्यक्ताव्यक्त सनातन । अस्य प्रेतस्य मोक्षार्थं सुप्रीतो भव सर्वदा॥

अब इसके बाद इन मन्त्रोंको बोले-ॐ विष्णवादितत्पुरुषान्तदेवा एषा जलधारा युष्पभ्यं नमः।

ॐ विष्णवादयस्तत्पुरुषान्तदेवाः प्रीयन्ताम्, न मम।

आशीषप्रार्थना — तदनन्तर निम्न मन्त्रसे यजमान प्रार्थना करे—

🕉 गोत्रं नो वर्धतां दातारो नोऽभिवर्धन्ताम्। वेदाः सन्ततिरेव च। श्रद्धा च नो मा व्यगमद् बहुदेयं च नोऽस्तु। अन्नं च नो बहु भवेदितथींश्च लभेमिह। याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कञ्चन। एताः

सत्या आशिषः सन्तु॥ (ब्राह्मण बोले—सन्तु एताः सत्या आशिषः।) पिण्डोंका आघ्राण — नम्र होकर सव्यसे पंद्रह देवपिण्डोंको और अपसव्यसे प्रेतपिण्डको सुँघे

तथा उठाकर किसी पात्रमें रख दे। पिण्डाधार कुशों तथा उल्मुक (अंगार)-को अग्निमें छोड़ दे।

अर्घपात्रोंका संचालन—सव्यापसव्यसे सभी अर्घपात्रोंको हिला दे। दक्षिणा-संकल्प — त्रिकुश, जौ, जल तथा हिरण्यादि दक्षिणा लेकर निम्न प्रकार संकल्प करे—

ॐ अद्य ः शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहम् ः गोत्रस्य ( ः गोत्रायाः ) ः प्रेतस्य ( ः प्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्तिपूर्वक-

वैकुण्ठाद्युत्तमलोकप्राप्तिकामनया मध्यमषोडशश्राद्धानां प्रतिष्ठार्थं हिरण्यं (निष्क्रयद्रव्यं वा) ब्राह्मणेभ्यः सम्प्रददे \*। पितृगायत्रीका पाठ—तदनन्तर तीन बार पितृगायत्रीका पाठ कर ले—

ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥ रक्षादीपनिर्वापण — सव्य होकर देवताओं के रक्षादीपपर दूसरा दीपक रखकर उसे बुझा दे और

प्रेतका रक्षादीप अपसव्य होकर बुझाये। हाथ धो ले तथा आचमन कर ले। प्रार्थना — तदनन्तर सव्य होकर प्रार्थना करे—

यत्पादपङ्कजस्मरणाद् यस्य नामजपादिप । न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे साम्बमीश्वरम्॥

श्राद्धीय वस्तुओंको ब्राह्मणको दे दे अथवा गायको खिला दे या जलमें डाल दे।

बोलना चाहिये।

प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् । स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः॥ यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्॥

ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः॥ ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः।

॥ मध्यमषोडशी पूर्ण॥

\* यदि तत्काल देना हो तो 'सम्प्रददे' कहे। यदि निकालकर रख दिया जाय या मनसा संकल्प कर कालान्तरमें देना हो तो 'उत्सृज्ये'

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

## आद्यश्राद्ध ( महैकोद्दिष्टश्राद्ध )<sup>१</sup>

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥ ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु , ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु , ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु ।

ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यिच्छद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रिश्मिभः।

आचमन — ॐ केशवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः। इन मन्त्रोंको

पात्रासादन — श्राद्धभूमिके दक्षिण भागमें आसनके लिये पलाश आदिके तीन पत्ते, उसके आगे

१. कुछ लोग उत्तमषोडशीके अन्तर्गत किये जानेवाले प्रथम मासिक श्राद्धको ही आद्यश्राद्ध मान लेते हैं तथा कुछ पद्धतिकारोंने

शवकी विशुद्धिके लिये आद्यश्राद्ध (महैकोद्दिष्टश्राद्ध) तथा प्रेतत्वकी निवृत्तिके लिये षोडशत्रय (मलिनषोडशी, मध्यमषोडशी तथा उत्तमषोडशी)-श्राद्ध करने चाहिये। षोडशत्रयश्राद्धसे जीवके प्रेतत्वका नाश हो जाता है। इस प्रकार शवविशुद्धि तथा प्रेतत्विनवृत्ति हो जानेके कारण ४९ श्राद्धोंसे पितरोंकी पंक्तिका सामीप्य प्राप्त हो जाता है। अत: सपिण्डीकरणश्राद्धके पचासवें प्रेतश्राद्धका मेलन करनेसे पितृपंक्तिकी

२. उत्तमषोडशी एकादशाह या द्वादशाहको किसी दिन भी की जा सकती है। यदि उत्तमषोडशी एकादशाहके दिन करनी हो तो आद्यश्राद्धके अतिरिक्त (उत्तमषोडशीके सोलह पिण्डके लिये) पृथक् पाक बनाना चाहिये। यदि अधिकमास पड जाय तो एक पिण्ड अधिक होगा। द्वादशाहको

उत्तमषोडशी होनेपर उस दिन १६ पिण्डदान होगा। अधिकमास होनेपर एक पिण्ड अधिक अर्थात् सत्रह पिण्डका पाक बनेगा।

तथैवाष्टश्राद्धं पिड्सिनिधः । मेलनीयः शतार्द्धेन सिधः श्राद्धेन तत्त्वतः ॥

पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः

मध्यमषोडशीके बाद तथा उत्तमषोडशीके पूर्व आद्यश्राद्ध (महैकोद्दिष्टश्राद्ध) करना चाहिये, जिसकी

विधि यहाँ दी जा रही है-

श्राद्धकर्ता स्नान करके धुले वस्त्र (धोती और उत्तरीय) धारणकर श्राद्धस्थलपर आ जाय।

पवित्रीधारण—निम्न मन्त्रसे पवित्री पहन ले—

आद्यं शवविशुद्ध्यर्थं कृत्वान्यच्च त्रिषोडशम् । पितृपङ्किविशुद्ध्यर्थं शतार्द्धेन

शतार्द्धेन विहीनो यो मिलितः पङ्किभाङ्न हि। चत्वारिंशत्

सम्भवेत्

**पाकनिर्माण** — ईशानकोणमें पाकनिर्माण करना चाहिये। मिट्टीके नये बर्तनको जल डालकर अच्छी

तरह साफ कर ले। इसमें दुध, जल और चावल छोडकर प्रज्वलित गोहरीपर रखकर पाक तैयार करे। श्राद्धके

लिये प्रयोज्य द्रव्यका एक बार ही प्रक्षालन करना चाहिये। एक पिण्डके लिये पाकका निर्माण स्वयं या

प्राणायाम—प्राणायाम करे।

सपिण्ड (परिवार)-द्वारा कराये।<sup>२</sup> शिखाबन्धन — श्राद्धकर्ता अपने आसनपर पूर्वाभिमुख बैठ जाय, गायत्रीमन्त्रसे शिखाबन्धन कर

ले । सिंचन-मार्जन — निम्न मन्त्रसे अपने ऊपर तथा श्राद्धीय वस्तुओंपर जल छिड्के—

बोलकर आचमन करे। 'ॐ हृषीकेशाय नमः' कहकर हाथ धो ले।

भोजनके लिये एक पत्ता और भोजनपात्रके पश्चिम अर्घ तथा जलपात्रके रूपमें एक-एक दोनिया रखनी

चाहिये। भोजनपात्रके सामने घृतपात्र भी रख ले। बिछाकर उनपर रख दे। दीपककी बत्ती दक्षिण दिशाकी ओर रहे। फिर चन्दन, अक्षत छोडकर दीपककी पूजा करे तथा इस प्रकार प्रार्थना करे-

**'षोडशश्राद्धान्तर्गतमाद्यश्राद्धं करिष्ये'** और **'षोडशश्राद्धान्तर्गतसपिण्डीकरणश्राद्धं करिष्ये'—**ऐसे संकल्पवाक्यमें योजना करके आद्यश्राद्ध

(महैकोद्दिष्टश्राद्ध) तथा सपिण्डीकरणके प्रेतश्राद्धको उत्तमषोडशीके अन्तर्गत बताया है, इससे भ्रम उत्पन्न होता है। परंतु गरुडपुराणके अनुसार सपिण्डीकरणश्राद्धान्तर्गत किये जानेवाले प्रेतश्राद्धके पूर्व उनचास श्राद्धों (मिलनषोडशीके सोलह+मध्यमषोडशीके सोलह+आद्यश्राद्ध (महैकोद्दिष्टश्राद्ध)–का एक+उत्तमषोडशीके सोलह=उनचास श्राद्ध)–के पिण्डदानोंकी संख्या पूरी होनी चाहिये। जिसकी पूर्तिके लिये उत्तमषोडशीके अतिरिक्त आद्यश्राद्ध (महैकोद्दिष्टश्राद्ध)-का पिण्डदान करना आवश्यक है। पचासवाँ श्राद्ध सिपण्डीकरणका प्रेतश्राद्ध है। गरुडपुराण प्रेतखण्ड

(३५।३८-४०)-के मूल वचन इस प्रकार हैं-

प्राप्ति हो जाती है।

रक्षादीप-प्रज्वालन — आसनके समीप तिलके तेलसे रक्षादीप जलाकर दक्षिण भागमें तिल

पुने तच्छकेयम्॥

हाथ धोकर आगेका कार्य करे। गदाधर आदिकी प्रार्थना—अंजलिमें फूल लेकर गयाधाम, गदाधर तथा पितरोंका स्मरण कर निम्न मन्त्रसे प्रार्थना करे-

भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविघ्नकृत् । यावत् कर्मसमाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव॥

श्राद्धारम्भे गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरम् । स्विपतृन् मनसा ध्यात्वा ततः श्राद्धं समाचरेत्॥

ॐ गयायै नमः। ॐ गदाधराय नमः। कहकर फूल चढ़ा दे।

तदनन्तर तीन बार 'ॐ श्राद्धभूम्ये नमः' कहकर भूमिपर जौ एवं पुष्प छोड़े।

भूमिसहित विष्णु-पूजन — श्राद्ध आरम्भ करनेके पूर्व विष्णुभगवान्का पूजन करनेका विधान

है। अतः शालग्राम-शिलापर षोडशोपचार अथवा पंचोपचार पूजन करना चाहिये। यदि सम्भव न हो तो

निम्न श्लोकसे विष्णुभगवान्का स्मरण-पूजन करते हुए पुष्पांजलि समर्पित कर श्राद्ध आरम्भ करना चाहिये—

शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्॥

🕉 भूमिपत्नीसहिताय विष्णवे नमः — कहकर भगवान् विष्णुको प्रणामकर पुष्प अर्पित कर दे। कर्मपात्रका निर्माण — श्राद्धकर्ममें जलका उपयोग करनेके लिये कर्मपात्रका निर्माण कर ले।

अक्षतोंके ऊपर जलसे भरा एक कलश रखकर उसमें चन्दन, तुलसी, जौ, पुष्प तथा कुश छोड़ दे और त्रिकुशसे जलको दक्षिणावर्त आलोडित करते हुए निम्न मन्त्रोंको पढ़े-🕉 यद्देवा देवहेडनं देवासश्चकृमा वयम् । अग्निर्मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चत्वछंहसः॥

ॐ यदि दिवा यदि नक्तमेनाछंसि चकृमा वयम् । वायुर्मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चत्वछंहसः॥ ॐ यदि जाग्रद्यदि स्वप्न एनाछंसि चकुमा वयम् । सूर्यो मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चत्वछंहसः॥

प्रोक्षण—कर्मपात्रके जलसे कुशद्वारा अपना तथा सभी श्राद्धसामग्री एवं पाकका प्रोक्षण करे और बोले—'श्वादिदुष्टदुष्टिनिपातदुषितपाकादिकं पूतं भवत्।' दिग्-रक्षण — बायें हाथमें पीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ढककर निम्न मन्त्र बोले—

नमो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम । इदं श्राद्धं हृषीकेश रक्ष त्वं सर्वतो दिश:॥ तदनन्तर दाहिने हाथसे सरसोंको पूर्व-दक्षिण आदि दिशाओंमें निम्न मन्त्रोंको पढते हुए छोडे-पूर्वमें-प्राच्ये नमः। दक्षिणमें -- अवाच्ये नमः। पश्चिममें -- प्रतीच्ये नमः। उत्तरमें -- उदीच्ये नमः। आकाशमें --

अन्तरिक्षाय नमः। भूमिपर-भूम्यै नमः। हाथ जोडकर प्रार्थना करे-

पढते हुए दक्षिण कटिभागमें उसे खोंस ले, बाँध ले—

पूर्वे नारायणः पातु वारिजाक्षस्तु दक्षिणे । प्रद्युम्नः पश्चिमे पातु

नीवीबन्धन — किसी पत्र-पुटक या पानके पत्तेपर तिल, त्रिकुशका टुकड़ा लपेटकर निम्न मन्त्र

ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेदधस्ताच्च त्रिविक्रमः॥

वासुदेवस्तथोत्तरे।

ॐ सोमस्य नीविरसि विष्णोः शर्मासि शर्मयजमानस्येन्द्रस्य योनिरसि सुसस्याः कृषीस्कृधि।

ॐ निहन्मि सर्वं यदमेध्यकृद् भवेद्धताश्च सर्वेऽसुरदानवा मया। यक्षाश्च रक्षांसि पिशाचगुह्यका हता मया यातुधानाश्च सर्वे॥

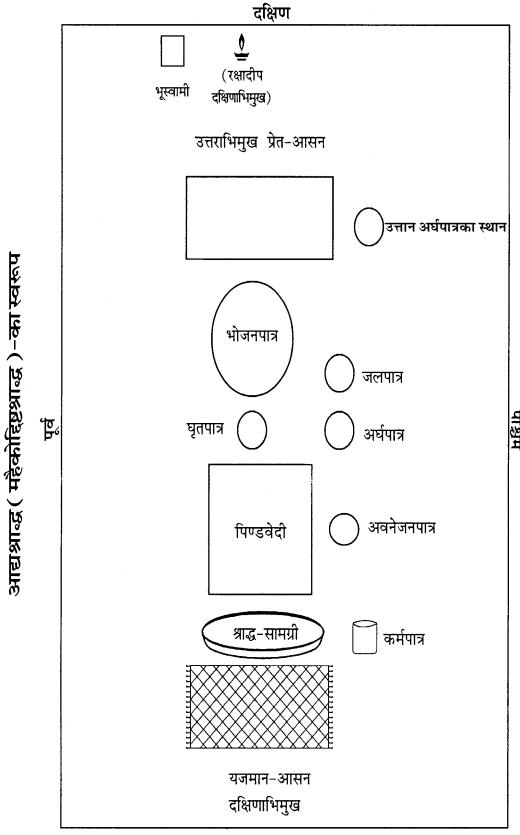

प्रतिज्ञासंकल्प—दाहिने हाथमें त्रिकुश, तिल तथा जल लेकर निम्न रीतिसे प्रतिज्ञासंकल्प करे— ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत् अद्यैतस्य विष्णोराज्ञया जगत्सृष्टिकर्मणि प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्द्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्प्रथमचरणे

जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे ""क्षेत्रे ( यदि काशी हो तो अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते महाश्मशाने भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे) बौद्धावतारे "संवत्सरे उत्तरायणे/दक्षिणायने ····ऋतौ ····मासे ····पक्षे ····तिथौ ····वासरे ····गोत्रः ····शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ····गोत्रस्य ( ····गोत्रायाः )

····प्रेतस्य ( ····प्रेताया: ) शवविश्द्व्यर्थं प्रेतत्विनवृत्तिपूर्वकिपतृपङ्किप्रवेशाधिकारप्राप्त्यर्थं मम गृहे चूडाकरणादि-श्भकार्याधिकारसिद्ध्यर्थं च आद्यश्राद्धं (महैकोदिष्टश्राद्धं) करिष्ये। (हाथका संकल्पजल छोड़ दे।)

पितृगायत्रीका पाठ—पितृगायत्रीका तीन बार पाठ करे— 🕉 देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥

**आसनदानका संकल्प**—आसनपर दक्षिणाग्र तीन कुश रखकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो बायाँ घुटना जमीनपर गिराकर त्रिकुश, तिल, जल लेकर आसनदानका संकल्प करे-

ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) आद्यश्राद्धे प्रेतस्य इदं कुशात्मकमासनं ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। कहकर जल एवं कुशको आसनपर छोड़ दे। **आवाहन** — आसनपर निम्न मन्त्रसे तिल छोड़ दे—

ॐ अपहता असुरा रक्षाः सि वेदिषदः। सव्य होकर आचमन कर ले।

छत्रोपानहदान

आसनदानके अनन्तर छत्र और उपानहका दान करना चाहिये; जिसकी विधि इस प्रकार है—

(क) छत्रदान — ब्राह्मणके हाथमें जल देकर 'इदं छत्रं ते ददानि' कहकर ब्राह्मणसे दान स्वीकार

करनेकी आज्ञा प्राप्त करे। ब्राह्मण 'ददस्व' कहकर अनुज्ञा प्रदान करे। **ब्राह्मणवरणका संकल्प**— हाथमें त्रिकुश, तिल, जल तथा वरणद्रव्य लेकर संकल्प करे—

ॐ अद्य ""गोत्रः ""शर्मा वर्मा / गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः)

करिष्यमाणछत्रदानप्रतिग्रहीतृत्वेन एभिर्वरणद्रव्यैः ""गोत्रं ""शर्माणं भवन्तं वृणे। वरणद्रव्य तथा संकल्पजल ब्राह्मणके हाथमें दे दे।

ब्राह्मणवचन — ब्राह्मण 'वृतोऽस्मि' कहे। **ब्राह्मण-पूजन एवं प्रार्थना**—गन्धाक्षतसे दानग्रहीता ब्राह्मणका पूजन कर निम्न मन्त्रसे प्रार्थना

करे-

नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः॥

देयद्रव्यपूजन — 'देयद्रव्याय नमः' कहकर गन्धाक्षत आदिसे छत्रका पूजन कर उसे जलसे सींच दे।

**छत्रदानका संकल्प** — हाथमें त्रिकुश, तिल, जल लेकर संकल्प करे — ॐ अद्य ""गोत्र:

····शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहम् ····गोत्रस्य ( ····गोत्रायाः ) ····प्रेतस्य ( ····प्रेतायाः ) एकादशाहे कल्पोक्तफलप्राप्त्यर्थं

यममार्गे वर्षातपजन्यकष्टिनवारणार्थम् इदमुत्तानाङ्गिरो दैवत्यं छत्रं ""गोत्राय ""शर्मणे भवते सम्प्रददे। कहकर संकल्पजल तथा छत्र ब्राह्मणके हाथमें दे दे।

करे—

दक्षिणा प्रदान कर दे।

अर्घपात्रनिर्माण-

सांगतासंकल्प—दायें हाथमें त्रिकुश, तिल, जल तथा दक्षिणा लेकर संकल्प करे—

ॐ अद्य कृतस्य उत्तानाङ्गिरो देवताकछत्रदानकर्मणः साङ्गतासिद्ध्यर्थमिदं दक्षिणाद्रव्यं भवते

**ब्राह्मणवचन**—ब्राह्मण 'स्वस्ति' कहे।

सम्प्रददे। कहकर दक्षिणा प्रदान करे। ब्राह्मणवचन — ब्राह्मण 'स्वस्ति' कहे।

(ख) उपानहदान — ब्राह्मणके हाथमें जल देकर 'इमे उपानहौ ते ददानि' कहकर ब्राह्मणसे दानग्रहणकी अनुज्ञा प्राप्त करे।

ब्राह्मण 'ददस्व' कहकर अनुज्ञा प्रदान करे। **ब्राह्मणवरण-संकल्प**—दाहिने हाथमें त्रिकुश, तिल, जल तथा वरणद्रव्य लेकर संकल्प करे—

अद्य ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः)

करिष्यमाणोपानद्दानप्रतिग्रहीतृत्वेन एभिर्वरणद्रव्यैः ""गोत्रं ""शर्माणं भवन्तं वृणे। संकल्पका जलादि

ब्राह्मणके हाथमें दे दे।

ब्राह्मणवचन — ब्राह्मण 'वृतोऽस्मि' कहे।

**ब्राह्मणवचन** — ब्राह्मण 'स्वस्ति' कहे।

**ब्राह्मणवचन**—ब्राह्मण 'स्वस्ति' कहे।

हुए अर्घपात्र (पत्तेके दोने)-पर दक्षिणाग्र रख दे-

पवित्रपते

**ब्राह्मण-पूजन एवं प्रार्थना**—गन्धाक्षतसे दानग्रहीता ब्राह्मणका पूजन कर निम्न मन्त्रसे प्रार्थना

नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः॥ देयद्रव्यपूजन — 'देयद्रव्याय नमः' कहकर गन्धाक्षत आदिसे उपानहका पूजन कर उसे जलसे सींच दे।

उपानहदानका संकल्प—हाथमें त्रिकुश, तिल, जल लेकर संकल्प करे—

ॐ अद्य ""गोत्र: ""शर्मा /वर्मा / गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) एकादशाहे कल्पोक्तफलप्राप्त्यर्थं यममार्गे संतप्तबालुकाऽसिकण्टिकतद्र्गभूसंतरणकामः उत्तानाङ्गिरो दैवत्ये इमे उपानहौ

**""गोत्राय ""शर्मणे भवते सम्प्रददे।** कहकर संकल्प जलादि तथा उपानह ब्राह्मणके हाथमें दे दे।

सांगतासंकल्प—दायें हाथमें त्रिकुश, तिल, जल तथा दक्षिणा लेकर संकल्प करे— 🕉 अद्य कृतस्य उपानद्दानकर्मणः साङ्गतासिद्ध्यर्थं मनसोद्दिष्टं दक्षिणाद्रव्यं भवते सम्प्रददे। कहकर

भगवत्स्मरण — भगवानुका स्मरण कर ले-ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे

नमः। छत्रोपानह-दानके अनन्तर श्राद्धकी आगेकी क्रिया सम्पन्न करे-

अर्घ <sup>\*</sup>पात्रमें पवित्रक रखना — कुशके एक पत्तेका पवित्रक बनाकर निम्नलिखित मन्त्र बोलते

ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभि:। पुने

**अर्घपात्रमें जल डालना**— अर्घपात्रमें निम्न मन्त्र बोलकर जल डाल दे— ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः॥ अर्घपात्रमें तिल डालना — नीचे लिखे मन्त्रको बोलकर अर्घपात्रमें तिल डाले—

\* यहाँ एक ही अर्घपात्र और एक ही पवित्रक होता है—'एकोऽर्घ: एकं पवित्रम्'। (कात्यायन)

पवित्रपूतस्य यत्कामः

गोसवो

देवनिर्मित:।

\* आद्यश्राद्ध ( महैकोद्दिष्टश्राद्ध )\*

άE

तिलोऽसि

प्रत्नमद्भिः पृक्तः स्वधया पितृँल्लोकान् प्रीणाहि नः स्वाहा॥ अर्घपात्रमें चन्दन-फूल रखना — मौन होकर अर्घपात्रमें चन्दन-फूल रख दे।

सोमदैवत्यो

**अर्घपात्रका अभिमन्त्रण**— अर्घपात्रको उठाकर बायें हाथमें रखे। फिर अर्घपात्रसे पवित्रक निकालकर भोजनपात्रपर उत्तराग्र रखकर 'ॐ नमो नारायणाय' मन्त्र बोलकर पंचपात्रसे थोडा जल

'पवित्रक' पर गिरा दे। दाहिने हाथसे अर्घपात्रको ढककर निम्न मन्त्र बोले— ॐ या दिव्या आपः पयसा सम्बभुवूर्या आन्तरिक्षा उत पार्थवीर्याः।

हिरण्यवर्णा यज्ञियास्ता न आपः शिवाः शः स्योनाः सुहवा भवन्तु॥ तदनन्तर अर्घपात्रको दाहिने हाथमें रखकर त्रिकुश, तिल, जल लेकर निम्न संकल्प बोले—

अर्घदानका संकल्प—ॐ अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) आद्यश्राद्धे एषोऽर्घस्ते

मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। —ऐसा बोलकर अर्घपात्रका जल पवित्रकपर गिरा दे। पुनः पवित्रकको उठाकर अर्घपात्रमें दक्षिणाग्र

रख ले और **'प्रेताय ( प्रेतायै ) स्थानमिस**' कहकर प्रेतासनके पश्चिम सीधा (उत्तान) ही रख दे। <sup>\*</sup> श्राद्धदेशमें तिल बिखेर दे।

**आसनपर पूजन** — आसनपर निम्न रीतिसे पूजन करे — इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे। इदं स्नानीयम् (सुस्नानीयम्) — कहकर स्नानीय जल दे।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे। इदं वस्त्रम् (सुवस्त्रम्) — कहकर वस्त्र (या सूत्र) चढाये।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे। इमे यज्ञोपवीते (सुयज्ञोपवीते) — कहकर यज्ञोपवीत चढ़ाये।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे। एष गन्धः (स्गन्धः) — कहकर गन्ध अर्पित करे। इमे तिलाक्षताः ( सुतिलाक्षताः ) — कहकर तिलाक्षत चढाये।

इदं माल्यम् (सुमाल्यम्) — कहकर माला चढ़ाये। एष धूपः (सुधूपः) — कहकर धूप आघ्रापित करे।

एष दीपः (सुदीपः)—कहकर दीपक दिखाये।

हस्तप्रक्षालनम् (हाथ धो ले।) इदं नैवेद्यम् (सुनैवेद्यम्) — कहकर नैवेद्य अर्पित करे।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे। इदं फलम् (सुफलम्) — कहकर फल अर्पित करे।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे। \* उत्तानं स्थापयेत् पात्रमेकोद्दिष्टे सदा बुध:। न्युब्जं तु पार्वणे कुर्यात् ""।। (वीरिमत्रोदय)

विद्वानुको चाहिये कि एकोद्दिष्टश्राद्धमें पात्रको उत्तान (सीधा) और पार्वणश्राद्धमें उलटा (अधोमुख) रखे।

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥ मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवछ

घृतपात्रमें घृत तथा जलपात्रमें जल रख दे। तदनन्तर भोजनपात्रमें अन्नके ऊपर निम्न मन्त्रसे तिल छोड़

ॐ अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) आद्यश्राद्धे प्रेताय इदमन्नं सोपस्करं ते मया दीयते,

**पितृगायत्रीका पाठ**—सव्य पूर्वाभिमुख हो जाय, आचमन कर ले। तदनन्तर तीन बार निम्न

वेदशास्त्रादिका पाठ—तदनन्तर स्वयं अथवा ब्राह्मणद्वारा निम्न वेदादि मन्त्रोंका पाठ कराये।

🕉 इषे त्वोर्जे त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्व मघ्न्या इन्द्राय

होता

योरभि

सत्सि

स्रवन्तु

बर्हिषि॥

नः॥

भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा व स्तेन ईशत माघशछंसो ध्वा अस्मिन् गोपतौ स्यात बह्वीर्यजमानस्य

**अन्नदानका संकल्प**— हाथमें त्रिकुश, तिल, जल लेकर अन्नदानका संकल्प करे—

अन्नहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद् भवेत्। अच्छिद्रमस्तु तत्सर्वं पित्रादीनां प्रसादतः॥

🕉 देवताभ्यः पितुभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥

श्रुतिपाठ—ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्। होतारं रत्नधातमम्॥

इदं ताम्बुलम् (स्ताम्बुलम् )—कहकर ताम्बुल प्रदान करे।

एषा दक्षिणा (सदक्षिणा)—कहकर दक्षिणा चढाये। निम्न रीतिसे अर्चनदानका संकल्प करे-

अर्चनदानका संकल्प—ॐ अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) आद्यश्राद्धे एतान्यर्चनानि

ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम् कहकर जल छोड़ दे।

मण्डलकरण — सव्य होकर आचमन कर ले। पुनः अपसव्य हो जाय। प्रेतके भोजनपात्रसहित

आसनके चारों ओर अप्रदक्षिण-क्रमसे जलद्वारा गोल मण्डल बनाये, उस समय निम्न मन्त्र पढ़े-

ॐ यथा चक्रायुधो विष्णुस्त्रैलोक्यं परिरक्षति। एवं मण्डलतोयं तु सर्वभूतानि रक्षतु।।

भूस्वामीके पितरोंको अन्न प्रदान—एक पात्रमें सभी अन्न रखकर दक्षिण दिशामें निम्न

मन्त्र पढ़कर भूस्वामीके पितरोंके निमित्त वह अन्नपात्र त्रिकुशपर रख दे-

ॐ इदमन्नमेतद् भुस्वामिपितृभ्यो नमः।

पैरोंके नीचे पूर्वाग्र तीन कुश रख ले-

ॐ अग्न आ याहि वीतये गुणानो हव्यदातये । नि

ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शं

**अन्नपरिवेषण** — भोजनपात्रपर जो तिल इत्यादि चिपके हों उन्हें साफ कर दे। तदनन्तर उसपर

पितृतीर्थसे अन्न परोस दे। मध्-प्रक्षेप-अब अन्तके ऊपर पितृतीर्थसे दोनों हाथोंसे निम्न मन्त्र पढ़कर मधु प्रदान करे-

रजः। मधु द्यौरस्तु नः पिता।। मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ२ अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु नः॥ ॐ मधु मधु

मधु॥

दे-ॐ अपहता असुरा रक्षाः सि वेदिषदः।

तवोपतिष्ठताम्। इस तरह संकल्प बोलकर हाथमें रखा तिल, जल भोजनपात्रके पास गिराकर निम्न प्रार्थना करे—

पितृगायत्रीका पाठ करे-

पशून् पाहि॥

सम्पूज्य

ब्रुहि

प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं योगीश्वरं याज्ञवल्क्यं

स्मृतिपाठ-मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य

वर्णाश्रमेतराणां नो

मन्वत्रिविष्णुहारीतयाज्ञवल्क्योशनोऽङ्गिराः। यमापस्तम्बसंवर्ताः कात्यायनबृहस्पती॥

पराशरव्यासशङ्खलिखिता दक्षगौतमौ। शातातपोवसिष्ठश्च धर्मशास्त्रप्रयोजकाः॥ नमस्कृत्य नरं

नारायणं

पुराण—

सरस्वतीं व्यासं ततो जयम्दीरयेत्॥ चक्रवाकाः

तेऽभिजाताः प्रस्थिता

महाभारत—दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः स्कन्धः कर्णः शकुनिस्तस्य शाखाः। दुःशासनः पुष्पफले समृद्धे मूलं राजा धृतराष्ट्रोऽमनीषी॥

युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्धोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः।

माद्रीसुतौ पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च॥

पुन: अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो बायाँ घुटना जमीनपर गिराकर वेदीका निर्माण करे। वेदीनिर्माण — प्रादेशमात्र (अंगुष्ठसे तर्जनीके बीचकी दूरी) लम्बी तथा छः अंगुल चौड़ी एक वेदी

बना ले। वेदीके उत्तरका भाग ऊँचा और दक्षिणका भाग नीचा होना चाहिये। निम्न मन्त्र पढ़ते हुए जलसे वेदीका सिञ्चन कर लेάE अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची ह्यवन्तिका।

द्वारावती अवनेजनदानका संकल्प— वेदीके पश्चिम भागमें अवनेजनपात्र (दोना या मिट्टीका दीया)

दाहिने हाथको स्पर्श करते हुए बायाँ घुटना टेककर बोले-

बिछा दे।

तवोपतिष्ठताम्। कहकर वेदीके पिण्डस्थानपर आधा अवनेजनजल गिरा दे। आधा अवनेजनजल बचाकर अवनेजनपात्र वेदीके बायीं ओर (पश्चिम) सीधा रख ले। इसीसे बादमें प्रत्यवनेजन दिया जाता है।

रखकर उसमें तिल, जल, सफेद चन्दन, सफेद फूल रखकर उसे दायें हाथमें ले ले। त्रिकुश, तिल, जल लेकर अवनेजनदानका नीचे लिखा संकल्प बोले-ॐ अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) आद्यश्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते मया दीयते,

शरद्वीपे हंसाः सरसि मानसे॥ कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेदपारगाः। यूयं दीर्घमध्वानं

व्याधा दशार्णेषु मृगाः कालञ्जरे गिरौ।

चैव

किमवसीदथ॥

महर्षय:।

वचनमब्रुवन्॥

मुनयोऽब्रुवन्।

धर्मानशेषतः॥

ज्ञेयाः सप्तैता मोक्षदायिकाः॥

क्शास्तरण — समूल तीन कुशोंको एक साथ जड़सहित दो भागोंमें विभक्त करके वेदीपर दक्षिणाग्र

**पिण्डिनमाण** — पाकपात्रमेंसे पिण्डदानके लिये पत्तलपर अन्न निकाल ले। उसमें शर्करा, घी, मधु, तिल मिलाकर कपित्थ<sup>\*</sup> (कैथ-फल)-के बराबर एक पिण्ड बना ले। थोड़ा अन्न पाकपात्रमें बलिके लिये छोड़ दे। पिण्डदानका संकल्प—दायें हाथमें त्रिकुश, तिल, जल और पिण्डको लेकर बायें हाथसे

ॐ अद्य ....गोत्र ( ....गोत्रे ) ....प्रेत ( ....प्रेते ) आद्यश्राद्धे एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। \* कपित्थस्य प्रमाणेन पिण्डान् दद्यात् समाहित:।

२०८ अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

पिण्डाधार कुशोंके मुलमें हाथ पोंछ ले। सव्य होकर आचमन कर ले।

पितरो<sup>\*</sup> मादयध्वं यथाभागमावृषायध्वम्। श्वास रोककर उसी क्रमसे दक्षिणाभिमुख होकर भास्वरमूर्ति (तेज:पुञ्जस्वरूप) पितरका ध्यान करते

हुए पिण्डके पास श्वास छोड़े और 'अमीमदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषत' यह मन्त्र पढ़े।

डाल दे फिर त्रिकुश, तिल, जल एवं पात्रको दायें हाथमें लेकर संकल्प बोले—

**नीवीविसर्जन**— नीवीका ईशानकोणमें विसर्जन कर दे।

तवोपतिष्ठताम् — कहकर जल पिण्डपर गिराकर प्रत्यवनेजनपात्रको यथास्थान रख दे।

कहकर पितृतीर्थसे कुशोंके ऊपर अवनेजनस्थानपर पिण्डको रख दे। पिण्डशेषान्न पिण्डके समीप रख दे।

श्वासनियमन — अपसव्य होकर आसनपर बैठे हुए ही श्वास खींचते हुए बायीं ओरसे

पिण्डपूजन — तदनन्तर निम्न रीतिसे विविध उपचारोंद्वारा पिण्डका पूजन करे तथा तीन कच्चे सूत्रोंको पिण्डपर वस्त्रके निमित्त चढाये-

उत्तराभिमुख हो निम्न मन्त्र पढे-

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे। इदं स्नानीयम् (सुस्नानीयम्) — कहकर स्नानीय जल दे। इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे।

इमे यज्ञोपवीते (सुयज्ञोपवीते)—कहकर यज्ञोपवीत चढाये। **इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्)**—कहकर आचमनीय जल दे। एष गन्धः (सगन्धः) — कहकर गन्ध अर्पित करे।

इमे तिलाक्षताः (सुतिलाक्षताः) — कहकर तिलाक्षत चढाये। इदं माल्यम् (सुमाल्यम्) — कहकर माला चढाये।

एष धूपः (सुधूपः) — कहकर धूप आघ्रापित करे।

पितृन्' आदि वैदिक मन्त्रोंमें ऊह करके विभक्तिका परिवर्तन कर दिया गया है अर्थात् एकोद्दिष्टश्राद्धोंमें 'पितर:o' इत्यादि बहुवचनान्त पदोंमें ऊह करके उन्हें एकवचनान्त कर दिया गया है। वैदिक मन्त्रोंमें आनुपूर्वी नियत होनेके कारण ऊह करनेसे मन्त्रत्व नहीं रह जायगा और अत: उन मन्त्रोंकी कर्मांगता भी नहीं हो सकेगी। इसी आशयसे पातंजलमहाभाष्यमें 'वैदिका: खल्विप'—इसका व्याख्यान

करते हुए आचार्य कैयटने 'वेदे त्वानुपूर्वीनियमाद्वाक्यान्युदाहरति'—ऐसा लिखा है। ऊह न करनेके विषयमें निम्नलिखित प्रमाण ध्यातव्य हैं—

(क) अनाम्नातेष्वमन्त्रत्वमाम्नातेषु हि विभागः॥

'''ंयाज्ञिकप्रसिद्धिरूपस्य मन्त्रलक्षणस्यैतेष्वभावात्। न ह्यध्येतार ऊहादीन् मन्त्रकाण्डेऽधीयते। तस्मात् नास्ति मन्त्रत्वम्।'

पितरो वासोऽमीमदन्त पितरः' इत्यादिष्विप पूर्वोक्तन्यायान्नोहः।' (भगवन्तभास्कर, श्राद्धमयूख)

\* श्राद्धकी कई प्रयोगपद्धतियोंमें 'अत्र पितरो मादयध्वम्०', 'नमो वः पितरः०', 'अघोराः पितरः०' 'ः स्वधास्थ तर्पयत मे

(ख) '''''एवञ्च पूर्वोक्ते मन्त्रजाते पितृशब्दस्य सपिण्डीकरणान्तश्राद्धजन्यपितृत्वपरत्वात्तस्य च मातामहादिष्वपि सद्भावान्नोहः। तथा 'पूर्यति वा एतद्चोऽक्षरं यदेनदृहति तस्माद्चं नोहेत्' इति प्रतिषेधादपि नोहः। तथा अनुग्रूपेष्वपि मन्त्रेषु 'एतद्वः

इदं वस्त्रम् (सुवस्त्रम्) — कहकर वस्त्र (या सूत्र) चढाये। इदमाचमनीयम् ( स्वाचमनीयम् ) — कहकर आचमनीय जल दे।

(जैमिनीयन्यायमाला अ० २, पाद १, अधि० ९, सूत्र ३४ तथा व्याख्या)

प्रत्यवनेजनदानका संकल्प— पहले रखे हुए अवनेजनपात्रमें यदि जल न बचा हो तो जल ॐ अद्य …गोत्र (…गोत्रे) …प्रेत (…प्रेते) आद्यश्राद्धपिण्डे अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते मया दीयते, एष दीपः (सदीपः) — कहकर दीपक दिखाये।

हस्तप्रक्षालनम् (हाथ धो ले।)

इदं नैवेद्यम् (सुनैवेद्यम्) — कहकर नैवेद्य अर्पित करे। इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे।

इदं फलम् (सुफलम्) — कहकर फल अर्पित करे। इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे।

इदं ताम्बूलम् (सुताम्बूलम्) — कहकर ताम्बूल प्रदान करे। एषा दक्षिणा (सुदक्षिणा)—कहकर दक्षिणा चढ़ाये।

हाथमें त्रिकुश, तिल, जल लेकर निम्न संकल्प बोले-

पिण्डार्चनदानका संकल्प—ॐ अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) आद्यश्राद्धे

पिण्डोपरि एतान्यर्चनानि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्। कहकर हाथका संकल्प जलादि छोड़ दे।

भोजनपात्रपर 'शिवा आपः सन्तु' कहकर जल छोड़े। 'सौमनस्यमस्तु' कहकर पुष्प छोड़े और 'अक्षतं

चारिष्टं चास्तु' कहकर चावल (अक्षत) छोड़े।

अक्षय्योदकदानका संकल्प—हाथमें त्रिकुश, तिल, जल लेकर अक्षय्योदकदानका

संकल्प करे-

ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) आद्यश्राद्धे ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमुपतिष्ठताम्। कहकर जल गिरा दे।

जलधारा — सव्य होकर दक्षिण दिशाकी ओर देखते हुए पिण्डपर निम्न मन्त्रसे पूर्वाग्र जलधारा दे—

अघोराः पितरः सन्तु।

पिण्डपर जलधारा या दुग्धधारा—अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर एक पवित्रीमें तीन कुशोंको फँसाकर पिण्डपर दक्षिणाग्र रखे तथा निम्न मन्त्रसे पिण्डपर दक्षिणाग्र जलधारा दे— ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिस्नुतम्। स्वधा स्थ तर्पयत मे पितृन्॥

पिण्डाघ्राण—नम्र होकर पिण्डको सुँघकर उठा ले और किसी पात्रमें रख दे।

अर्घपात्रका संचालन—अर्घपात्रको हिला दे। दक्षिणादान — सव्य पूर्वाभिमुख हो जाय। हाथमें त्रिकुश, तिल, जल तथा दक्षिणा लेकर बोले—

🕉 अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) प्रेतत्विनवृत्तिपूर्वकसर्वोत्तमलोकप्राप्त्यर्थं पितृपङ्किप्रवेशाधिकारसिद्ध्यर्थं क्रियमाणस्य आद्यश्राद्धस्य प्रतिष्ठार्थं रजतं ( तन्निष्क्रयद्रव्यं वा ) ""गोत्राय

**""शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे** कहकर ब्राह्मणको दक्षिणा दे दे। सद्गतिकी कामना—अनेन कृतेन महैकोहिष्टश्राद्धेन ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य

( .... प्रेतायाः ) प्रेतत्वनिवृत्तिर्भवतु ।

तीन बार निम्न पितृगायत्रीका पाठ करे-

रक्षादीपनिर्वापण—रक्षादीप बुझा दे। हाथ-पैर धोकर सव्य पूर्वाभिमुख हो जाय। आचमन करे,

ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥

प्रार्थना — तदनन्तर भगवानुका स्मरण और प्रार्थना करे—

२१०

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्॥ यत्पादपङ्कजस्मरणाद् यस्य नामजपादिप । न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे साम्बमीश्वरम्॥ ॐ विष्णवे नमः।ॐ विष्णवे नमः।ॐ विष्णवे नम।

प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् । स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः॥

ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः।

श्राद्धकी वस्तुओंको ब्राह्मणको दे दे अथवा गायको खिला दे या जलमें डाल दे। ॥ आद्यश्राद्ध ( महैकोद्दिष्टश्राद्ध ) पूर्ण॥

प्रेतशय्यादान

उत्तरकी ओर सिरहाना कर शय्याको बिछाये।<sup>१</sup> शय्याके नीचे ईशानकोणमें सामर्थ्यानुसार धातु या

मिट्टीसे बना घृतपूर्णपात्र, अग्निकोणमें कुमकुमपात्र, नैर्ऋत्यकोणमें गेहूँसे भरा पात्र तथा वायव्यकोणमें जलपात्र

रखे। सिरहानेकी ओर घृतपूर्ण कलश रखे।<sup>२</sup> यह निद्राकलश कहलाता है। शय्यापर गद्दा आदि बिछाकर

श्वेत चादरसे सुसज्जित कर दे। कोमल तिकया लगा दे। ३ मृत व्यक्तिके द्वारा उपभोगमें लायी गयी वस्तुएँ—

वस्त्र, वाहन, पात्र आदि सामग्रियोंको शय्याके पास इकट्ठा करे। शय्याके नीचे सप्तधान्य भी रख दे। मृत

व्यक्तिको जो वस्तुएँ प्रिय थीं, निषिद्धेतर उन वस्तुओंको भी शय्याके पास रख दे।<sup>४</sup> शय्याके ऊपर फल,

फुल, माला, पान, कुमकुम, कर्पुर, अगरु, चन्दन, गमछा, धोती, मच्छरदानी, श्रुंगारपात्र, आभूषण, पुस्तक,

जपमाला, स्वर्णमयी प्रेतप्रतिमा (काञ्चन-पुरुष) और भोजनपात्र आदि रख दे।<sup>५</sup>

**शय्यादानके पहलेका कृत्य**—द्विज-दम्पती<sup>६</sup>को ससम्मान उत्तराभिमुख आसनोंपर विराजमान कर दे। यदि ब्राह्मणी न आयी हो तो प्रतिनिधिके रूपमें कुशको ब्राह्मणके बायें भागमें विराजमान कर दे।

इसके बाद दक्षिणाभिमुख रक्षादीप जलाकर आसनपर पूर्वाभिमुख बैठ जाय। शिखाबन्धन, पवित्रीकरण,

पवित्री-धारण, आचमन, प्राणायाम कर ले। तदनन्तर भगवान् विष्णुका ध्यान करे— ध्यान — शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम्। प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये॥

संकल्प करे—

२. उच्छीर्षके

द्विजदम्पती-पूजन— दायें हाथमें त्रिकुश, तिल, जल तथा पुष्प लेकर ब्राह्मणदम्पतीके पूजनका १. देवशय्याशिर: प्राच्यां मखशय्या तु दक्षिणे। पश्चिमे तीर्थशय्याया: प्रेतशय्याशिरोत्तरे॥ (दानसंग्रह) घृतभृतं कलशं परिकल्पयेत्।(धर्मसिन्धु) २. हंसत्र्लिप्रतिच्छन्नां शुभ्रगण्डोपधानिकाम् । प्रच्छादनपटीयुक्तां गन्धधूपादिवासिताम् ॥ (धर्मसिन्धु)

४. एकादेशाहे शय्याया दाने एषा विधिः स्मृतः। प्रेतोपभुक्तं यत्किञ्चिद् वस्त्रवाहनभाजनम्। यद् यदिष्टं च तस्यासीत् तत् सर्वं प्रतिपादयेत्॥ (धर्मसि०परि०३उ०) ५. (क) तस्माच्छय्यां समासाद्य सारदारुमयीं दृढाम् । दन्तपत्रचितां रम्यां हेमपट्टैरलङ्कृताम् ॥ रक्ततूलिप्रतिच्छनां शुभशीर्षोपधानिकाम् । प्रच्छादनपटीयुक्तां गन्धधूपाधिवासिताम् ॥

तस्यां संस्थाप्य हैमं च हरिं लक्ष्म्या समन्वितम् । घृतपूर्णं च कलशं तत्रैव परिकल्पयेत्॥ ताम्बूलं कुङ्कुमक्षोदं कर्पूरागुरुचन्दनम् । दीपकोपानहौ छत्रं चामरासनभाजनम्॥ पार्श्वेषु स्थापयेद् भक्त्या सप्तधान्यानि चैवहि । शयनस्थं च भवति यच्च स्याद्पकारकम्।।

कुलाचारके अनुसार करना चाहिये।

भृङ्गारकादर्शपंचवर्णवितानशोभितम् । शय्यामेवंविधां कृत्वा ब्राह्मणाय<sup>ँ</sup> निवेदयेत्।। (प्रेतशय्यामें लक्ष्मी-नारायणकी प्रतिमा नहीं होती यह वचन देव-शय्याके लिये है।) (ख) प्रेतं च पुरुषं हैमं तस्यां संस्थापयेत् तदा । पूजियत्वा प्रदातव्या मृतशय्या यथोदिता॥ (धर्मसि॰तृ॰प॰) ६. यहाँ शय्यादानके प्रकरणमें द्विज-दम्पतीका पूजन लिखा गया है। गौडीयश्राद्धप्रकाशके अनुसार द्विज-दम्पतीका पूजन पर्वतीय

(गरुडमहापुराण, प्रेतखण्ड २४।५१—५६)

और मैथिलोंकी परम्परामें है। केवल ब्राह्मण-पूजनके द्वारा शय्यादानका कार्य सम्पन्न हो सकता है। अत: अपने देशाचार तथा

द्विजदम्पति-वरण — प्रेतशय्याका दान देनेके पहले द्विजदम्पतीका वरण करे। दायें हाथमें त्रिकुश, तिल, जल, कुश और वरण-द्रव्य लेकर संकल्प बोले— वरणसंकल्प — ॐ अद्य ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/गृप्तोऽहम् ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य

प्रेतत्विनवृत्तिपूर्वकाक्षयस्वर्गाद्युत्तमलोकप्राप्त्यर्थं करिष्यमाणशय्यादानादेः प्रतिग्रहार्थं द्विजदम्पत्योः पूजनं

ॐ अद्य ""गोत्र: ""शर्मा/वर्मा/गृप्तोऽहं ""गोत्रस्य (""गोत्राया:) ""प्रेतस्य (""प्रेताया:)

'द्विजदम्पतिभ्यां नमः' इस मन्त्रसे गन्ध, अक्षत, पुष्प तथा दक्षिणा आदिसे द्विजदम्पतीकी पुजा करे।

सोपकरणशय्याप्रतिग्रहीतृत्वेन वृणे।

—ऐसा बोलकर वरणद्रव्य आदिके साथ संकल्पका जल द्विजदम्पतीके हाथोंमें दे दे।

करिष्ये। कहकर संकल्पजल छोड दे।

**ब्राह्मणवचन** — ब्राह्मणदम्पती बोलें — 'वृतौ स्वः।'

उपभुक्त वस्तुओंके साथ प्रतिमा-दान—मृत व्यक्तिके द्वारा उपयोगमें लायी गयी वस्तुओंके

साथ सोनेकी बनी प्रेतकी प्रतिमाका दान करे। दान करनेके पूर्व प्रतिमाका पूजन इस प्रकार करना चाहिये—

प्रक्षात्नन — सोनेकी बनी हुई प्रेत-प्रतिमा (कांचनपुरुष)-को कसोरेमें रखकर उसका निम्न मन्त्रसे प्रक्षालन करे-

हिमस्य त्वा जरायुणाऽग्ने परि व्ययामसि । पावको अस्मभ्यछ

इसके बाद प्रतिमाको अक्षतपुंज अथवा पानपर रख दे। प्रतिष्ठा — निम्नलिखित मन्त्र पढ्कर मूर्तिकी प्रतिष्ठा करे — 🕉 भूर्भुवः स्वः काञ्चनपुरुष इहागच्छ, इह तिष्ठ, सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। कांचनपुरुषपर पाद्य, अर्घ, गन्ध आदि चढाये-

पाद्य-एतत् पाद्यम्। अर्घ—अयमर्घः। गन्ध-एष गन्धः।

अक्षत—इमे तिलाक्षताः।

दोना आदि किसी पात्रमें जल भरकर—'इमां प्रेतप्रतिकृतिं ते ददानि' ऐसा कहकर द्विजदम्पतीसे दानग्रहणकी अनुज्ञा प्राप्त करे। ब्राह्मण बोले—'ददस्व'। तदनन्तर प्रेतप्रतिमा तथा ब्राह्मणपर जलसे छींटा

दे। फिर संकल्प करे।

आदि सामग्रियोंके साथ दायें हाथमें जल आदि लेकर संकल्प करे-

सम्प्रददे। —ऐसा संकल्प कर द्विजदम्पतीके हाथोंमें संकल्पजल छोड दे।

( .... प्रेतायाः ) श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलप्राप्त्यर्थम् एभिर्वरणद्रव्यैः ....गोत्रं .... शर्माणं सपत्नीकं भवन्तं

प्रतिमापुजन

शिवो

भव॥

माला—इयं माला। धूप-एष ध्रपः।

दीप-एष दीप:।

दानसंकल्प—प्रतिमा तथा मृत व्यक्तिके द्वारा प्रयोगमें लाये गये वस्त्र, उपवस्त्र, वाहन, फल, पुष्प

ॐ अद्य ""गोत्रः ""शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) शास्त्रोक्तफलप्राप्त्यर्थिममां प्रेतोपभुक्तोपकरणयुतां फलवस्त्रादिसहितां काञ्चनमयीं प्रेतप्रतिकृतिं भवद्भ्यां

282 अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

बोले-ॐ अद्य ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् कृतस्य प्रेतोपभुक्तवस्त्रादिसहितकाञ्चनमयप्रेतप्रतिकृतिदानस्य

दक्षिणासंकल्प—दाहिने हाथमें सुवर्णखण्ड (निष्क्रयद्रव्य), त्रिकुश, तिल, जल आदि लेकर

प्रतिष्ठासिद्ध्यर्थं सुवर्णं (सुवर्णनिष्क्रयद्रव्यं वा) भवद्भ्यां सम्प्रददे। द्रव्यसहित संकल्पका जल ब्राह्मणदम्पतीके हाथोंमें दे दे।

**ब्राह्मणवचन** — ब्राह्मणदम्पती बोलें—'ॐ स्वस्ति।'<sup>१</sup> शय्यापूजन

दान करनेसे पहले शय्याका पूजन निम्नलिखित मन्त्रोंसे करे-

इदं पाद्यं सोपकरणशय्यायै नमः — से पाद्य-जल चढाये। अयमर्घः सोपकरणशय्यायै नमः — से अर्घ

प्रदान करे। इसी प्रकार **सोपकरणशय्यायै नमः**—इस मन्त्रसे गन्ध, अक्षत, पुष्पमाला, धूप, दीप तथा नैवेद्य

आदिद्वारा शय्याका पूजन करे।

पूजनको सांग बनानेके लिये हाथ जोडकर 'प्रमाण्ये देव्ये नमः' इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए शय्याको प्रणाम करे और उसके बाद प्रदक्षिणा करे।<sup>२</sup>

ब्राह्मणसे प्रार्थना — पूजनके बाद दोनेमें जल भरकर कर्ता ब्राह्मणसे प्रार्थना करे—

विष्णुदैवत्यामिमां यथाशक्त्यलङ्कृतां सुपूजितां शय्यां सपत्नीकाय भवते दातुमिच्छामि। आज्ञापयतु।

कहकर ब्राह्मणके हाथमें जल देकर उनसे आज्ञा प्राप्त करे।

ब्राह्मणवचन — ब्राह्मण बोले — 'ददस्व।'

आज्ञा प्राप्तकर ब्राह्मण और शय्या दोनोंका जलसे प्रोक्षण कर दे।

शय्यादानका संकल्प—हाथमें त्रिकुश, तिल, पुष्प, जल तथा द्रव्य लेकर शय्याकी पाटीका

स्पर्श करते हुए निम्न रीतिसे संकल्प करे-

ॐ अद्य ""गोत्र: ""शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य (""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य (""प्रेताया: )

प्रेतत्विनवृत्तिपूर्वकस्वर्गाद्युत्तमलोकप्राप्त्यर्थं यथाशक्त्यलङ्कृतां विष्णुदैवत्यां सोपकरणां सुपूजितामिमां

शय्यां ""गोत्राय ""सपत्नीकाय ""नाम्ने भवते ब्राह्मणाय सम्प्रददे।

इस तरह संकल्प बोलकर निम्नलिखित मन्त्रोंको पढ़ते हुए ब्राह्मणको शय्या<sup>र</sup>का दान कर दे।

ब्राह्मणदम्पतीके हाथसे शय्याका स्पर्श करा दे-

१. स्वस्तिदेवी वायुपत्नी प्रतिविश्वेषु पुजिता॥ आदानं च प्रदानं च निष्फलं च यया विना। (देवीभा० ९।१।१००-१०१)

अर्थात् वायुकी पत्नी स्वस्तिदेवी सम्पूर्ण विश्वमें पूजित हैं। 'स्वस्ति' शब्दके न बोलनेसे लेना-देना सब विफल हो जाता है। २. शय्यां तु पूजियत्वैवं तद्भक्तो मत्परायणः। कृताञ्जलिपुटो भूत्वा

नमः प्रमाण्यै देव्यै इति प्रणम्य चतुर्दिशि। ३. शय्यादानसे मृत व्यक्तिको तो प्रलयपर्यन्त सुख मिलता ही है और दान देनेवालेका भी अभ्युदय होता है। मृत व्यक्तिको न तो

यमदूतोंकी प्रताडना सहनी पड़ती है और न शीत-घाम आदि द्वन्द्व ही सहने पड़ते हैं। बस, सुख-ही-सुख प्राप्त होता है। इसी तरह दान

देनेवाला व्यक्ति भी लाभ-ही-लाभ प्राप्त करता है। (क) स्वर्गे पुरन्दरपुरे सुर्यपुत्रालये तथा । सुखं वसत्यसौ जन्तुः शय्यादानप्रभावत:॥

अपि पापसमायुक्तः स्वर्गलोकं स गच्छति । आभृतसम्प्लवं

ताडयन्ति न तं याम्याः पुरुषा भीषणाननाः । न यमेन न शीताद्यैर्बाध्यते स नरः क्वचित्॥

दशवर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते॥

यावत् तिष्ठत्यन्तकवर्जित:॥ (ख) प्रदद्याद् यस्तु विप्राय शृणुयाद्वापि यत् फलम् । पुरुषः सुभगः श्रीमान् स्त्रीसहस्रैश्च संवृतः॥

कुर्याच्छय्याप्रदक्षिणाम् ॥

कृष्णशयनं शुन्यं

तथाऽशुन्याऽस्तु प्रेतस्य (प्रेतायाः) शय्या जन्मनि यस्मादशुन्यं शयनं केशवस्य शय्याऽशून्याऽस्तु प्रेतस्य (प्रेतायाः) तस्माज्जन्मनि

न

जन्मनि॥ **ब्राह्मणवचन** — शय्या स्पर्शकर ब्राह्मण बोले—'ॐ स्वस्ति।'

सांगताके लिये दक्षिणा-संकल्प—दाहिने हाथमें दक्षिणाद्रव्य तथा त्रिकुश, तिल, जल लेकर संकल्प करे--ॐ अद्य ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य ( \*\*\* प्रेतायाः ) शास्त्रोक्तफलप्राप्त्यर्थं कृतस्य सोपकरणशय्यादानकर्मणः साङ्गताप्रतिष्ठासिद्ध्यर्थमिमां दक्षिणां

भवद्भ्यां सम्प्रददे।

यथा

बार प्रदक्षिणा करे, प्रणाम और क्षमायाचना करे।

भगवान्का स्मरण—हाथ जोड़कर भगवान्का स्मरण करे—

त्रिकुश, अक्षत, जल तथा निष्क्रयद्रव्य लेकर दानका संकल्प इस प्रकार करे—

इस तरह संकल्प बोलकर ब्राह्मणदम्पतीको दक्षिणा प्रदान करे। तदनन्तर ब्राह्मण एवं शय्याकी तीन

शिवस्य

सागरजातया।

जन्मनि॥

च।

### ॐ विष्णवे नमः।ॐ विष्णवे नमः।ॐ विष्णवे नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः।

॥ प्रेतशय्यादान पूर्ण हुआ॥

प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् । स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः॥

यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्॥

यत्पादपङ्कजस्मरणाद् यस्य नामजपादिप । न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे साम्बमीश्वरम्॥

विविध दान शय्यादानके बाद महिषी, शिविका, वाहन, अश्व, पुस्तक तथा कपिला गौ आदिके दान करनेकी भी विधि है। अपनी श्रद्धा और शक्तिके अनुसार निष्क्रयरूपमें भी इनका दान किया जा सकता है। हाथमें

दानका संकल्प — ॐ अद्य ""गोत्रः ""शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहं ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य

मृत व्यक्तिकी क्षुधा-पिपासाकी निवृत्तिके लिये अपनी श्रद्धा और शक्तिके अनुसार वर्षभरके लिये

संकल्प — ॐ अद्य ""गोत्र: ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहं ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: )

( .... प्रेतायाः ) एकादशाहे शास्त्रोक्तानां कपिलागविवाहनमहिषीभूमिवृक्षादीनां दानजन्यफलप्राप्त्यर्थं यथाशक्तितन्निष्क्रयभूतद्रव्यं ""शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रद्दे। (यदि बादमें देना हो तो दातुमुत्सृज्ये बोले।)

सान्नोदककुम्भदान ( वर्षाशन )

(प्रतिमास अथवा छमाही या वर्षभरके लिये एक बार) सोपस्कर अन्न (गेहूँ, चावल, दाल, घृत, शर्करा, तेल, नमक, षड्रस आदि)-सहित जलपूर्ण घटका दान करना चाहिये। सम्भव हो तो ताम्रादि धातुका घट दे अन्यथा जलपूर्ण मिट्टीका घट दे। साथ ही वर्षभरके लिये तेल, रूई तथा एक धातुका दीपक भी दे दिया जाय। इन पदार्थींके दानका संकल्प इस प्रकार है। हाथमें त्रिकुश, अक्षत, जल लेकर संकल्प करे— अद्यारभ्य मासपर्यन्तं (षण्मासपर्यन्तं वर्षपर्यन्तं वा ) क्षुतृषादिनिवृत्तिपूर्वकसर्वोत्तमसुखप्राप्त्यर्थीममं सदीपं

सोपस्करसान्नोदककुम्भं साङ्गताद्रव्यसिंहतं ""शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे, न मम। हाथका जल सभी वस्तुओंपर छिड़क दे और वस्तुएँ ब्राह्मणको प्रदान कर दे।

ब्राह्मण स्वीकार करके बोले—'ॐ स्वस्ति।'

## वर्षाशनके रूपमें ३६० पिण्डोंका दान

देशाचारके अनुसार कुछ लोग सान्नोदककुम्भदान (वर्षाशन)-के स्थानपर ३६० पिण्डदान करते हैं।

जौके आटे अथवा खोएसे पिण्ड बना ले। यदि वर्षके अंदर अधिकमास हो तो ३९० पिण्ड बनाने चाहिये।

इन पिण्डोंको किसी डलियामें पलाशके पत्तलके ऊपर कुशोंके ऊपर रखकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर

हाथमें त्रिकुश, तिल, जल लेकर निम्न संकल्प पढ़कर पितृतीर्थसे प्रदान करे-

संकल्प — ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) क्षुनुषानिवृत्तिपूर्वकसर्वोत्तम-

सुखप्राप्त्यर्थं षष्ट्युत्तरशतत्रय (मलमास हो तो नवत्यधिकत्रिशत बोले)-संख्याकाः वर्षभोग्या एते

पिण्डास्ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्।

तदनन्तर कच्चा सूत, जल, तिल, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदिसे पिण्डोंका पूजन कर साङ्गताके

लिये त्रिकुश, तिल,जल लेकर रजतदानदक्षिणाका संकल्प करे-

दक्षिणासंकल्प—ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) क्षुनुषानिवृत्तिपूर्वक-

सर्वोत्तमसुखप्राप्त्यर्थं कृतस्य पिण्डदानाख्यकर्मणः साङ्गतासिद्ध्यर्थं रजतदक्षिणां ( तन्निष्क्रयभूतं द्रव्यं वा )

**""गोत्राय ""शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे।** कहकर दक्षिणा प्रदान करे।

**जलांजलिदान**— इसके अनन्तर एक बृहत् पात्रको जलसे पूर्ण कर ले। उसमें दूध, तिल, गन्ध, पुष्प छोड़ दे। उस जलमें तीन सौ साठ जलांजलियोंकी भावना कर निम्न संकल्पसे जलांजलि दे—

जलांजलिदानका संकल्प—ॐ अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) परलोके

महातृषानिवारणार्थमेते षष्टचिधकशतत्रयस्तिलतोयाञ्जलयस्ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्। पीपलवृक्ष उपलब्ध हो तो उसकी जड़में जलांजिल दे अथवा किसी पात्रमें अंजिल देकर उस जलको

पीपलवृक्षकी जड़में छोड़ दे।

प्रार्थना — तदनन्तर निम्न प्रार्थना करे—

शङ्खचक्रगदाधरः । अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष अनादिनिधनो देव:

भगवत्स्मरण — हाथ जोडकर भगवानुका स्मरण करे—

प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् । स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः॥

यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्॥

यत्पादपङ्कजस्मरणाद् यस्य नामजपादिप । न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे साम्बमीश्वरम्॥

ॐ विष्णवे नमः।ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः।

प्रेतमोक्षप्रदो

भव॥

ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः।

॥ विविधदान पूर्ण हुआ॥

# वृषोत्सर्गकी महिमा

**अवश्यकरणीय कृत्य**— वृषोत्सर्ग काम्य-कर्मके साथ-साथ नित्यकर्म भी है। १ एकादशाहको

वृषोत्सर्गके बिना मृत व्यक्तिको प्रेतत्वसे छुटकारा नहीं मिलता, भले ही उसके लिये सैकड़ों श्राद्ध क्यों न

करनेवालेको अश्वमेध (-यज्ञ) करनेका फल मिलता है। <sup>४</sup> साथ-ही-साथ इसकी दस पीढी पहलेकी और दस पीढ़ी आगेकी फलान्वित और पवित्र बन जाती है। जिसके उद्देश्यसे यह कृत्य किया जाता है, वह

इस वचनसे यह नित्यविधि अर्थात् अवश्यकरणीय विधि प्रतीत होती है। काम्य इसलिये है कि वृषोत्सर्ग

नित्य वृषोत्सर्गको स्वयं करना पड़ता है और काम्य वृषोत्सर्गको आचार्यवरणपूर्वक भी कराया जा

व्यका विकल्प—देश, काल तथा परिस्थितिके अनुसार यदि किसी कारणवश प्रत्यक्ष वृषोत्सर्ग करना

सम्भव नहीं हो तो इसके लिये शास्त्रोंने विकल्परूपमें कुश, मिट्टी या जौके आटेसे वृष तथा बछिया बनाकर दान करनेकी विधि बतायी है।<sup>६</sup> अत: पूजासे पूर्व ही वृष तथा एक या दो बिछया बनाकर तैयार कर ले और उन्हींका पूजन

> ॐ मनो जुतिर्जुषतामाञ्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञॐ समिमं द्धातु। विश्वे देवास इह मादयन्तामो३म्प्रतिष्ठ॥

साथ एकसे अधिक बिछयाओंके उत्सर्गका विधान किया है। एक बिछया भी मान्य हो सकती है। अतीन वर्षकी बिछया और तीन वर्षका वृषभ उत्तम माने जाते हैं। सुलक्षणता और सुन्दरताका होना आवश्यक माना जाता है। वृषभोंमें नील वृषभका अधिक महत्त्व है। नील वृषभ पारिभाषिक शब्द है। जिसका रंग

२. न करोति वृषोत्सर्गं सुतीर्थे वा जलाञ्जलीन् । न ददाति सुतो यस्तु पितुरुच्चार एव सः॥ (कूर्मपुराण)

६. (क) धर्मिसन्धुमें भी कहा गया है—वृषाऽभावे मृद्धिः पिष्टैर्वा वृषभं कृत्वा होमादिविधिना वृषोत्सर्गः। (ख) एकादशेऽहिन सम्प्राप्ते वृषाभावो भवेद् यदि । दभैं: पिष्टेश्च सम्पाद्यं तं वृषं मोचयेद् बुधः ॥ (ग) वृषोत्सर्जनवेलायां वृषाऽभावः कथञ्चन । मृत्तिकाभिश्च दर्भैर्वा वृषं कृत्वा विमोचयेत्॥

४. (क) एवं कृते वृषोत्सर्गे फलं वाजिमखोदितम् । यमुद्दिश्योत्सृजेन्नीलं स लभेत परां गतिम्॥

५. अत्र स्वयमेव सर्वं कार्यम्, न तु काम्यवृषोत्सर्गवदाचार्यवरणम्। (धर्मसिन्धु ३ उत्त०)

(ख) यजेद् वाऽश्वमेधेन नीलं वा वृषमुत्सृजेत्॥ (ब्रह्मपुराण)

८. त्रिहायनीभिर्धर्म्याभि: सुरूपाभि: सुशोभित:। (ब्रह्मपुराण)

जहाँ परिस्थिति अनुकूल हो, वहाँ प्रत्यक्ष वृषभका ही उत्सर्ग करना चाहिये। शास्त्रने एक वृषभके

३. एकादशाहेऽहिन प्रेतस्य यस्य नोत्सुज्यते वृषः । प्रेतत्वं सुस्थिरं तस्य दत्तैः श्राद्धशतैरपि॥ (गरुडपुराण, प्रेतखण्ड १३।८)

७. यथोक्तांऽलाभे यथालाभो द्विवर्ष एकवर्षो वा वृष:, वर्षाधिकाश्चतस्त्र एका वा वत्सतरी स्यात्। (धर्मसिन्धु परि० ३, उत्तरा०) यथोक्त लक्षणोंसे युक्त वृष और वत्सतरी यदि प्राप्त न हो तो जो प्राप्त हो उसीका उत्सर्ग कर देना चाहिये। वृष एक वर्षका हो, अथवा दो वर्षका हो। बछिया एक वर्षसे अधिक की हो, वे संख्यामें चार हों अथवा एक ही हो, इनका उत्सर्ग किया जा सकता है।

विविधेरिप । न तां गतिमवाप्नोति वृषोत्सर्गेण या गति:॥

यज्ञानां चैव सर्वेषां वृषयज्ञस्तथोत्तमः । तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वृषयज्ञं समाचरेत्॥ (ग०पु०प्रेत० १४।१५-१६)

कर उत्सर्ग करे। पूजन आदिसे पूर्व निम्न मन्त्रसे अक्षत छोड़कर इनका प्रतिष्ठाकर्म कर ले—

लिये वृषोत्सर्ग नहीं करता, वह पुत्र पुत्र नहीं, अपितु उच्चार (मूत्र)-मात्र है।<sup>२</sup> इसका कारण यह है कि

होनेवाला यह वृषोत्सर्ग नित्यकर्म है। अत: इसे करना ही है। शास्त्रने बताया है कि जो पुत्र पिताके

कर लिये जायँ।<sup>३</sup>

सकता है।५

भी परमगतिको प्राप्त करता है।

१. स च नित्य: काम्यश्च। (निर्णयसिन्ध्)

(ग) अग्निहोत्रादिभिर्यज्ञैर्दानैश्च

२१६

चाहिये।

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

भी कहते हैं, जिसका सारा अंग तो श्याम हो किंतू मुख आदि श्वेत हो।<sup>२</sup>

पति-पुत्रवतीके लिये निषिद्ध — वृषोत्सर्ग उस मृत महिलाके लिये निषिद्ध है, जिसके पति और पुत्र जीवित हैं। उसके लिये गोदानका विधान है। ३ वृषोत्सर्ग कहाँ करे ?—वृषोत्सर्ग घरपर न करे; क्योंकि इससे बहुत कम फल मिलता है।

वृषोत्सर्ग-प्रयोगविधि

शचि:॥

गोकुल, तीर्थ, मनोरम निर्जन वन या पवित्र एकान्त स्थानमें करना उत्तम फलदायक माना गया है।

लाल हो, मुख और पूँछ पीत-धवल हो एवं सींग सफेद हो, उसे नील वृषभ कहते हैं। १ नील वृषभ उसे

जहाँ वृषोत्सर्ग करना हो वह भूमि पूर्व या उत्तरकी ओर ढालू हो।<sup>५</sup> गोबरसे लीपी-पुती हो। आवश्यक

वृषोत्सर्ग मण्डपके बिना भी और मण्डप सजाकर भी होता है। यहाँ बिना मण्डप सजाये वृषोत्सर्गकी विधि लिखी जा रही है। मण्डपाच्छादनकी विधि परिशिष्ट (पु०-सं०४११)-में दी गयी है।

सामग्रियोंके साथ इस स्थानपर पूर्वकी ओर मुँहकर आसनपर बैठ जाय। शिखा बाँध ले, यदि बँधी हो तो

स्पर्श कर ले। पवित्री पहन ले, आचमन और प्राणायाम करे। कर्मपात्र बना ले। इससे जल निकालकर बायें

हाथमें रख ले। फिर दायें हाथकी अँगुलियोंके अग्रभागसे निम्नलिखित मन्त्रको पढ़ता हुआ अपने ऊपर और

सामग्रियोंपर विष्णुका स्मरण करता हुआ जलका छींटा दे— पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि

स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः

ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु।

वृषोत्सर्गका प्रतिज्ञासंकल्प—इसके बाद त्रिकुश, तिल और जल लेकर वृषोत्सर्गके लिये

संकल्प करे-ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत् अद्यैतस्य विष्णोराज्ञया जगत्पृष्टिकर्मणि

प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपराद्धें श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्प्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे ""क्षेत्रे ( यदि काशी हो तो अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते महाश्मशाने भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे) बौद्धावतारे ....नाम संवत्सरे उत्तरायणे/दक्षिणायने

( .... प्रेताया: ) प्रेतत्विवमुक्तिपूर्वकोत्तमलोकप्राप्यर्थमेकादशेऽह्नि वृषोत्सर्गकर्म करिष्ये। संकल्पका जल छोड़ दे। संकल्पके अनन्तर भूमिसहित भगवान् लक्ष्मीनारायणका षोडशोपचार अथवा पंचोपचार पूजन कर लेना

····ऋतौ ····मासे ····पक्षे ····तिथौ ····वासरे ····गोत्रः ····शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहम् ····गोत्रस्य ( ····गोत्रायाः ) ····प्रेतस्य

**ईशानकोणमें रुद्र-कलश-स्थापन**—पूजनके बाद ईशानकोणमें कलशकी स्थापना

१. लोहितो यस्तु वर्णेन मुखे पुच्छे च पाण्डुर:। श्वेत: खुरविषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते॥

२. यद्वा सर्वश्यामस्य मुखादि श्वेतत्वे नीलवृषत्वम्। (धर्मसिन्धु ३, उत्तरा०)

३. पतिपुत्रवती नारी भर्तुरग्रे मृता यदि। वृषोत्सर्गं न कुर्वीत गां दद्याच्च पयस्विनीम्॥ (ग०पु०, प्रेत० ६।१३१)

४. (क) स त्वरण्ये भवेत् तीर्थे उत्सर्गो गोकुलेऽपि वा। (चतुर्वर्गचिन्तामणि)

(ख) विविक्तेऽष्वेव कुर्वन्ति'''। (देवल) (ग) अयं गृहे न कार्य:। (धर्मसिन्धु ३ उत्त०)

(घ) न गृहे मोचयेद् विद्वान् कामयन् पुष्कलं फलम्॥ (ब्रह्मपुराण) ५. प्रागुदक्प्रवणे देशे मनोज्ञे निर्जने वने। (ब्रह्मपुराण)

वृषोत्सर्गः कार्य इति शेषः। (हेमाद्रि, श्राद्धकल्प अ० २०)

\* वृषोत्सर्ग-प्रयोगविधि \* करनेके लिये कलशमें रोलीसे स्वस्तिकका चिहन बनाकर उसके गलेमें तीन धागेवाली मौली लपेटे और उस

वस्त्रसे वेष्टित नारियल रख दे। तत्पश्चात् कलशमें वरुण आदि देवताओंका आवाहन करे। सर्वप्रथम दाहिने हाथमें अक्षत लेकर कलशके अधिष्ठातृदेव भगवान् वरुणका निम्न मन्त्रसे आवाहन करे-

कलशको पुजित भूमिपर सप्तधान्य (जौ, धान, तिल, कँगनी, मूँग, चना तथा साँवा) अथवा गेहूँ, चावल या जौपर स्थापित कर दे। कलशमें जल, चन्दन, दुर्वा, द्रव्य, पुष्प, सुपारी आदि छोड़ दे। पंचपल्लव छोड़े, कलशको वस्त्रसे अलंकृत कर दे। तदनन्तर चावलसे भरे एक पात्रको कलशके ऊपर रखे और उसपर लाल

ॐ तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविभिः। अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुशछस मा न आयुः प्र मोषी:॥

🕉 अपाम्पतये वरुणाय नमः—कहकर अक्षत-पुष्प कलशपर छोड़ दे। तदनन्तर अन्य देवोंका

आवाहन निम्न मन्त्रोंको पढ़ते हुए करे-

कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः। मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः॥

कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा । ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः॥

अङ्गेश्च सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः। अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा॥

आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः।

गङ्गे च यमुने चैव गोदाविर सरस्वित । नर्मदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन् संनिधिं कुरु॥

सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः । आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः॥

नवग्रहोंका भी आवाहन कर पूजन करे।

अक्षत-पुष्प लेकर निम्न मन्त्रसे कलश तथा आवाहित देवताओंकी प्रतिष्ठा करे-ॐ मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञछं समिमं दधातु।

मादयन्तामो३म्प्रतिष्ठ॥ विश्वे इह

एष वै प्रतिष्ठानां यज्ञो यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते सर्वं मे प्रतिष्ठितं भवति। तदनन्तर 'ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः' इस मन्त्रसे गन्ध, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदिसे पूजन

करे और पृष्पांजलि देकर प्रणाम निवेदन करे।

कलशपर रुद्रकी पूजा—कलशपर भगवान् रुद्रकी ताम्र अथवा स्वर्णमूर्तिकी स्थापना कर पूजा करनी चाहिये। कलशपर मूर्तिस्थापनके पहले अग्न्युत्तारण और प्राणप्रतिष्ठा करना आवश्यक होता है।

अग्न्युत्तारण — हाथमें त्रिकुश, अक्षत, जल लेकर संकल्प करे— ॐ अद्य पूर्वोच्चारितग्रहगुणगणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम्

····गोत्रस्य (····गोत्रायाः) ····प्रेतस्य (····प्रेतायाः) प्रेतत्विमुक्तिपूर्वकोत्तमलोकप्राप्त्यर्थम् एकादशेऽहिन

वृषोत्सर्गकर्मणि श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलप्राप्त्यर्थं श्रीरुद्रदेवताप्रीतिद्वारा सकलाभीष्टसिद्ध्यर्थं च अग्न्युत्तारणपूर्वक-**रुद्रमुर्तिप्राणप्रतिष्ठां करिष्ये।** इस प्रकार संकल्प कर जल गिरा दे।

इसके बाद ताम्रमयी या स्वर्णमयी प्रतिमाको पात्रमें रखकर घृतसे उसका लेपन कर दे तथा जल और दुधकी धारासे निम्न मन्त्रोंको पढ़ता हुआ मूर्तिको स्नान कराये-

ॐ समद्रस्य त्वाऽवकयाग्ने परि व्ययामसि। पावको अस्मभ्यछ शिवो भव॥ २१८

ॐ हिमस्य त्वा जरायुणाऽग्ने परि व्ययामसि । पावको अस्मभ्यछ

ॐ अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिह्नया। आ देवान् वक्षि यक्षि च॥ ॐ स नः पावक दीदिवोऽग्ने देवाँ२ इहावह। उप यज्ञछं हविश्च नः॥

ॐ उप ज्मन्नुप वेतसेऽव तर नदीष्वा । अग्ने पित्तमपामिस मण्डूिक ताभिरा गिह । सेमं नो यज्ञं पावकवर्णछ शिवं कृधि ॥ ॐ अपामिदं न्ययनछ समुद्रस्य निवेशनम् । अन्याँस्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यछ शिवो भव ॥

शिवो

भव॥

ॐ पावकया यश्चितयन्त्या कृपा क्षामन् रुरुच उषसो न भानुना। तूर्वन् न यामन्नेतशस्य नू रण आ यो घृणे न ततृषाणो अजरः॥ ॐ नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते अस्त्वर्चिषे।

ॐ नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते अस्त्वचिषे। अन्याँस्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यछं शिवो भव॥ ॐ नृषदे वेडप्सुषदे वेड् बर्हिषदे वेड् वनसदे वेट् स्वर्विदे वेट्॥

ॐ ये देवा देवानां यज्ञिया यज्ञियानाछं संवत्सरीणमुप भागमासते। अहुतादो हविषो यज्ञे अस्मिन्त्स्वयं पिबन्तु मधुनो घृतस्य॥ ये देवा देवेष्वधि देवत्वमायन् ये ब्रह्मणः पुर एतारो अस्य।

ये देवा देवच्याय देवत्वमावन् व ब्रह्मणः पुर एतारा अस्य। येभ्यो न ऋते पवते धाम किञ्चन न ते दिवो न पृथिव्या अधि स्नुषु॥ ॐ प्राणदा अपानदा व्यानदा वर्चोदा वरिवोदाः।

अन्याँस्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यछं शिवो भव।।
प्राणप्रतिष्ठा — हाथमें अक्षत, फूल लेकर निम्न मन्त्र बोलकर प्राणप्रतिष्ठा करे—
ॐ मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञछं समिमं द्धातु।

विश्वे देवास इह मादयन्तामो३म्प्रतिष्ठ॥ एष वै प्रतिष्ठानां यज्ञो यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते सर्वं मे प्रतिष्ठितं भवति।

एष व प्रांतेष्ठाना यज्ञा यत्रतन यज्ञन यजन्त सर्व म प्रांताष्ठत भवात। **षोडश संस्कार**—अब रुद्रमूर्तिका फिर स्पर्श करते हुए सोलह बार '**ॐ**' मन्त्रका जप करे।

हाथमें जल, अक्षत लेकर बोले—ॐ **अनेनास्या रुद्रदेवताप्रतिमाया गर्भाधानादयः षोडशसंस्काराः** १ सम्पद्यन्ताम्।

ॐ वृत्रस्यासि कनीनकश्चक्षुर्दा असि चक्षुर्मे देहि।

इसके बाद जल, अक्षत छोडकर इस प्रकार बोले-

## **रुद्रपूजन**२ **आवाहन**—हाथमें फूल लेकर प्रतिमामें रुद्र देवताका आवाहन निम्न मन्त्रसे करे—

**आवाहन**—हाथम फूल लंकर प्रातमाम रुद्र दवताका आवाहन निम्न मन्त्र

ॐ नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः। बाहुभ्यामुत ते नमः॥ ॐ भर्भवः स्वः वरुणादिदेवतासहिताय साङाय सायधाय सपरिवाराय रुद्राय

ॐ भूर्भुवः स्वः वरुणादिदेवतासहिताय साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय रुद्राय नमः, रुद्र इहागच्छ इह तिष्ठ रुद्रमावाहयामि। मूर्तिके पास पुष्प रख दे।

कर्णवेधो व्रतादेशो वेदारम्भक्रियाविधिः । केशान्तः स्नानमुद्राहो विवाहाग्निपरिग्रहः ॥

त्रेताग्निसंग्रहश्चेति संस्काराः षोडशस्मृताः॥ (व्यासस्मृति १।१३—१५) २. यदि समयाभाव हो तो **'रुद्राय नमः**' केवल इस नाममन्त्रसे पूजन किया जा सकता है। \* वृषोत्सर्ग-प्रयोगविधि \*

## इस प्रकार आसन प्रदान करनेके अनन्तर 'ॐ भूर्भुव: स्व: वरुणादिदेवतासहिताय साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय रुद्राय नमः'—इस मन्त्रको पढ्ते हुए पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत,

आसन — ॐ भूर्भुवः स्वः वरुणादिदेवतासहिताय साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय रुद्राय नमः,

आसनं समर्पयामि। आसन प्रदान करे।

उपवस्त्र, चन्दन, अक्षत, पुष्पमाला, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि उपचारोंसे रुद्रकी पूजा करनी चाहिये। तदनन्तर

द्रव्य-दक्षिणा अर्पितकर निम्न रीतिसे आरती करनी चाहिये—

आरती — ॐ भूर्भुवः स्वः वरुणादिदेवतासहिताय साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय रुद्राय नमः,

आरार्तिकं समर्पयामि। ऐसा कहते हुए कर्पूर जलाकर आरती करे, बादमें थोड़ा जल आरतीके चारों ओर

पुष्पांजिल — दोनों हाथोंमें फूल लेकर निम्न मन्त्रसे पुष्पांजिल समर्पित करे— ॐ भूर्भुवः स्वः वरुणादिदेवतासहिताय साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय रुद्राय नमः, पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।

इसके बाद हाथमें फूल लेकर प्रदक्षिणा और नमस्कार करे-

🕉 भूर्भुवः स्वः वरुणादिदेवतासहिताय साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय रुद्राय नमः, प्रार्थनापूर्वकं

नमस्कारं समर्पयामि। इस प्रकार रुद्र-पूजन करनेके अनन्तर पुरुषसूक्त (पृ० ४२३) तथा रुद्राध्याय (पृ० ३७४)-का पाठ

करना चाहिये। तदनन्तर प्रेतमातृकाओंका पूजन करे।

गिरा दे।

(माष)-के सात बड़ों (वटकों)-का नैवेद्य लगाना चाहिये-नमः, (५) ॐ कुशोदर्ये नमः, (६) ॐ उग्रचण्डायै नमः तथा (७) ॐ महाकाल्यै नमः। दक्षिणादानका संकल्प—हाथमें त्रिकुश, तिल, जल तथा लौहदक्षिणानिष्क्रय-द्रव्य लेकर दक्षिणा-दानका संकल्प करे-

यदि मण्डपका निर्माण करके एकादशाहके कृत्य सम्पन्न हो रहे हों तो मण्डपके नैर्ऋत्यकोण तथा पश्चिम दिशाके मध्यमें अर्थात् निर्ऋतिकलश और अनन्तकलशके बीचमें एक वेदी बनाकर उसके ऊपर तृणमण्डप बनाना चाहिये और उस वेदीपर सात प्रेतमातृकाओंकी स्थापना करे। यदि मण्डपका निर्माण न हुआ तो श्राद्धभूमिके नैर्ऋत्यकोण और पश्चिम दिशाके मध्यमें प्रेतमातृकाओंका स्थापन-पूजन कर ले। सिन्द्रसे रंगे हुए सात कपासके बीजों (बिनौलों)-से सात प्रेतमातृकाओंका निर्माण करना चाहिये। लोहेके एक-एक टुकड़ेको भी एक-एक मातृकाके समीप रखना चाहिये। तदनन्तर मातुकाओंके पूजनका निम्न संकल्प करना चाहिये— संकल्प — हाथमें त्रिकुश, तिल, जल लेकर निम्न संकल्प करे-

प्रेतमातृकाओंका पूजन

ॐ अद्य पूर्वीच्चारितग्रहगुणगणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/ गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) प्रेतत्विवमुक्तिपूर्वकोत्तमलोकप्राप्त्यर्थं सप्तप्रेतमातृणां स्थापनपूजनादिकं करिष्ये। हाथका जल छोड़ दे। तदनन्तर सात प्रेतमातृकाओंके निम्न नाममन्त्रोंसे यथालब्धोपचारद्वारा प्रत्येक मातृकाका पूजन करे। उड़द

(१) ॐ कराल्यै नम:, (२) ॐ भीषणायै नम:, (३) ॐ रौद्रायै नम:, (४) ॐ यमदंष्ट्रायै

ॐ अद्य पूर्वीच्चारितग्रहगुणगणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \* 220 गुप्तोऽहं कृतस्य सप्तप्रेतमातुकापुजनाख्यकर्मणः साङ्गताप्रतिष्ठासंसिद्ध्यर्थं लौहदक्षिणानिष्क्रय-द्रव्यं

**""गोत्राय ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे।** कहकर दक्षिणा-द्रव्य ब्राह्मणको दे दे। सात कलशोंकी स्थापना

### स्थापित-पूजित सातप्रेतमातृकाओंके सामने एक-एक कलशकी भी स्थापना करे। प्रत्येक कलशमें निम्न

मन्त्रसे जल छोडे-ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः॥ प्रत्येक कलशमें निम्न मन्त्रसे जौ छोडे—

यवोऽसि यवयास्मद् द्वेषो यवयारातीः। प्रत्येक कलशमें निम्न मन्त्रसे तिल छोड़े—

ॐ तिलोऽसि सोमदैवत्यो गोसवो देवनिर्मितः। पृत्नमद्भिः पृक्तः स्वधया पितृँल्लोकान्प्रीणाहि

नः स्वाहा॥

प्रत्येक कलशमें निम्न मन्त्रसे पवित्री छोडे-

🕉 पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यिच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रिश्मिभः। तस्य

ते पवित्रपते पवित्रपृतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्॥ तदनन्तर निम्न तीन मन्त्रोंसे कलशोंके जलसे सिरपर अभिषेक करे—

ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्। सरस्वत्यै वाचो यन्तुर्यन्त्रिये

दधामि बृहस्पतेष्ट्वा साम्राज्येनाभि षिञ्चाम्यसौ॥ ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्। सरस्वत्यै वाचो यन्तुर्यन्त्रेणाग्नेः

साम्राज्येनाभिषिञ्चामि॥

ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्। अश्विनोर्भेषज्येन तेजसे

ब्रह्मवर्चसायाभि षिञ्चामि॥ सरस्वत्यै भैषज्येन वीर्यायान्नाद्यायाभि षिञ्चामीन्द्रस्येन्द्रियेण बलाय श्रियै यशसेऽभि षिञ्चामि॥

तदनन्तर सव्य, पूर्वाभिमुख हो जाय, आचमन कर ले और पुरुषसूक्त (पृ० ४२३), रुद्राध्याय (पृ०

३७४) तथा निम्न तीन मन्त्रोंका पाठ करे—

🕉 यद्देवा देवहेडनं देवासश्चकुमा वयम्। अग्निर्मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चत्वछहसः॥

🕉 यदि दिवा यदि नक्तमेनाछंसि चकुमा वयम्। वायुर्मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चत्वछंहसः॥ ॐ यदि जाग्रद्यदि स्वप्न एनाछंसि चकृमा वयम्। सूर्यो मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चत्वछंहसः॥

इस प्रकार पूजन तथा मन्त्रपाठ पूरा करके आगेका होमकृत्य करना चाहिये। होमकृत्य

होमके लिये कलशके पश्चिमभागमें एक हाथ लम्बी तथा एक हाथ चौड़ी वेदी बनाकर आचार्य तथा

ब्रह्मा आदिका वरण करे। सर्वप्रथम त्रिकुश, तिल, जल तथा वरण-सामग्री लेकर आचार्यका वरण करे— आचार्यवरणका संकल्प—ॐ अद्य पूर्वोच्चारितग्रहगुणगणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ

····गोत्रः ····शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहम् ····गोत्रस्य ( ····गोत्रायाः ) ····प्रेतस्य ( ····प्रेतायाः ) प्रेतत्विवमुक्तिपूर्वकोत्तम-

लोकप्राप्त्यर्थं क्रियमाणवृषोत्सर्गाङ्गभूतहोमकर्मणि आचार्यत्वेन ""गोत्रं ""शर्माणं ब्राह्मणम् एभिर्वरणद्रव्यैः भवन्तं वृणे। वरण-सामग्री आचार्यको दे दे।

प्रार्थना — यजमान हाथ जोडकर आचार्यकी प्रार्थना करे—

आचार्य बोले—'वृतोऽस्मि।'

आचार्यस्तु यथा स्वर्गे शक्रादीनां बृहस्पतिः । तथा त्वं मम यज्ञेऽस्मिन् आचार्यो भव सुव्रत॥ **ब्रह्माके वरणका संकल्प**—ब्रह्माको<sup>१</sup> वेदीके दक्षिण उत्तराभिमुख आसनपर बैठाकर हाथमें

त्रिकुश, तिल, जल तथा वरण-सामग्री लेकर उनके वरणका संकल्प करे-

ॐ अद्य पूर्वोच्चारितग्रहगुणगणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ""शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य

( '''गोत्रायाः ) '''प्रेतस्य ( '''प्रेतायाः ) प्रेतत्विवमुक्तिपूर्वकोत्तमलोकप्राप्त्यर्थं क्रियमाणवृषोत्सर्गाङ्गभूतहोमकर्मणि

कृताऽकृतावेक्षणरूपब्रह्मकर्मकर्तुं ""गोत्रं ""शर्माणं ब्राह्मणम् एभिर्वरणद्रव्यैः भवन्तं वृणे। वरण-सामग्री ब्रह्माको दे दे।

ब्रह्मा बोले—'वृतोऽस्मि।'

ब्रह्मा आदेश दे—'यथाविहितं कर्म कुरु।' ब्रह्माकी आज्ञा शिरोधार्य कर बोले—'करवाणि।'

इसके बाद यजमान हाथ जोडकर ब्रह्माकी प्रार्थना करे-

यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा इन्द्रादीनां बृहस्पतिः । तथा त्वं मम यज्ञेऽस्मिन् ब्रह्मा भव द्विजोत्तम॥

होताके वरणका संकल्प—होताको उत्तराभिमुख बैठाकर त्रिकुश, तिल, जल तथा वरण-

सामग्री लेकर उनके वरणका संकल्प करे-

ॐ अद्य पूर्वोच्चारितग्रहगुणगणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ""गोत्र: ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ····गोत्रस्य ( ····गोत्राया: ) ····प्रेतस्य ( ····प्रेताया: ) प्रेतत्विवमुक्तिपूर्वकोत्तमलोकप्राप्त्यर्थं क्रियमाणवृषोत्सर्गाङ्गभूत-

होमकर्मणि होमकर्मकर्तुमेभिर्वरणद्रव्यैः पुष्पचन्दनताम्बूलवस्त्रादिभिर्होतृत्वेन भवन्तं वृणे। वरण-सामग्री होताको दे दे।

होता बोले—'वृतोऽस्मि।' वरणकर्ता प्रार्थना करे—'यथाविहितं कर्म कुरुष्व।'

होता उत्तर दे—'यथाज्ञानं करवाणि।' इसके बाद होता पूर्वाभिमुख बैठकर आचमन कर होमकी तैयारी करे। पहलेसे बनायी गयी वेदीको

निम्नलिखित विधिसे संस्कृत करे-

संक्षिप्त कुशकण्डिका

प्रणीता, प्रोक्षणी आदि पात्रों तथा हवनकी सामग्रीको यथास्थान रख ले।

पंच-भूसंस्कार — वेदीके निम्नलिखित पाँच संस्कार करने चाहिये—

(१) तीन कुशोंसे वेदी अथवा ताम्रकुण्डका दक्षिणसे उत्तरकी ओर परिमार्जन करे तथा उन कुशोंको

ईशान-दिशामें फेंक दे (दर्भै: परिसमुद्ध)। (२) वेदीको गोबर और जलसे लीप दे (गोमयोदकेनोपलिप्य)। (३) स्रुवा अथवा कुशमूलसे पश्चिमसे पूर्वकी ओर प्रादेशमात्र (दस अंगुल लम्बी) तीन रेखाएँ दक्षिणसे

१. पचास कुशोंद्वारा ब्रह्मा बनाये—पञ्चाशत् कुशैर्ब्रह्मा तदर्धेन तु विष्टरः। ऊर्ध्वकेशो भवेद् ब्रह्मा लम्बकेशश्च विष्टरः॥

दक्षिणावर्तको ब्रह्मा वामावर्तस्तु विष्टरः॥

२. कुशकण्डिकाका पूर्ण विधान परिशिष्ट (पृ०सं० ४०५)-में देखना चाहिये।

<del>-----</del>

स्थापित करे-

डालता जाय—

\* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

दक्षिण अनामिका और अँगूठेसे रेखाओंपरसे मिट्टी निकालकर बायें हाथमें तीन बार रखकर पुन: सब मिट्टी दाहिने हाथमें रख ले और उसे उत्तरकी ओर फेंक दे (अनामिकाङ्गुष्ठाभ्यां मृदमुद्धृत्य)। (५) पुन: जलसे कुण्ड या स्थण्डिलको सींच दे (उदकेनाभ्युक्ष्य)। इस प्रकार पंच-भूसंस्कार करके पवित्र अग्नि अपने दक्षिणकी ओर रखे और उस अग्निसे थोड़ा क्रव्याद

अंश निकालकर नैर्ऋत्यकोणमें रख दे। पुन: सामने रखी पवित्र अग्निको कुण्ड या स्थण्डिलपर निम्न मन्त्रसे

ॐ अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुप ब्रुवे। देवाँ२ आ सादयादिह॥

पूर्व उत्तराग्र तीन कुश रखे। दक्षिणभागमें पूर्वाग्र तीन कुश रखे। पश्चिमभागमें उत्तराग्र तीन कुश रखे।

—इस मन्त्रसे अग्नि-स्थापनके पश्चात् कुशोंसे परिस्तरण करे (कुश बिछाये)। कुण्ड या स्थण्डिलके

ॐ साहसनामाग्नये नमः, सर्वोपचारार्थे एतानि गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि, नमस्करोमि।

दाहिना घुटना जमीनपर टिका ले।\* स्नुवाको दाहिने हाथमें पकड़कर उससे कटोरेमेंसे घी लेकर

प्रारम्भ कर उत्तरकी ओर खींचे (सुवमूलेन अथवा कुशमूलेन त्रिरुल्लिख्य)। (४) उल्लेखनक्रमसे

उत्तरभागमें पूर्वाग्र तीन कुश रखे। अग्निको बाँसकी नलीसे प्रज्वलित करे। इसके बाद अग्निका ध्यान करे और गन्धाक्षत-पृष्पसे अग्निकी पूजा करे—

कहकर गन्ध, अक्षत, पुष्प चढ़ाये तथा हाथ जोड़ ले। होमप्रक्रिया

# निम्नलिखित मन्त्रको पढ़कर एक-एक आहुति दे। प्रत्येक आहुतिके बाद स्रुवामेंसे एक बूँद घी प्रोक्षणीपात्रमें

(१) घृताहुति— १. ॐ इह रतिः स्वाहा; इदमग्नये, न मम।

- २. ॐ इह रमध्वं स्वाहा; इदमग्नये, न मम।
- ३. ॐ इह धृतिः स्वाहाः इदमग्नये, न मम।
- ४. ॐ इह स्वधृतिः स्वाहाः; इदमग्नये, न मम।
- ५. ॐ उपसुजन् धरुणं मात्रे धरुणो मातरंधयन् स्वाहा, इदमग्नये, न मम।
- ५. ॐ उपसृष्णे वरुण मात्र वरुणा मात्रस्वय
- ६. ॐ रायस्पोषमस्मासु दीधरत् स्वाहाः; इदमग्नये, न मम।
- इस प्रकार घृत-आहुतियोंके बाद होता (आचार्य) प्रजापितका ध्यान कर निम्न मन्त्रोंका मनमें उच्चारण
- कर घृतसे आहुतियाँ दे—
  - **१. ॐ प्रजापतये स्वाहा; इदं प्रजापतये, न मम।** (अग्निके उत्तरभागमें)
  - २. ॐ इन्द्राय स्वाहा; इदिमन्द्राय, न मम। (अग्निके दक्षिणभागमें)
  - **३. ॐ अग्नये स्वाहा; इदमग्नये, न मम।** (अग्निके उत्तर-पूर्वभागमें)
  - ३. ॐ अग्नय स्वाहाः इदमग्नय, न मम। (आग्नक उत्तर-पूर्वभागम)
  - ४. ॐ सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय, न मम। (अग्निके दक्षिणभागमें)
  - (२) चरुसे आहुति इसके बाद नौ देवताओं को चरु (खीर) की आहुति नीचे लिखे मन्त्रोंसे दे— १. ॐ अग्नये स्वाहा; इदमग्नये, न मम।
  - \* दक्षिणजान्वाच्य।

- २. ॐ रुद्राय स्वाहा; इदं रुद्राय, न मम। ३. ॐ शर्वाय स्वाहा; इदं शर्वाय, न मम।
  - ४. ॐ पशुपतये स्वाहा; इदं पशुपतये, न मम।
- ५. ॐ उग्राय स्वाहा; इदमुग्राय, न मम। ६. ॐ अशनये स्वाहा; इदमशनये, न मम।
- ७. ॐ भवाय स्वाहा; इदं भवाय, न मम।
- ८. ॐ महादेवाय स्वाहा; इदं महादेवाय, न मम।
- ९. ॐ ईशानाय स्वाहा; इदमीशानाय, न मम।
- (३) पिष्ट चरुसे हवन जौके आटेकी बनी चरुकी एक आहुति पूषा देवताको दे। यदि
- चरु ठोस हो गया हो तो हाथसे आहुति दे। द्रवीभूत रहनेपर स्नुवासे दे—

  - ॐ पूषा गा अन्वेतु नः पूषा रक्षत्वर्वतः। पूषा वाजं सनोतु नः स्वाहा॥ इदं पूष्णे, न मम। (४) खीर और आटेसे बने चरुकी आहुति—पायस, घृत तथा पिष्ट चरुको
- स्रुवामें रखकर खड़ा हो जाय और निम्नलिखित मन्त्र बोलकर स्विष्टकृत् नामक हवन करे-ॐ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा; इदमग्नये स्विष्टकृते, न मम।
- ( ५ ) घीकी आहुति—इसके बाद बैठ जाय। स्रुवामें घी लेकर मन्त्र बोलते हुए हवन करे। प्रत्येक आहुतिके अन्तमें हवनसे बचे हुए घीको प्रोक्षणीमें डालता जाय—
  - १. ॐ भूः स्वाहा; इदमग्नये, न मम। २. ॐ भुवः स्वाहा; इदं वायवे, न मम।
  - ३. ॐ स्व: स्वाहा; इदं सूर्याय, न मम।

  - ४. ॐ त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अव यासिसीष्ठा:।यजिष्ठो विह्नितम:
- शोश्चानो विश्वा द्वेषाछसि प्र मुमुग्ध्यस्मत् स्वाहा॥ इदमग्नीवरुणाभ्याम्; न मम।

  - ५. ॐ स त्वं नो अग्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टौ। अव यक्ष्व नो वरुणछरराणो
- वीहि मृडीकछं सुहवो न एधि स्वाहा॥ इदमग्नीवरुणाभ्याम्; न मम।
- ६. ॐ अयाश्चाग्ने ऽस्यनभिशस्तिपाश्च सत्यिमत्त्वमया असि। अया नो यज्ञं वहास्यया नो धेहि भेषजछ स्वाहा॥
  - इदमग्नये अयसे; न मम।
  - ७. ॐ ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः। तेभिर्नो ऽअद्य सवितोत
- विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्काः स्वाहा॥ इदं वरुणाय सिवत्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः
- स्वर्केभ्यश्च; न मम।
- ८.ॐ उद्त्तमं वरुण पाशमस्मद्वाधमं वि मध्यमछ श्रथाय। अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा॥ इदं वरुणायादित्यायादितये; न मम।
  - तदनन्तर प्रजापित देवताका ध्यान कर मनमें निम्न मन्त्रका उच्चारण कर आहुति दे—
    - ९. ॐ प्रजापतये स्वाहा; इदं प्रजापतये, न मम।

## अग्रभागसे उन-उन अंगोंपर भस्म लगाये— ॐ त्र्यायुषं जमदग्ने:। (ललाटपर) ॐ कश्यपस्य त्र्यायुषम्। (कण्ठपर) ॐ यद् देवेषु त्र्यायुषम्।

ॐ आपः शिवाः शिवतमा शान्ताः शान्तममाध्व कृण्वन्तु भेषजम्।

दक्षिणादान — इसके बाद यजमान आचार्य तथा होता आदिको यथाशक्ति सुवर्ण आदि दक्षिणा

दक्षिणासंकल्प—ॐ अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""गोत्रः ""शर्मा /वर्मा /गुप्तोऽहम्

भरमधारण — निम्नलिखित मन्त्रोंको पढ़ता हुआ स्रुवासे भस्म लेकर दाहिने हाथकी अनामिकाके

संस्त्रवप्राशन—इसके बाद प्रोक्षणीपात्रमें गिराये गये घृतका प्राशन करे। बादमें आचमन

निम्नलिखित मन्त्र बोलते हुए कुशोंके द्वारा मार्जन करे-

मार्जन करनेके बाद कुशोंको अग्निमें डाल दे।

(दाहिनी बाहुपर) ॐ तन्नोऽस्तु त्र्यायुषम्। (हृदयपर)

ब्रह्मा बोले—ॐ स्वस्ति।

άE

तया

ૐ

άE

यथा

शिवां

कर ले। मार्जन --- प्रणीतापात्रमें रखे हुए पवित्रोंसे मुखका मार्जन कर उन पवित्रोंको अग्निमें डाल दे।

**ब्रह्माको पूर्णपात्रदान**—दक्षिणा, त्रिकुश, तिल, जल तथा पूर्णपात्र लेकर निम्न संकल्प बोलकर

ब्रह्माको दे दे— संकल्प — ॐ अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ …गोत्रः …शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहम् कृतैतद्

वृषोत्सर्गाङ्गभूतहोमकर्मणः साङ्गतासिद्ध्यर्थं पूर्णपात्रसिहतम् इमं वृषम् / वृषनिष्क्रयद्रव्यं ब्रह्मणे भवते सम्प्रददे। पूर्णपात्र ब्रह्माको दे दे।

प्रणीतास्थापन — अग्निके पश्चिम अथवा ईशानकोणपर प्रणीताको उलटकर रख दे।

हाथमें त्रिकुश, तिल, जल लेकर निम्न संकल्प बोलकर दे-

····गोत्रस्य (····गोत्रायाः) ····प्रेतस्य (····प्रेतायाः) प्रेतत्विनवृत्तिपूर्वकस्वर्गाद्युत्तमलोकप्राप्त्यर्थं

शास्त्रोक्तफलप्राप्त्यर्थं च कृतस्य वृषोत्सर्गाङ्गभूतहोमकर्मणः प्रतिष्ठार्थं दक्षिणाद्रव्यम् आचार्यादिभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दातुमुत्सृन्ये।

\* रुद्रसुक्तश्रावणकर्म देशाचारकी व्यवस्था है।

नस्तन्वा यामिषं गिरित्र शिवेन वचसा सर्वमिज्जगदयक्ष्मछं नः

ॐ नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः। बाह्भ्याम्त ते नमः॥१॥ शिवा रुद्र शन्तमया गिरिशन्त तां कुरु मा हिछसी: पुरुषं जगत्॥३॥

ब्राह्मण बोलें — ॐ स्वस्ति। इसके बाद कुशमें दी गयी ब्रह्मग्रन्थि खोल दे।

निम्न रुद्रसूक्त \*का पाठ करते हुए वृष तथा वत्सतरीका अभिमन्त्रण करे—

त्वा

वृष तथा वत्सतरीका अभिमन्त्रण

गिरिशन्ताभि हस्ते गिरिशाच्छा वदामसि। सुमना

तनूरघोराऽपापकाशिनी। बिभर्ष्यस्तवे।

असत्॥४॥

दैव्यो भिषक्।

सुव॥ ५॥

अध्यवोचद्धिवक्ता प्रथमो

अवतत्य शल्यानां

ते

नमस्त

मुखा

नमो

निशीर्य

उभाभ्यामृत

άε

अहीँश्च सर्वाञ्जम्भयन्त्सर्वाश्च यातुधान्योऽधराचीः परा

άε

άE असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभुः सुमङ्गलः। ये चैनछं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशोऽवैषाछं हेड ईमहे॥ ६ ॥ विलोहित:। άε असौ योऽवसर्पति नीलग्रीवो उतैनं गोपा अदृश्रन्तदृश्रन्तुदहार्यः स दृष्टो मृडयाति नः॥७॥ नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे। άE नमोऽस्तु तेभ्योऽकरं अथो ये अस्य सत्वानोऽहं नमः॥८॥ άε धन्वनस्त्वमुभयोरार्त्योर्ज्याम्। प्रमुञ्च ते भगवो हस्त इषव: परा ता वप॥ ९॥ याश्च धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवाँ२ άε उत्। निषङ्गधिः॥ १०॥ अनेशन्नस्य इषव आभुरस्य या हेतिर्मीदुष्टम हस्ते बभूव άε ते ते धनुः। परि तयाऽस्मान्विश्वतस्त्वमयक्ष्मया भुज॥ ११॥ ते धन्वनो हेतिरस्मान्वृणक्तु άε परि विश्वतः। इषुधिस्तवारे अस्मन्नि धेहि अथो तम्॥ १२॥ य άε धनुष्ट्वछं सहस्राक्ष शतेषुधे।

ॐ मा नो महान्तमृत मा नो अर्भकं मा न उक्षन्तमृत मा न उक्षितम्।
मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः॥१५॥
ॐ मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः।
मा नो वीरान् रुद्र भामिनो वधीईविष्मन्तः सदिमत् त्वा हवामहे॥१६॥
वृष और वत्सतरी ( बिछिया )-का पूजन \*

शिवो

आयुधायानातताय

न:

बाहुभ्यां

सुमना

तव

भव॥ १३॥

धृष्णवे।

धन्वने ॥ १४॥

वृष आर वत्सतरा ( बाछया )-का पूजन \*
अंकन— पूजनके पहले वृष और वत्सतरी (बिछया)-को वेदीके उत्तरभागमें उत्तराभिमुख खड़ा कर दे। प्रत्यक्ष न हो तो पिष्टीसे बने वृष तथा बिछयाको यथास्थान रख दे। पुनः निम्नलिखित मन्त्रसे वृषभके पिछले

दाहिने पैरके ऊपरी भागमें लाल चन्दन या कुमकुमसे निम्न मन्त्र पढ़ते हुए त्रिशूल बना दे—

\* जहाँ प्रत्यक्ष वृष और वत्सतरी (बिछया) उपलब्ध न हों, वहाँ जौके आटे अथवा मिट्टी-कुशसे वृष और वत्सतरी पहलेसे बना

<sup>\*</sup> जहाँ प्रत्यक्ष वृष और वत्सतरी (बछिया) उपलब्ध न हों, वहाँ जौके आटे अथवा मिट्टी-कुशसे वृष और वत्सतरी पहलेसे बना लेने चाहिये तथा प्रत्यक्ष वृष-वत्सतरीके स्थानपर पूजनमें इन्हींको स्थापित कर लेना चाहिये। किसी पत्तल अथवा काष्ठ आदिके आसनपर बायीं ओर बछिया तथा दाहिनी ओर वषभको स्थापित करे। यदि दो बछिया बनायी

किसी पत्तल अथवा काष्ठ आदिके आसनपर बायीं ओर बिछया तथा दाहिनी ओर वृषभको स्थापित करे। यदि दो बिछया बनायी गयी हो तो वृषके दोनों ओर एक-एक बिछया रखनी चाहिये। निम्न मन्त्र बोलते हुए अक्षत छोड़कर उनकी प्रतिष्ठा करे—

हो तो वृषके दोनों ओर एक-एक बछिया रखनी चाहिये। निम्न मन्त्र बोलते हुए अक्षत छोड़कर उनकी प्रतिष्ठा करे— ॐ मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञछं समिमं दधातु। विश्वे देवास इह मादयन्तामो३म्प्रतिष्ठ॥

ॐ मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञछं सिममं दधातु। विश्वे देवास इह मादयन्तामो३म्प्रतिष्ठ भगवन् वृष अस्यां पिष्टिमूर्तौं त्वं सुप्रतिष्ठितो वरदो भव।

भगवन् वृष अस्यां पिष्टिमूर्तौ त्वं सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। भगवति वत्सतरि अस्यां पिष्टिमूर्तौ सुप्रतिष्ठिता वरदा भव। (दो बछिया होनेपर) अनयोर्मूर्त्योः प्रतिष्ठिते वरदे भवतम्।

क्रमश: त्रिशुल और चक्र दगवा दे।<sup>२</sup>

## नो वीरान् रुद्र भामिनो वधीर्हविष्मन्तः सदमित् त्वा हवामहे॥ नीचे लिखे मन्त्रसे पिछले बायें पुट्टेपर लाल चन्दन आदिसे चक्र बना दे—

द्युमन्तं त्वा हवामहे। पवमानः ह्यसि भानुना इसके बाद लोहारद्वारा गरम किये गये त्रिशूल तथा चक्रसे अंकन कराये, र चन्दन-चिह्नित स्थानोंपर

मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिष:।

**रुद्रकलशसे स्नान**—वृष और बिछयाको निम्न मन्त्रोंको पढ़ते हुए पूर्वस्थापित रुद्रकलशके जलसे स्नान कराये<sup>३</sup>—

### हिरण्यवर्णाः श्चय: पावका यासु जातः कश्यपो यास्विन्द्रः।

अग्नीछं रप्सुषदो हुवे वो मिय वर्ची बलमोजो

गर्भं दिधरे विरूपास्ता न आपः शछ स्योना भवन्तु ॥ १ ॥ वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यञ्जनानाम्। राजा शुचयो स्योना भवन्तु॥२॥ याः पावकास्ता न आपः शंछ दिवि कृण्वन्ति भक्ष्यं या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति।

पृथिवीं पयसोन्दन्ति शुक्रास्ता न आपः शछ स्योना भवन्तु॥३॥ पश्यतापः शिवया तन्वोपस्पृशत त्वचं शिवेन चक्षुषा

शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः ॥ ५॥ **अत्नंकरण** — स्नान करानेके बाद वृष और वत्सतरीको लोहेकी घण्टी, नूपुर, सोनेकी पट्टी, माला

आदिसे यथायोग्य अलंकृत करे। पिष्टी आदिसे बने वृष और वत्सतरीके लिये भी सभी क्रियाएँ इसी प्रकार करे। पुजन — स्नान करानेके बाद पहले प्रोक्षण कर बछियाकी पूजा करे।

प्रोक्षण — जलसे निम्न मन्त्रद्वारा बिछयाका प्रोक्षण करे — कामधेनोः कुले जातास्त्रिहायण्यः सुधावहाः । नरकादुद्धरन्त्वेनं स्वर्गलोके मयाऽर्चिताः॥

विन्यसेत्।' किंतु शास्त्रोंमें भिन्न-भिन्न मत पाये जाते हैं-(क) 'वामे त्रिशूलं दक्षिणे चक्रम्।' (विष्णुधर्मोत्तरपुराण)

(ख) ततोऽरुणेन गन्धेन मानस्तोक इतीरयन्। वृषस्य दक्षिणे पार्श्वे त्रिशूलाङ्कं समुल्लिखेत्॥ वृषा ह्यसीति सव्येऽस्य चक्राङ्कमपि दर्शयेत्॥ (शु॰तत्त्व, छन्दो॰ परिशिष्ट वचन)

(ग) बहवुच-पद्धतिके अनुसार दोनों अंकन पिछले दोनों पुट्टोंपर ही होते हैं। (अन्त्यकर्मदीपक)

(घ) तप्तेन धातुना पश्चादयस्कारोऽङ्कयेद् वृषम्। सव्ये स्फिचि लिखेच्चक्रं शूलं बाहौ तु दक्षिणे। कुङ्कुमेनाङ्कमित्यादौ ब्राह्मण:

सुसमाहित:॥ (सौर पु०)

ये भिन्नताएँ शाखाके अनुसार हैं। अपनी-अपनी शाखा और देशाचारके अनुसार व्यवस्था कर लेनी चाहिये। २. (क) दाग देनेके बाद दग्ध स्थानपर तेल-हल्दी लगा दे। जबतक घाव न भरे, तबतक उपचार चलता रहे। (यदि तत्काल दागना सम्भव न हो तो चन्दनसे त्रिशुल तथा चक्र बना दिया जाय तथा वृषभको सुरक्षित रखकर किसी दूसरे दिन दागनेकी क्रिया पूरी

१. ये अंकन उत्तर प्रदेशके आचारके अनुसार दिये गये हैं। गरुडपुराणमें लिखा है—'**त्रिशूलं दक्षिणे पार्श्वे वामे चक्रं तु** 

कर देनी चाहिये।)

(ख) यदि पिष्टमय वृषभ हो तो वहाँ मात्र चन्दनसे त्रिशूल एवं चक्र अंकित कर देना चाहिये। दागनेकी आवश्यकता नहीं है। ३. स्नापयेच्च वृषं वर्त्सीं रुद्रकुम्भोदकेन च। (गरुडपुराण)

वत्सतर्ये नमः, प्रोक्षणं समर्पयामि। (एक बछिया हो तब) वत्सतरीभ्यां नमः, प्रोक्षणं समर्पयामि। (दो बछिया हो तब)

वत्पतरीभ्यो नमः, प्रोक्षणं समर्पयामि। (अनेक बछिया हों, तब इस प्रकार बोले)

तदनन्तर वस्त्र, उपवस्त्र, चन्दन, अक्षत, माला, नूपुर, धूप, दीप, नैवेद्य आदिसे पूजा करे और बोले— एतान्यर्चनानि समर्पयामि। वत्सतरीसहिताय वृषाय नमः।

विछियाके कानमें मन्त्र-श्रावण—बिछयाके दाहिने कानमें निम्नलिखित मन्त्रको सुनाये—

तीक्ष्णशृङ्गायै विद्महे वेदपादायै धीमहि। तन्नो गौरी प्रचोदयात्॥

वृषपूजा — बिछयाके पूजनके उपरान्त प्रोक्षण कर वृषका पूजन निम्न प्रकारसे करे —

प्रोक्षण — जलसे निम्न मन्त्रसे प्रोक्षण करे—

धर्मस्त्वं वृषरूपेण जगदानन्दकारक । अष्टमूर्तेरधिष्ठानमतः पाहि सनातन॥

वृषाय नमः, प्रोक्षणं समर्पयामि।

इसी प्रकार चन्दन, अक्षत, माला आदिसे यथोचित पूजन करे।

वृषके कानमें मन्त्र-श्रावण—वृषके दाहिने कानमें निम्नलिखित मन्त्रोंको पढ़े—

तीक्ष्णशृङ्गाय विद्महे वेदपादाय धीमहि । तन्नो वृष:

वृषो हि भगवान्धर्मश्चतुष्पादः प्रकीर्तितः । वृणोमि तमहं भक्त्या स मां रक्षतु सर्वतः॥

गठबन्धन और दान—वृष तथा बिछया दोनोंको ओढाये गये वस्त्रोंमें गाँठ लगा दे।

निम्नलिखित मन्त्र बोलते हुए बिछयाके लिये वृषका एवं वृषके लिये बिछयाका दान करे-

करनेके लिये संकल्प करे—

संकल्पके अनन्तर 'र्णागोत्रः र्ण्योतः (स्त्री हो तो र्णागोत्रा र्ण्योता कहे) वृषपुच्छोदकेन तृप्यतु कहकर पुच्छोदकसे प्रेतके उद्देश्यसे तर्पण करे। यदि सम्भव हो तो पुरुषसूक्तके प्रत्येक मन्त्र पढ़ते हुए

उत्सर्ग-संकल्प — अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर दाहिने हाथमें जल, तिल एवं त्रिकुश लेकर तथा पूँछ पकड़कर वृषके उत्सर्गके लिये इस प्रकार संकल्प करे-

ॐ अद्य पूर्वोच्चारितग्रहगुणगणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/

'**…गोत्रः …प्रेतः (**स्त्री हो तो **…गोत्रा …प्रेता** कहे**) वृषपुच्छोदकेन तृप्यतु'** कहकर जल गिराये।

गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्तिपूर्वकस्वर्गलोकप्राप्तये इमं वृषं यथाशक्त्यलङ्कृतं गन्धाद्यर्चितं वत्सतरीसहितं रुद्रदैवतमुत्मृजामि। इस प्रकार बोलकर हाथका जल

गिरा दे।

परिक्रमा — इसके बाद हाथमें पृष्पांजलि लेकर वृषकी तीन बार परिक्रमा करे। अन्तमें नमस्कार करे।

अयं हि वो मया दत्तः सर्वासां पतिरुत्तमः । तुभ्यं चैता मया दत्ताः पत्न्यः सर्वा मनोरमाः॥ परिक्रमा कराना — बिछया और वृष दोनोंसे अग्निकी चार परिक्रमा कराये। (पिष्टिनिर्मित बिछया और वृष दोनोंको उठाकर अग्निकी चार परिक्रमा कराये।) प्रेतके नामसे तर्पण—हाथमें जल, तिल, त्रिकुश और वृषकी पूँछ लेकर वृषपुच्छद्वारा तर्पण

ॐ अद्य पूर्वोच्चारितग्रहगुणगणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/ गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) प्रेतत्विनवृत्तिपूर्वकिपतृपङ्किप्रवेशा-धिकारसिद्ध्यर्थं शास्त्रोक्तफलप्राप्त्यर्थं च वृषपुच्छोदकेन तर्पणं करिष्ये।

यह कहकर जल आदिको पृथ्वीपर छोड दे। अनामिका अंगुलीसे स्पर्श कर वृषको निम्नलिखित मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित करे—

सर्वाभी रुचे

देवाः सूर्ये रुचो गोष्वश्वेषु

मिय

धेहि ब्राह्मणेषु रुचछ

श्रद्रेषु

नो

धेहि

एतं युवानं पतिं वो ददामि तेन क्रीडन्तीश्चरथ प्रियेण। नः साप्तजनुषाऽसुभगा रायस्पोषेण समिषा ····गोत्राय ( ····गोत्रायै ) ····प्रेताय ( ····प्रेतायै ) मया दत्त एष वृषस्त्वां तारयतु सर्वदा।

सव्य पूर्वाभिमुख होकर हाथ जोड़कर निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर वृषकी पूँछ लेकर और हाथमें जल,

मयोभूरभि मा वाहि स्वाहा मारुतोऽसि मरुतां गणः शम्भूर्मयोभूरभि मा वाहि स्वाहाऽवस्यूरसि

दुवस्वाञ्छम्भूर्मयोभूरभि मा वाहि स्वाहा॥

अग्ने अद्य

तिल, त्रिकुश लेकर बोले—

ताभिर्नो

नो

इन्द्राग्नी ताभिः सर्वाभी रुचं विश्येषु तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविभिः।

अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुशछ स मा न आयुः प्र मोषीः॥ स्वर्ण घर्मः स्वाहा स्वर्णाकीः स्वाहा स्वर्ण शुक्रः स्वाहा स्वर्ण ज्योतिः स्वाहा स्वर्ण सूर्यः स्वाहा॥

<sup>१</sup>**पुच्छोदकसे पितरोंका तर्पण**—अभिमन्त्रणके बाद अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो जाय, वृष और बछिया दोनोंकी पूँछों, तिल, जल आदिको दायें हाथमें रखकर बायाँ घुटना जमीनपर टेककर निम्नलिखित मन्त्रोंको पढ़ते हुए पितृतीर्थसे पितरोंको र जलांजिल दे—

पितृभ्यो मातृपक्षाश्च गुरुश्वशुरबन्धूनां

**ईशानकोणमें प्रेषण**—इसके बाद वृष और बछियाको ईशानकोणकी ओर चलनेके लिये प्रेरित

करे। इन्हें ऐसे जंगलमें भेजे, जहाँ पानी और घासकी कमी न हो या ऐसे गोकुलमें छोड़वा दे, जहाँ बहुत-सी गायें रहती हों। पिष्टमय वृष आदिको ईशानकोणमें ले जाकर छोड़ देना चाहिये।

लोहारका सम्मान—लोहारको द्रव्य देकर संतुष्ट करे।

ब्राह्मणको दक्षिणा और रुद्रकुम्भ प्रदान करे। साथ ही भूयसी दक्षिणा दे।

४१८तक दिया गया है।

प्रेतभावमापन्ना ते

घोषणा - इसके बाद सबको एकत्र करके घोषणा कर दे-

ये

ये ये सर्वे

नैवाज्यं न च तत्क्षीरं पातव्यं केनचित् क्वचित्। न वाह्योऽसौ वृषश्चैषामृते गोमूत्रगोमये॥ १- वृषके अभिमन्त्रणके अनन्तर समय हो तो नीलवृषश्राद्ध और नीलवृषपुच्छोदकतर्पण भी करना चाहिये, जो परिशिष्टमें पृ०सं० ४१६से

२- पुच्छोदक-तर्पणमें जो व्यक्ति माता-पिता तथा अन्य सम्बन्धियोंके नामसे तर्पण करना चाहें तो वे दैनिक तर्पण-विधिके अनुसार कर सकते हैं।

केचिद् ये

मातृभ्य:

चान्ये चान्ये

लभन्तां

तृप्तिमुत्तमाम्॥

चान्ये पितृपक्षकाः॥ कुलसम्भवाः। श्राद्धवर्जिताः।

पशुभ्यश्चापि

या

धत्त

रुचा

राजसु नस्क्रधि।

सूर्ये रुचो दिवमातन्वन्ति रश्मिभि:। जनाय नस्कृधि॥

यस्य नामजपादिप । न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे साम्बमीश्वरम्।।

न इससे बोझा ढोनेका काम ले, केवल इनके मूत्र और गोबरका उपयोग किया जा सकता है। भगवानुका स्मरण—हाथ जोड़कर भगवानुका स्मरण करते हुए बोले— प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्। स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः॥ यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम् ॥

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुध्याऽऽत्मना वानुसृतस्वभावात् । करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्॥ ॐ विष्णवे नमः।ॐ विष्णवे नमः।ॐ विष्णवे नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॥ वृषोत्सर्ग पूर्ण हुआ॥

संक्षिप्त वैतरणी-गोदान

गोपूजन — तदनन्तर 'सोपकरणसवत्सकिपलागव्ये नमः' कहकर गन्ध-पुष्पादि उपचारोंसे गौका

वृषोत्सर्गके बाद वैतरणी-गोदान करनेकी विधि है। जो लोग प्रत्यक्ष-गोदान करें, उनके लिये यहाँ वैतरणी-गोदानकी संक्षिप्त विधि दी जा रही है और जो प्रत्यक्ष-गोदान न करें, उनके लिये अन्तमें गोनिष्क्रयद्रव्यदानका

संकल्प दिया गया है। समयाभावके कारण गो तथा ब्राह्मणका संक्षिप्त पूजन कर लेना चाहिये। प्रतिज्ञा-संकल्प — दाहिने हाथमें त्रिकुश, तिल तथा जल लेकर वैतरणी-गोदानका निम्न रीतिसे

ॐ अद्य पूर्वोच्चारितग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ""गोत्र: ""शर्मा/वर्मा/ गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) वैतरणीसन्तरणार्थं सवत्सकपिलागवीदानं गोपुजनञ्च करिष्ये। ऐसा कहकर हाथका जलादि छोड दे।

यत्पादपङ्कजस्मरणाद्

प्रतिज्ञा-संकल्प करे—

पुजन कर ले। अनुज्ञा वचन—'इमां सोपकरणां सवत्सां किपलां गां ददानि' ऐसा कहकर ब्राह्मणके हाथमें जल दे।

प्रतिवचन — ब्राह्मण 'ददस्व' ऐसा बोले। **ब्राह्मणवरण** — हाथमें त्रिकुश, तिल, जल तथा वरणद्रव्य लेकर निम्न संकल्पसे ब्राह्मणवरण करे—

ॐ अद्य पूर्वोच्चारितग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/ गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) वैतरणीसन्तरणार्थं कपिलागवीदानकर्मणि एभिर्वरणद्रव्यैः ""गोत्रं ""शर्माणं ब्राह्मणं गोप्रतिग्रहीतृत्वेन भवन्तं वृणे—ऐसा कहकर वरण-सामग्री

ब्राह्मणके हाथमें दे दे। ब्राह्मणवचन — ब्राह्मण बोले 'वृतोऽस्मि'। गोदान-संकल्प — दाहिने हाथमें त्रिकुश, तिल, जल लेकर तथा गोपुच्छ पकड़कर निम्न संकल्प

करे— ॐ अद्य पूर्वोच्चारितग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/ गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) वैतरणीसन्तरणार्थं यथाशक्त्यलंकृतां

सोपकरणाम् इमां रुद्रदैवत्यां सवत्सां गां "गोत्राय "ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे—ऐसा कहकर

**ब्राह्मणवचन**—ब्राह्मण **'स्वस्ति'** बोले। सांगता-संकल्प — हाथमें त्रिकुश, तिल, जल तथा दक्षिणा-द्रव्य लेकर सांगताका संकल्प करे—

ॐ अद्य पूर्वोच्चारितग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/

गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) कृतस्य वैतरणीगवीदानकर्मणः

साङ्गताप्रतिष्ठासंसिद्ध्यर्थं दक्षिणाद्रव्यं ...गोत्राय ....ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे—ऐसा कहकर दक्षिणा-द्रव्य ब्राह्मणको दे दे।

संकल्पजल तथा गोपुच्छ ब्राह्मणके हाथमें दे दे।

गोपार्थना—

नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च । नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः॥ अर्चितासि वसिष्ठेन विश्वामित्रेण पूजिता । सुरभे हर मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम्॥

यममार्गे महाघोरे तां नदीं शतयोजनाम् । तर्त्तुकामो ददाम्येतां तुभ्यं वैतरणीं नमः॥

गावो ममाऽग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः । गावो मे सर्वतः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्॥ विष्णुरूप द्विजश्रेष्ठ मामुद्धर महीसुर । सदक्षिणा मया दत्ता तुभ्यं वैतरणीं नमः॥

वैतरणीतरण — तदनन्तर वैतरणी गौकी पूँछ पकड़कर पहलेसे निर्मित वैतरणी नदीको पार करे।

समय तथा स्थानके अनुरूप गड्ढा खोदकर अथवा मिट्टीकी बाढ बनाकर उसमें पानी भरकर वैतरणी नदीका आकार बनाना चाहिये। इक्षुदण्ड (गन्ने)-के टुकडे काटकर नाव बनानी चाहिये और वैतरणीके समीप नावमें

से नाव बँधी होनी चाहिये और कपास, प्रतिमा तथा इक्षुदण्ड हाथमें लेकर पार करनेवालेको उसके पीछे

होना चाहिये। वैतरणी पार करते समय निम्नलिखित मन्त्र पढे-धेनुके मां प्रतीक्षस्व यमद्वारमहापथे। उत्तारणार्थं देवेशि वैतरण्यै नमोऽस्त् वैतरणीगोनिष्क्रयद्रव्यदानका संकल्प

जो लोग प्रत्यक्ष वैतरणी-गोदान न कर सकें, वे वैतरणी-गोनिष्क्रयद्रव्यका संकल्प अवश्य कर लें। हाथमें त्रिकुश, तिल, जल तथा गोनिष्क्रयद्रव्य लेकर निम्न संकल्प करे—

ॐ अद्य पूर्वोच्चारितग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/ गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) वैतरणीसन्तरणार्थं वैतरणीगवीनिष्क्रयभूतद्रव्यं साङ्गताप्रतिष्ठाद्रव्यसहितं ""गोत्राय ""ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे। कहकर संकल्पजल तथा दक्षिणा-

द्रव्य ब्राह्मणके हाथमें दे दे। भगवान्का स्मरण — हाथ जोड़कर भगवान्का स्मरण करते हुए बोले— प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् । स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः॥ यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम् ॥ यत्पादपङ्कजस्मरणाद् यस्य नामजपादिप । न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे साम्बमीश्वरम्॥ बुध्याऽऽत्मना वानुसृतस्वभावात्।

कायेन

वाचा मनसेन्द्रियैर्वा सकलं परस्मै

करोमि ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः।

ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॥ संक्षिप्त वैतरणी-गोदान पूर्ण हुआ॥

समर्पये

नारायणायेति

हेममय यज्ञपुरुष, कपास तथा लोहदण्ड रखना चाहिये। नदी पश्चिमसे पूर्वकी ओर बहनेवाली होनी चाहिये और पार करनेवाला उत्तरसे दक्षिणकी ओर जाय। आगे गाय होनी चाहिये उसकी पूँछमें मौली (कलावा)-

# उत्तमषोडशी

### उत्तमषोडशीके श्राद्धोंका क्रम

उत्तमषोद्रशशान्तके निम्नलिखित हो कम मान्य हैं—

| उत्तन्याञ्चरात्राध्यया विभागात्रात्या पा प्राप्त नाप्य ह |                      |                       |             |             |                |        |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------|--------|--|
| प्रथम क्रम—                                              | –पारस्करगृह्यसूत्र,* | ' पुरुषार्थीचन्तामणि, | हेमाद्रि और | वीरमित्रोदय | आदि ग्रन्थोंके | अनुसार |  |

यह क्रम मान्य है। इसमें श्राद्धोंका क्रम इस प्रकार है—

(१) प्रथम मासिक (९) ऊनषाण्मासिक

(२) ऊनमासिक (पाक्षिक) (१०) सप्तम मासिक

(३) द्वितीय मासिक (११) अष्टम मासिक

(४) त्रैपाक्षिक (१२) नवम मासिक

(५) तृतीय मासिक (१३) दशम मासिक

(६) चतुर्थ मासिक (१४) एकादश मासिक

(७) पंचम मासिक (१५) द्वादश मासिक

(८) षाण्मासिक (१६) ऊनाब्दिक।

शास्त्रोंमें मूलरूपसे सिपण्डीकरण वर्षान्त (एक वर्षके अन्त)-में करनेका विधान है। इसके पूर्व प्रथम

क्रमके अनुसार एक वर्षतक उत्तमषोडशी करनी चाहिये, परंतु गरुडपुराणके निम्न वचनोंके अनुसार

सपिण्डीकरणका श्राद्ध बारहवें दिन करनेकी भी विधि है-द्वादशाहे त्रिपक्षे

सपिण्डीकरणं प्रोक्तं अनित्यत्वात्कलिधर्माणां

अस्थिरत्वाच्छरीरस्य द्वादशाहे

अर्थात् तत्त्वदर्शी मुनियोंने बारहवें दिन, तीन पक्षमें, छ: मासमें अथवा एक वर्ष पूर्ण होनेपर सपिण्डीकरण कहा है। कलियुगमें धार्मिक भावनाके अनित्य होनेसे, पुरुषोंकी आयु क्षीण होनेसे और शरीरकी अस्थिरताके

कारण बारहवें दिन ही सपिण्डीकरण कर लेना प्रशस्त है।

इस प्रमाणके अनुसार प्राय: बारहवें दिन ही सिपण्डीकरणका श्राद्ध कर लिया जाता है। बारहवें दिनके इस सपिण्डीकरण श्राद्ध करनेके पूर्व एकादशाहके दिन उत्तमषोडशीका अपकर्षण करके श्राद्ध करना

आवश्यक है। इसके साथ ही अंगिरास्मृति तथा गौतमस्मृतिके निम्नलिखित वचनोंके अनुसार उत्तम षोडशीके सोलह श्राद्धोंकी पुनरावृत्ति एक वर्षतक करनी चाहिये-संवत्सरादर्वाकृ

विधिवत्तानि

अर्वाक् षोडशानां

संवत्सरात् यस्य सपिण्डीकरणं द्विरावृत्तिः कुर्यादित्याह संवत्सरादर्वाक् यस्य

मासिकं

वा षण्मासे वत्सरेऽपि

मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभि:॥ पुंसां चैवायुषः क्षयात्।

विहिता

चोदकुम्भं च

कुर्वीत पुनः श्राद्धानि

तु

सपिण्डीकरणं

देयं तस्यापि

प्रशस्यते ॥ (गरुडपुराण, सारोद्धार १३।२८, ३०)

सपिण्डता। षोडश ॥ कृतम्।

गौतमः॥ (धर्मसिन्धु पृ० ७५१) भवेत्। वत्सरम्॥

(गरुडपुराण, प्रेतखण्ड ५।६४) \* पारस्करगृह्यसूत्र, काण्ड ३; कण्डिका १० पर आचार्य विश्वनाथका भाष्य।

### तथापि मासं प्रतिपिण्डमेकमन्नं च कुम्भं सजलं च दद्यात्॥ (गरुडपुराण, प्रेतखण्ड २६।६७)

अर्वाक् च वृद्धेः करणाच्च तार्क्ष्यं सपिण्डनं यः कुरुते हि पुत्रः।

—इन वचनोंमें सिपण्डीकरणके बाद उत्तमषोडशीके सोलह श्राद्धोंकी पुनरावृत्ति करनेकी बात आयी

है, जो प्रथम क्रमके अनुसार सम्भव नहीं है। कारण, पुनरावृत्तिके रूपमें 'स मासः प्रथमो ज्ञेयः अहः

एकादशस्तु यः'—इस वचनके अनुसार प्रथम क्रममें उत्तमषोडशीके प्रथम मासिक श्राद्धका मुख्य काल एकादशाह ही निर्धारित है। इसलिये सपिण्डीकरणके बाद प्रथम मासिककी पुनरावृत्ति करना सम्भव नहीं

है। क्योंकि प्रथम मासिक श्राद्ध अपने समयपर होनेके कारण तथा उसका अपकर्षण न होनेके कारण उपर्युक्त वचनोंके अनुसार सिपण्डीकरणके बाद उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार इस क्रमके अनुसार सोलह पिण्डकी जगह केवल १५ पिण्डकी ही आवृत्ति हो पाती है, जबिक सोलह पिण्डकी आवृत्तिकी

बात प्रमाणमें लिखी है। इसलिये बारहवें दिन सपिण्डीकरण करनेवालोंको एकादशाहके दिन द्वितीय क्रमके अनुसार ही उत्तमषोडशी करना उचित है तथा इसीके अनुसार बादमें सोलह श्राद्धोंकी पुनरावृत्ति करनी चाहिये।

जो लोग वर्षान्तमें सपिण्डीकरण करें, वे प्रथम क्रमके अनुसार भी उत्तमषोडशी कर सकते हैं। द्वितीय क्रम इस प्रकार है-

द्वितीय क्रम—उत्तमषोडशीके श्राद्धोंका निम्नलिखित क्रम है, जो श्राद्धविवेक, श्राद्धप्रकाश, श्राद्धसंग्रह आदि प्रचलित श्राद्धपद्धतियोंमें उपलब्ध है— (१) ऊनमासिक (पाक्षिक) (९) षाण्मासिक

(२) प्रथम मासिक (१०) सप्तम मासिक (३) त्रैपाक्षिक (११) अष्टम मासिक (४) द्वितीय मासिक (१२) नवम मासिक

(५) तृतीय मासिक (१३) दशम मासिक (६) चतुर्थ मासिक (१४) एकादश मासिक (७) पंचम मासिक (१५) ऊनद्वादश मासिक

उत्तमषोडशश्राद्ध-प्रयोगविधि

(८) ऊनषाण्मासिक

तस्य

पाकिनर्माण — श्राद्धकर्ता स्नान करके धुली हुई धोती तथा उत्तरीय (चादर-गमछा) धारणकर

(१६) द्वादश मासिक (आब्दिक)।

यत्कामः

श्राद्धस्थलपर आ जाय। ईशानकोणमें सोलह पिण्डोंके लिये पाकका निर्माण कर ले। हाथ-पैर धो ले।

**शिखाबन्धन** — अपने आसनपर पूर्वाभिमुख बैठ जाय, गायत्रीमन्त्रसे शिखाबन्धन कर ले।

**सिंचन-मार्जन**— निम्न मन्त्रसे अपने ऊपर तथा श्राद्धीय वस्तुओंपर जल छिड़के—

ॐअपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥

ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु।

पवित्रीधारण — निम्न मन्त्रसे पवित्री पहन ले—

🕉 पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्व: प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रिश्मिभ:। पवित्रपते पवित्रपूतस्य पुने तच्छकेयम्॥ ते

लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्॥

🕉 यद्देवा देवहेडनं देवासश्चकुमा वयम् । अग्निर्मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चत्वछहसः॥ ॐयदि दिवा यदि नक्तमेनाछंसि चकुमा वयम् । वायुर्मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चत्वछंहसः॥ ॐ यदि जाग्रद्यदि स्वप्न एनाछंसि चकुमा वयम् । सूर्यो मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चत्वछंहसः॥ प्रोक्षण — कर्मपात्रके जलसे कुशद्वारा अपना तथा सभी श्राद्धसामग्री एवं पाकका प्रोक्षण करे और

दिग्-रक्षण — बायें हाथमें पीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ढककर निम्न मन्त्र बोले—

दक्षिणे । प्रद्युम्नः

पश्चिमे

पातु

🕉 भूमिपत्नीसहिताय विष्णवे नमः—कहकर भगवान् विष्णुको प्रणामकर पुष्प अर्पित कर दे। कर्मपात्रका निर्माण — श्राद्धकर्ममें जलका उपयोग करनेके लिये कर्मपात्रका निर्माण कर ले।

# आचमन — ॐ केशवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः। इन मन्त्रोंको

बोलकर आचमन करे। 🕉 हृषीकेशाय नमः — कहकर हाथ धो ले।

आसनों और पात्रोंका रखना—सोलह आसन पश्चिमसे पूर्व क्रममें रखे। यदि पुरुषोत्तममास

**प्राणायाम**—प्राणायाम करे।

उस वर्षमें पड़ता हो तो सत्रह आसन होंगे। इन सभीपर तीन-तीन कुश दक्षिणाग्र रख दे। एक-एक कुशके

अग्रभागपर गाँठ देकर कुशवट बनाकर उनका अग्रभाग उत्तरकी ओर करके उन्हें त्रिकुशोंपर रख दे। इन

ग्रन्थिलगे कुशवटुओंको ब्राह्मणरूप समझे। सभी आसनोंके आगे एक-एक पलाशका पत्तल भोजनपात्रके रूपमें रखे तथा उसके पश्चिम भागमें एक-एक अर्घपात्र, जलपात्र और भोजनपात्रके सामने घृतपात्रके लिये

एक-एक दोनिया या हस्तनिर्मित दीया रख दे।

रक्षादीप-प्रज्वालन — तिलका आसन देकर उसपर दक्षिणाभिमुख रक्षादीप जला दे। श्राद्धान्ततक दीपक बुझे नहीं, ऐसी व्यवस्था करे। गन्ध, अक्षत तथा पुष्पसे दीपकका पूजन कर ले और निम्न प्रार्थना

भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविष्नकृत्। यावत् कर्मसमाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव॥ गदाधर आदिकी प्रार्थना—अंजलिमें फूल लेकर गयाधाम, गदाधर तथा पितरोंका स्मरण कर

प्रार्थना करे-

🕉 गयायै नमः। ॐ गदाधराय नमः कहकर फूल चढ़ा दे। तदनन्तर तीन बार 'ॐ श्राद्धभूम्यै नमः' कहकर भूमिपर जौ एवं पुष्प छोड़े।

अक्षतोंके ऊपर जलसे भरा एक कलश रखकर उसमें चन्दन, तुलसी, जौ, पुष्प तथा कुश छोड़ दे और

त्रिकुशसे जलको दक्षिणावर्त आलोडित करते हुए निम्न मन्त्रोंको पढे-

बोले—'श्वादिदुष्टदुष्टिनिपातदुषितपाकादिकं पूतं भवतु।'

नमो नमस्ते गोविन्द

हाथ जोडकर प्रार्थना करे-पूर्वे नारायणः पात् वारिजाक्षस्त्

अन्तरिक्षाय नमः । भूमिपर—भूम्यै नमः ।

पुराणपुरुषोत्तम । इदं श्राद्धं हृषीकेश रक्ष त्वं सर्वतो दिशः॥ तदनन्तर दाहिने हाथसे सरसोंको पूर्व-दक्षिण आदि दिशाओंमें निम्न मन्त्रोंको पढ़ते हुए छोड़े-पूर्वमें-प्राच्ये नमः। दक्षिणमें अवाच्ये नमः। पश्चिममें प्रतीच्ये नमः। उत्तरमें उदीच्ये नमः। आकाशमें वासुदेवस्तथोत्तरे।

श्राद्धारम्भे गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरम् । स्विपतृन् मनसा ध्यात्वा ततः श्राद्धं समाचरेत्।। भूमिसहित विष्णु-पूजन — श्राद्ध आरम्भ करनेके पूर्व विष्णुभगवान्का पूजन करनेका विधान है। अतः शालग्राम-शिलापर षोडशोपचार अथवा पंचोपचार-पूजन करना चाहिये। यदि सम्भव न हो तो निम्न श्लोकसे विष्णुभगवान्का स्मरण-पूजन करते हुए पुष्पांजलि समर्पित कर श्राद्ध आरम्भ करना चाहिये— शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्।

पढ़ते हुए दक्षिण कटिभागमें उसे खोंस ले, बाँध ले-

### नीवीबन्धन — किसी पत्र-पुटक या पानके पत्तेपर तिल, त्रिकुशका टुकड़ा लपेटकर निम्न मन्त्र

ॐ निहन्मि सर्वं यदमेध्यकृद् भवेद्धताश्च सर्वेऽसुरदानवा मया। यक्षाश्च रक्षांसि पिशाचगुह्यका हता मया यातुधानाश्च सर्वे॥

ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेदधस्ताच्च त्रिविक्रमः॥

ॐ सोमस्य नीविरसि विष्णोः शर्मासि शर्मयजमानस्येन्द्रस्य योनिरसि सुसस्याः कृषीस्कृधि।

प्रतिज्ञा-संकल्प — दाहिने हाथमें त्रिकुश, तिल तथा जल लेकर निम्न प्रतिज्ञा-संकल्प करे—

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत् अद्यैतस्य विष्णोराज्ञया

जगत्सृष्टिकर्मणि प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्द्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे

किलयुगे किलप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे "अक्षेत्रे ( यदि काशी हो तो अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे

गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते महाश्मशाने भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे ) बौद्धावतारे

····संवत्सरे उत्तरायणे/दक्षिणायने ····ऋतौ ····मासे ····पक्षे ····तिथौ ····वासरे ····गोत्रः ····शर्मा/वर्मा/

गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) प्रेतत्विनवृत्तिपूर्वकिपतृपङ्कि-

प्रवेशाधिकारसिद्ध्यर्थं करिष्यमाणानि ऊनमासिकादिद्वादशमासिकान्तानि षोडशश्राद्धानि अपकृष्य

करिष्ये। संकल्पका जल, तिल छोड दे।

पितृगायत्रीका पाठ—पितृगायत्रीका तीन बार पाठ करे— ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च । नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः ॥

**आसनदानका संकल्प** — त्रिकुश, तिल, जल लेकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर तथा बायाँ

घटना जमीनपर टिकाकर निम्न संकल्प करे-

ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) प्रेतत्विनवृत्तिपूर्वकिपतृपङ्कि-

प्रवेशाधिकारसिद्ध्यर्थमपकृष्य करिष्यमाणेषु ऊनमासिकादिद्वादशमासिकान्तषोडशश्राद्धेषु एतानि कुशात्मकासनानि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्। हाथका जल और तिल पितृतीर्थसे सभी कुशवटुओंपर

छोड दे। **आवाहन** — आसनोंपर निम्न मन्त्रसे तिल छोड़ दे—

ॐ अपहता असुरा रक्षाः सि वेदिषदः। **अर्घपात्र-निर्माण** — निम्न मन्त्र पढ़ते हुए पृथक्-पृथक् सोलह अर्घपात्रों (दोनियों)-में दक्षिणाग्र

पवित्रक रख दे।

🕉 पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रिश्मिभः।

ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्॥ जलप्रक्षेप—ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः॥

पढ़कर सोलह अर्घपात्रों (दोनियों)-में जल छोड़े। तिलप्रक्षेप—ॐ तिलोऽसि सोमदैवत्यो गोसवो देवनिर्मित:।

प्रत्नमद्भिः पृक्तः स्वधया पितृँल्लोकान् प्रीणाहि नः स्वाहा॥

पढ़कर सोलह अर्घपात्रों (दोनियों)-में तिल डाल दे। मौन होकर गन्ध-पुष्प भी छोड़ दे। **अर्घपात्र-अभिमन्त्रण** — पहला अर्घपात्र बायें हाथमें लेकर उसमें स्थित पवित्रकको निकालकर

उत्तराग्र प्रेतके भोजनपात्रपर रख दे। उस पवित्रकपर 'ॐ नमो नारायणाय' बोलकर एक आचमनी जल

डाल दे। उस अर्घपात्रको दायें हाथसे आच्छादित करके निम्न मन्त्र पढ़ते हुए उसका अभिमन्त्रण करे—

ॐ या दिव्या आपः पयसा सम्बभूवुर्या आन्तरिक्षा उत पार्थवीर्याः।

हिरण्यवर्णा यज्ञियास्ता न आपः शिवाः शर्छ स्योनाः सहवा भवन्तु॥

दायें हाथमें त्रिकुश, तिल, जल तथा अर्घपात्र लेकर निम्न संकल्प करे-

अर्घदान-संकल्प— १-ॐ अद्य "गोत्र ( "गोत्रे ) "प्रेत ( "प्रेते ) ऊनमासिकश्राद्धे एषोऽर्घस्ते

मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। बोलकर जल पवित्रकपर गिरा दे और उस पवित्रकको उठाकर अर्घपात्रमें

रखकर **'प्रेताय स्थानमसि'** कहकर अर्घपात्रको प्रेतासनके वामभागमें सीधा रख दे। पूर्ववत् अभिमन्त्रण आदि

सभी कार्य करके निम्न वाक्य पढते हुए सभीको पृथक्-पृथक् अर्घ प्रदान करे-

२-ॐ अद्य …गोत्र (…गोत्रे) …प्रेत (…प्रेते) प्रथममासिकश्राद्धे एषोऽर्घस्ते मया दीयते,

तवोपतिष्ठताम्।

३-ॐ अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) त्रैपाक्षिकश्राद्धे एषोऽर्घस्ते मया दीयते,

तवोपतिष्ठताम्।

४-ॐ अद्य …गोत्र ( …गोत्रे ) …प्रेत ( …प्रेते ) द्वितीयमासिकश्राद्धे एषोऽर्घस्ते मया दीयते,

तवोपतिष्ठताम्। ५-ॐ अद्य …गोत्र (…गोत्रे) …प्रेत (…प्रेते) तृतीयमासिकश्राद्धे एषोऽर्घस्ते मया दीयते,

तवोपतिष्ठताम्।

६-ॐ अद्य …गोत्र (…गोत्रे) …प्रेत ( …प्रेते ) चतुर्थमासिकश्राद्धे एषोऽर्घस्ते मया दीयते,

तवोपतिष्ठताम।

७-ॐ अद्य …गोत्र (…गोत्रे) …प्रेत (…प्रेते) पंचममासिकश्राद्धे एषोऽर्घस्ते मया दीयते,

तवोपतिष्ठताम्।

८-ॐ अद्य …गोत्र ( …गोत्रे ) …प्रेत ( …प्रेते ) ऊनषाण्मासिकश्राद्धे एषोऽर्घस्ते मया दीयते,

तवोपतिष्ठताम्।

९-ॐ अद्य …गोत्र (…गोत्रे) …प्रेत ( …प्रेते ) षाण्मासिकश्राद्धे एषोऽर्घस्ते मया दीयते,

तवोपतिष्ठताम्। १०-ॐ अद्य …गोत्र ( …गोत्रे ) …प्रेत ( …प्रेते ) सप्तममासिकश्राद्धे एषोऽर्घस्ते मया दीयते,

तवोपतिष्ठताम।

११-ॐ अद्य …गोत्र ( …गोत्रे ) …प्रेत ( …प्रेते ) अष्टममासिकश्राद्धे एषोऽर्घस्ते मया दीयते,

तवोपतिष्ठताम्। १२-ॐ अद्य ...गोत्र ( ...गोत्रे ) ...प्रेत ( ...प्रेते ) नवममासिकश्राद्धे एषोऽर्घस्ते मया दीयते,

तवोपतिष्ठताम्। १३-ॐ अद्य …गोत्र ( …गोत्रे ) …प्रेत ( …प्रेते ) दशममासिकश्राद्धे एषोऽर्घस्ते मया दीयते,

तवोपतिष्ठताम्। १४-ॐ अद्य …गोत्र (…गोत्रे) …प्रेत (…प्रेते) एकादशमासिकश्राद्धे एषोऽर्घस्ते मया

दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

. १५-ॐ अद्य <sup>....</sup>गोत्र (<sup>....</sup>गोत्रे) <sup>....</sup>प्रेत (<sup>....</sup>प्रेते) ऊनद्वादशमासिकश्राद्धे एषोऽर्घस्ते मया

दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

१६-ॐ अद्य …गोत्र ( …गोत्रे ) …प्रेत ( …प्रेते ) द्वादशमासिकश्राद्धे एषोऽर्घस्ते मया दीयते,

तवोपतिष्ठताम्।

अर्घ देनेके पश्चात् उनमें अलग-अलग पवित्रक रखकर उन्हें प्रेताय स्थानमसि कहकर प्रेतासनके

वामभागमें सीधा रख दे।

यदि वर्षभरमें पुरुषोत्तममास हो तो एक अर्घ और बढा दे।\* श्राद्धदेशमें तिल बिखेर दे।

\* शास्त्रीय विचार यह है कि जिस मासके बाद अधिकमास पड रहा हो, उस मासके आसनको देनेके बाद आधिमासिक आसन आदि प्रदान करके उसके आगेके महीनोंके आसन आदि क्रमसे देने चाहिये।

### इदमाचमनीयम् ( स्वाचमनीयम् ), इदं स्नानीयम् ( सुस्नानीयम् ), इदमाचमनीयम् ( स्वाचमनीयम् ),

इदं वस्त्रम् ( सुवस्त्रम् ), इदमाचमनीयम् ( स्वाचमनीयम् ), इमे यज्ञोपवीते ( सुयज्ञोपवीते ), इदमाचमनीयम् ( स्वाचमनीयम् ), एष गन्धः ( स्गन्धः ), इमे तिलाक्षताः ( स्तिलाक्षताः ), इदं माल्यम् ( सुमाल्यम् ), एष धूपः ( सुधूपः ), एष दीपः ( सुदीपः ), हस्तप्रक्षालनम् (हाथ धो ले), इदं नैवेद्यम् ( सुनैवेद्यम् ),

**आसनोंपर पूजन**—सभी आसनोंपर निम्न रीतिसे पूजन करे—

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्), इदं फलम् (सुफलम्), इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्), इदं ताम्बूलं ( सुताम्बूलम् ), एषा दक्षिणा ( सुदक्षिणा )—इस प्रकार बोलकर उपचारोंसे सभी कुशवटुओंका पुजन करे।

पूजनदानका संकल्प— हाथमें त्रिकुश, तिल, जल लेकर ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ····प्रेतस्य (····प्रेतायाः) ऊनमासिकादिद्वादशमासिकान्तषोडशश्राद्धेषु प्रेत एतान्यर्चनानि ते मया

दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्। इस प्रकार बोलकर हाथका जल आदि छोड़ दे।

सव्य होकर आचमन कर ले। पुनः अपसव्य हो जाय।

मण्डलकरण — निम्नांकित मन्त्र पढ़ते हुए जलसे भोजनपात्रोंसहित सोलह आसनोंके चारों ओर

अप्रदक्षिण क्रमसे पृथक्-पृथक् वर्तुलाकार (गोल) मण्डल बनाये—

🕉 यथा चक्रायुधो विष्णुस्त्रैलोक्यं परिरक्षति।एवं मण्डलतोयं तु सर्वभूतानि रक्षतु॥

भूस्वामीके पितरोंको अन्न-प्रदान—सब प्रकारका अन्न तथा जल पात्रमें लेकर

'ॐ इदमन्नमेतद् भूस्वामिपितृभ्यो नमः' बोलकर दक्षिण दिशामें किसी पात्रमें रख दे। **अन्नपरिवेषण** — भोजनपात्रोंसे तिल हटा दे। दोनों हाथोंसे भोजनपात्र लाये। सब भोजनपात्रोंपर अन्न परोसकर बायीं ओर रखे दोनियोंमें जल तथा सामनेकी ओर रखे दोनियोंमें घृत परोसकर निम्न मन्त्र

पढते हुए दोनों हाथोंसे पितृतीर्थद्वारा अन्नपर मध् डाल दे— ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः॥ मधु नक्तमुतोषसो मधुमत् पार्थिवछरजः।

मधु द्यौरस्तु नः पिता॥ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ२ अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु नः॥ ॐ मधु मधु मधु ॥ तिलविकरण — भोजनपात्रोंके ऊपर निम्न मन्त्रसे तिल छोड़ दे— ॐ अपहता असुरा रक्षाःसि वेदिषदः।

अन्नदानका संकल्प— हाथमें त्रिकुश, तिल, जल लेकर बोले—

ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) क्रियमाणेषु ऊनमासिकादि-द्वादशमासिकान्तषोडशश्राद्धेषु एतान्यन्नानि सोपस्कराणि ""गोत्राय ( ""गोत्रायै ) ""प्रेताय ( ""प्रेतायै )

ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम् — कहकर सभी भोजनपात्रोंपर संकल्पका जल छोड दे तथा निम्न प्रार्थना

करे—

अन्नहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद् भवेत् । अच्छिद्रमस्तु तत्सर्वं पित्रादीनां प्रसादतः ॥

**पितृगायत्रीका पाठ**—सव्य पूर्वाभिमुख हो आचमन एवं हरिस्मरण कर ले। निम्न पितृगायत्रीका तीन बार पाठ करे—

ॐदेवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च । नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥ वेदशास्त्रादिका पाठ—तदनन्तर पैरोंके नीचे पूर्वाग्र तीन कुश रखकर स्वयं करे अथवा

ब्राह्मणद्वारा निम्न वेदादि मन्त्रोंका पाठ कराये—

श्रुतिपाठ—ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्। होतारं रत्नधातमम्॥ ॐ इषे त्वोर्जे त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्व मघ्न्या इन्द्राय भागं

प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा व स्तेन ईशत माघशछसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि॥

अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये। नि होता सत्सि बर्हिषि॥ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः॥ स्मृतिपाठ— मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षय:। प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमब्रुवन्॥ योगीश्वरं मुनयोऽब्रुवन्। याज्ञवल्क्यं सम्पूज्य ब्रुहि धर्मानशेषतः॥ वर्णाश्रमेतराणां नो मन्वत्रिविष्णुहारीतयाज्ञवल्क्योशनोऽङ्गिराः। यमापस्तम्बसंवर्ताः कात्यायनबृहस्पती॥ पराशरव्यासशङ्खलिखिता दक्षगौतमौ । शातातपो वसिष्ठश्च धर्मशास्त्रप्रयोजकाः ॥ दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः स्कन्धः कर्णः शकुनिस्तस्य महाभारत— पुष्पफले समृद्धे मूलं राजा धृतराष्ट्रोऽमनीषी॥ दुःशासनः युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्धोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः। माद्रीसुतौ पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च॥ पुराण— चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं देवीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्॥ सरस्वतीं दशार्णेषु मृगाः कालञ्जरे गिरौ । सप्त व्याधा हंसाः सरसि मानसे॥ शरद्वीपे चक्रवाकाः कुरुक्षेत्रे दीर्घमध्वानं तेऽभिजाताः ब्राह्मणा वेदपारगाः। प्रस्थिता यूयं किमवसीदथ॥ वेदीनिर्माण — अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो बायाँ घुटना जमीनपर टिकाकर एक वित्ता लम्बी तथा आठ अङ्गल चौड़ी दक्षिण दिशामें ढालवाली सोलह वेदियाँ बनाकर उन्हें निम्न मन्त्र पढ़ते हुए जलसे सींच दे— मथुरा माया काशी काञ्ची ह्यवन्तिका। अयोध्या द्वारावती ज्ञेयाः सप्तैता मोक्षदायिकाः॥ **अवनेजनपात्र-स्थापन** — वेदियोंके वामभागमें अवनेजनपात्र (दोनिये या मिट्टीके दीये) रख दे। ये ही अवनेजनपात्र बादमें प्रत्यवनेजनपात्र कहलाते हैं। **अवनेजनदानका संकल्प** — पिण्डवेदीके वामभागपर रखे सोलह दोनियोंमें तिल, जल, चन्दन, पुष्प छोड़कर दाहिने हाथमें प्रथम दोनिया तथा त्रिकुश, तिल, जल लेकर निम्न संकल्प बोले— १-ॐ अद्य "गोत्र ("गोत्रे) "प्रेत ("प्रेते) ऊनमासिकश्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। प्रथम वेदीके मध्यमें उस अवनेजनपात्रसे पितृतीर्थद्वारा आधा जल गिराकर उस सजलपात्रको पिण्डवेदीके वामभागमें सीधा रख दे। इसी प्रकार क्रमश: सभी वेदियोंपर संकल्पके अनन्तर आधा-आधा अवनेजन-जल दे और अवनेजनपात्र पिण्डवेदीके वामभागमें सीधा रखता जाय। २-ॐ अद्य "गोत्र ("गोत्रे) "प्रेत ("प्रेते) प्रथममासिकश्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। ३-ॐ अद्य "गोत्र ("गोत्रे) "प्रेत ("प्रेते) त्रैपाक्षिकश्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। ४-ॐ अद्य "गोत्र ("गोत्रे) "प्रेत ("प्रेते) द्वितीयमासिकश्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

५-ॐ अद्य "गोत्र ("गोत्रे) "प्रेत ("प्रेते) तृतीयमासिकश्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते

\* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \* २३८

८-ॐ अद्य "गोत्र ( "गोत्रे ) "प्रेत ( "प्रेते ) ऊनषाण्मासिकश्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते

६-ॐ अद्य "गोत्र ("गोत्रे) "प्रेत ("प्रेते) चतुर्थमासिकश्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

७-ॐ अद्य "गोत्र ("गोत्रे) "प्रेत ("प्रेते) पंचममासिकश्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। ९-ॐ अद्य "गोत्र ( "गोत्रे ) "प्रेत ( "प्रेते ) षाण्मासिकश्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

१०-ॐ अद्य "गोत्र ( "गोत्रे ) "प्रेत ( "प्रेते ) सप्तममासिकश्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। ११-ॐ अद्य "गोत्र ( "गोत्रे ) "प्रेत ( "प्रेते ) अष्टममासिकश्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

१२-ॐ अद्य "गोत्र ( "गोत्रे ) "प्रेत ( "प्रेते ) नवममासिकश्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। १३-ॐ अद्य "गोत्र ("गोत्रे) "प्रेत ("प्रेते) दशममासिकश्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते

मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। १४-ॐ अद्य "गोत्र ( "गोत्रे ) "प्रेत ( "प्रेते ) एकादशमासिकश्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व

ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। १५-ॐ अद्य "गोत्र ( "गोत्रे ) "प्रेत ( "प्रेते ) ऊनद्वादशमासिकश्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व

ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। १६-ॐ अद्य "गोत्र ( "गोत्रे ) "प्रेत ( "प्रेते ) द्वादशमासिकश्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

कशास्तरण — समूल तीन कुशोंको एक साथ जडसहित दो भागोंमें विभक्त करके प्रत्येक वेदीपर दक्षिणाग्र बिछा दे। पिण्डदान — तिल, घृतादिमिश्रित अन्तसे बिल्वपरिमाणके सोलह पिण्ड बनाये।

बायाँ घुटना मोडकर तथा जमीनपर टिकाकर त्रिकुश, तिल, जल तथा एक पिण्ड दायें हाथमें लेकर बायें हाथसे दायें हाथका स्पर्श किये हुए निम्न संकल्प करे-१-ॐ अद्य "गोत्र ("गोत्रे) "प्रेत ("प्रेते) ऊनमासिकश्राद्धे एष पिण्डस्ते मया दीयते,

तवोपतिष्ठताम्। —बोलकर पिण्डको पितृतीर्थसे वेदीके मध्यमें कुशोंपर अवनेजनस्थानपर दूसरे हाथकी सहायतासे

वेदियोंपर करे-

तवोपतिष्ठताम्।

तवोपतिष्ठताम्।

कुछ अन्न पिण्डके समीप डाल दे तथा पिण्डाधार कुशोंके मूलमें हाथ पोंछ ले। इसी प्रकार सभी २-ॐ अद्य "गोत्र ("गोत्रे) "प्रेत ("प्रेते) प्रथममासिकश्राद्धे एष पिण्डस्ते मया दीयते, ३-ॐ अद्य "गोत्र ("गोत्रे) "प्रेत ("प्रेते) त्रैपाक्षिकश्राद्धे एष पिण्डस्ते मया दीयते,

४-ॐ अद्य "गोत्र ("गोत्रे) "प्रेत ("प्रेते) द्वितीयमासिकश्राद्धे एष पिण्डस्ते मया दीयते,

तवोपतिष्ठताम्। ६-ॐ अद्य "गोत्र ("गोत्रे) "प्रेत ("प्रेते) चतुर्थमासिकश्राद्धे एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। ७-ॐ अद्य "गोत्र ("गोत्रे) "प्रेत ("प्रेते) पञ्चममासिकश्राद्धे एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। ८-ॐ अद्य "गोत्र ("गोत्रे) "प्रेत ("प्रेते) ऊनषाण्मासिकश्राद्धे एष पिण्डस्ते मया दीयते,

५-ॐ अद्य "गोत्र ("गोत्रे) "प्रेत ("प्रेते) तृतीयमासिकश्राद्धे एष पिण्डस्ते मया दीयते,

तवोपतिष्ठताम्। ९-ॐ अद्य "गोत्र ("गोत्रे) "प्रेत ("प्रेते) षाण्मासिकश्राद्धे एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

तवोपतिष्ठताम्।

१०-ॐ अद्य "गोत्र ("गोत्रे) "प्रेत ("प्रेते) सप्तममासिकश्राद्धे एष पिण्डस्ते मया दीयते, ११-ॐ अद्य "गोत्र ("गोत्रे) "प्रेत ("प्रेते) अष्टममासिकश्राद्धे एष पिण्डस्ते मया दीयते,

तवोपतिष्ठताम्। तवोपतिष्ठताम्। १२-ॐ अद्य "गोत्र ("गोत्रे) "प्रेत ("प्रेते) नवममासिकश्राद्धे एष पिण्डस्ते मया दीयते,

१३-ॐ अद्य "गोत्र ("गोत्रे) "प्रेत ("प्रेते) दशममासिकश्राद्धे एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। १४-ॐ अद्य "गोत्र ( "गोत्रे ) "प्रेत ( "प्रेते ) एकादशमासिकश्राद्धे एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। १५-ॐ अद्य "गोत्र ( "गोत्रे ) "प्रेत ( "प्रेते ) ऊनद्वादशमासिकश्राद्धे एष पिण्डस्ते मया दीयते,

तवोपतिष्ठताम। १६-ॐ अद्य "गोत्र ("गोत्रे) "प्रेत ("प्रेते) द्वादशमासिकश्राद्धे एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। सव्य पूर्वाभिमुख होकर आचमन करे।

**श्वासनियमन** — अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर आसनपर बैठे हुए ही श्वास खींचते हुए बायीं ओरसे उत्तराभिमुख हो निम्न मन्त्र पढे-

हुए पिण्डके पास श्वास छोडे और 'अमीमदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषत' यह मन्त्र पढे। यह क्रिया

तवोपतिष्ठताम्।

सभी वेदियोंपर करे।

प्रत्यवनेजनदान — पहले अवनेजनपात्रमें जल न हो तो उसमें जल छोडकर त्रिकुश, तिल, जल तथा प्रत्यवनेजनपात्र दायें हाथमें लेकर बायें हाथसे स्पर्श किये हुए बायाँ घुटना टिकाकर संकल्प करे—

१-ॐ अद्य "गोत्र ( "गोत्रे ) "प्रेत ( "प्रेते ) ऊनमासिकश्राद्धे पिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते मया

श्वास रोककर उसी क्रमसे दक्षिणाभिमुख होकर भास्वरमूर्ति (तेज:पुंजस्वरूप) पितरका ध्यान करते

अत्र पितरो मादयध्वं यथाभागमावृषायध्वम्।

—बोलकर पिण्डपर उस जलको गिरा दे। प्रत्यवनेजनपात्रको अलग रख दे। इसी प्रकार आगे भी करे। २-ॐ अद्य "गोत्र ( "गोत्रे ) "प्रेत ( "प्रेते ) प्रथममासिकश्राद्धे पिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते

दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

\* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \* २४०

४-ॐ अद्य "गोत्र ( "गोत्रे ) "प्रेत ( "प्रेते ) द्वितीयमासिकश्राद्धे पिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। ५-ॐ अद्य "गोत्र ( "गोत्रे ) "प्रेत ( "प्रेते ) तृतीयमासिकश्राद्धे पिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते मया

३-ॐ अद्य "गोत्र ( "गोत्रे ) "प्रेत ( "प्रेते ) त्रैपाक्षिकश्राद्धे पिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते मया

दीयते. तवोपतिष्ठताम।

दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

६-ॐ अद्य "गोत्र ( "गोत्रे ) "प्रेत ( "प्रेते ) चतुर्थमासिकश्राद्धे पिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

७-ॐ अद्य "गोत्र ( "गोत्रे ) "प्रेत ( "प्रेते ) पञ्चममासिकश्राद्धे पिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। ८-ॐ अद्य "गोत्र ( "गोत्रे ) "प्रेत ( "प्रेते ) ऊनषाण्मासिकश्राद्धे पिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते

मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। ९-ॐ अद्य "गोत्र ( "गोत्रे ) "प्रेत ( "प्रेते ) षाण्मासिकश्राद्धे पिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते मया

दीयते, तवोपतिष्ठताम्। १०-ॐ अद्य "गोत्र ( "गोत्रे ) "प्रेत ( "प्रेते ) सप्तममासिकश्राद्धे पिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

११-ॐ अद्य "गोत्र ( "गोत्रे ) "प्रेत ( "प्रेते ) अष्टममासिकश्राद्धे पिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते

मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। १२-ॐ अद्य "गोत्र ( "गोत्रे ) "प्रेत ( "प्रेते ) नवममासिकश्राद्धे पिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते

मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। १३-ॐ अद्य "गोत्र ( "गोत्रे ) "प्रेत ( "प्रेते ) दशममासिकश्राद्धे पिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते मया दीयते. तवोपतिष्ठताम।

१४-ॐ अद्य "गोत्र ( "गोत्रे ) "प्रेत ( "प्रेते ) एकादशमासिकश्राद्धे पिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

१५-ॐ अद्य "गोत्र ( "गोत्रे ) "प्रेत ( "प्रेते ) ऊनद्वादशमासिकश्राद्धे पिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। १६-ॐ अद्य "गोत्र ( "गोत्रे ) "प्रेत ( "प्रेते ) द्वादशमासिकश्राद्धे पिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। नीवीविसर्जन — नीवीको निकालकर ईशानकोणकी ओर फेंक दे। पिण्डपुजन — तदनन्तर निम्न रीतिसे सोलह पिण्डोंका पृथक्-पृथक् पूजन करे—

इदं स्नानीयं जलम् — कहकर स्नानीय जल चढाये। इदमाचमनीयम् — कहकर आचमनीय जल चढ़ाये। इदं सूत्रादिकं वासः — कहकर सूत चढ़ाये। इदमाचमनीयम् — कहकर आचमनीय जल चढ़ाये। एष गन्धः — कहकर गन्ध चढ़ाये। इमे तिलाक्षताः — कहकर तिलाक्षत चढ़ाये। इदं माल्यम् — कहकर माला चढाये। एष थुप: — कहकर धूप दिखाये। एष दीप: — कहकर दीप दिखाये। इदं नैवेद्यम् — कहकर

नैवेद्य अर्पित करे। एषा दक्षिणा—कहकर दक्षिणा चढाये। **पिण्डपुजनदानका संकल्प** — पिण्ड-पुजनके अनन्तर हाथमें त्रिकुश, तिल, जल लेकर निम्न

संकल्प बोले— ॐ अद्य "गोत्र ( "गोत्रे ) "प्रेत ( "प्रेते ) एषु ऊनमासिकादिद्वादशमासिकान्तेषु षोडशश्राद्धपिण्डेषु

एतान्यर्चनानि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्। कहकर हाथका संकल्पजल छोड दे। प्रत्येक भोजनपात्रपर

२४१

**'शिवा आपः सन्तु'** कहकर जल छोड़े। **'सौमनस्यमस्तु'** कहकर पुष्प छोड़े और **'अक्षतं चारिष्टं चास्तु'** कहकर चावल (अक्षत) छोड़े। तदनन्तर अक्षय्योदकदानका संकल्प करे। अक्षय्योदकदान — हाथमें जल लेकर सर्वप्रथम ऊनमासिक श्राद्धके निमित्त अक्षय्योदकदानका संकल्प करे— १-ॐ अद्य "गोत्रस्य ("गोत्रायाः) "प्रेतस्य ("प्रेतायाः) ऊनमासिकश्राद्धे प्रेतस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमुपतिष्ठताम्। —कहकर जल गिरा दे। इसी प्रकार अन्य प्रथम मासिकादि श्राद्धोंके अक्षय्योदकदानका अलग-अलग संकल्प करके जल गिरा दे। २-ॐ अद्य "गोत्रस्य ("गोत्राया:) "प्रेतस्य ("प्रेताया:) प्रथममासिकश्राद्धे प्रेतस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यम्पतिष्ठताम्। ३-ॐ अद्य "गोत्रस्य ("गोत्रायाः) "प्रेतस्य ("प्रेतायाः) त्रैपाक्षिकश्राद्धे प्रेतस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यम्पतिष्ठताम्। ४-ॐ अद्य "गोत्रस्य ("गोत्रायाः) "प्रेतस्य ("प्रेतायाः) द्वितीयमासिकश्राद्धे प्रेतस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यम्पतिष्ठताम्। ५-ॐ अद्य "गोत्रस्य ("गोत्रायाः) "प्रेतस्य ("प्रेतायाः) तृतीयमासिकश्राद्धे प्रेतस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यम्पतिष्ठताम्। ६-ॐ अद्य "गोत्रस्य ("गोत्रायाः) "प्रेतस्य ("प्रेतायाः) चतुर्थमासिकश्राद्धे प्रेतस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमुपतिष्ठताम्। ७-ॐ अद्य "गोत्रस्य ("गोत्रायाः) "प्रेतस्य ("प्रेतायाः) पञ्चममासिकश्राद्धे प्रेतस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमुपतिष्ठताम्। ८-ॐ अद्य "गोत्रस्य ("गोत्राया:) "प्रेतस्य ("प्रेताया:) ऊनषाण्मासिकश्राद्धे प्रेतस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यम्पतिष्ठताम्। ९-ॐ अद्य "गोत्रस्य ("गोत्रायाः) "प्रेतस्य ("प्रेतायाः) षाण्मासिकश्राद्धे प्रेतस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यम्पतिष्ठताम्। १०-ॐ अद्य "गोत्रस्य ("गोत्रायाः) "प्रेतस्य ("प्रेतायाः) सप्तममासिकश्राद्धे प्रेतस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यम्पतिष्ठताम्। ११-ॐ अद्य "गोत्रस्य ("गोत्रायाः) "प्रेतस्य ("प्रेतायाः) अष्टममासिकश्राद्धे प्रेतस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यम्पतिष्ठताम्। १२-ॐ अद्य "गोत्रस्य ("गोत्रायाः) "प्रेतस्य ("प्रेतायाः) नवममासिकश्राद्धे प्रेतस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यम्पतिष्ठताम्। १३-ॐ अद्य "गोत्रस्य ("गोत्राया:) "प्रेतस्य ("प्रेताया:) दशममासिकश्राद्धे प्रेतस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमुपतिष्ठताम्। १४-ॐ अद्य "गोत्रस्य ("गोत्रायाः) "प्रेतस्य ("प्रेतायाः) एकादशमासिकश्राद्धे प्रेतस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमुपतिष्ठताम्। १५-ॐ अद्य "गोत्रस्य ("गोत्रायाः) "प्रेतस्य ("प्रेतायाः) ऊनद्वादशमासिकश्राद्धे प्रेतस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यम्पतिष्ठताम्। १६-ॐ अद्य "गोत्रस्य ("गोत्रायाः) "प्रेतस्य ("प्रेतायाः) द्वादशमासिकश्राद्धे प्रेतस्य

दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यम्पतिष्ठताम्।

जलधारा दे— अघोराः पितरः सन्तु।

जलधारा— सव्य होकर दक्षिण दिशाकी ओर देखते हुए सभी पिण्डोंपर निम्न मन्त्रसे पूर्वाग्र

पिण्डोंपर जलधारा या दुग्धधारा देना—एक पवित्रीमें तीन कुशोंको फँसाकर पिण्डोंपर

दक्षिणाग्र रखे तथा निम्न मन्त्रसे पिण्डोंपर दक्षिणाग्र जलधारा दे-ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिस्नुतम्। स्वधा स्थ तर्पयत मे पितृन्॥

पिण्डाघ्राण — नम्र होकर पिण्डोंको सूँघकर उठा ले और किसी पात्रमें रख दे। अर्घपात्रसंचालन — अर्घपात्रोंको हिला दे।

रजतदक्षिणादान — श्राद्धके अनन्तर चाँदीकी दक्षिणा देनेका विधान है। सव्य होकर सोलह रजतखण्डों तथा त्रिकुश, तिल, जल लेकर निम्न संकल्प करे-

🕉 अद्य ...गोत्रस्य ( ...गोत्राया: ) ...प्रेतस्य ( ...प्रेताया: ) प्रेतत्विनवृत्तिपूर्वकसर्वोत्तमलोकप्राप्त्यर्थं

पितृपङ्किप्रवेशाधिकारसिद्ध्यर्थञ्चापकृष्य कृतैतद्नमासिकाद्याब्दिकान्तषोडशश्राद्धप्रतिष्ठार्थं रजतं

चन्द्रदैवतम् रजतनिष्क्रयद्रव्यम् ""गोत्राय ""शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे। बोलकर दक्षिणा

ब्राह्मणको दे।

प्रार्थना — ॐ अद्य "गोत्रस्य ("गोत्रायाः) "प्रेतस्य ("प्रेतायाः) प्रेतत्विनवृत्तिपूर्वकं

पितृपंक्तिप्रवेशाधिकारसिद्धिरस्तु।

ब्राह्मण बोले—ॐ अस्तु सिद्धिः।

**ब्राह्मणभोजनका संकल्प**— उत्तमषोडशश्राद्धकी साङ्गताप्रतिष्ठासिद्धिके लिये अन्तमें ब्राह्मणभोजन कराना चाहिये और दक्षिणा देनी चाहिये; जिसका संकल्प यहाँ दिया जा रहा है-

ॐ अद्य …गोत्रः …शर्मा वर्मा /गुप्तोऽहम् …गोत्रस्य ( …गोत्रायाः ) …प्रेतस्य ( …प्रेतायाः )

कृतैतदुत्तमषोडशश्राद्धप्रतिष्ठासाङ्गतासिद्ध्यर्थं नानागोत्रनामधेयान् यथासंख्याकान् ब्राह्मणान् भोजयिष्यामि दक्षिणां च दास्यामि।

बार पाठ करे—

यत्पादपङ्कजस्मरणाद्

कुशोंको बटोरकर एक किनारे कहीं अलग फेंक दे, तदनन्तर ब्राह्मणभोजन कराकर उन्हें पान तथा

रक्षादीपको बुझाकर हाथ-पैर धोकर पूर्वाभिमुख हो जाय। सव्य होकर आचमन करे और पितृगायत्रीका तीन ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च । नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥

भगवानुका स्मरण — हाथ जोडकर भगवानुका स्मरण करते हुए बोले— प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् । स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः॥ यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्॥

> यस्य नामजपादपि । न्युनं कर्म भवेत् पुर्णं तं वन्दे साम्बमीश्वरम्॥ ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः।

दक्षिणा आदि दे दे और आचार्यसे आशीर्वाद सुफल प्राप्त करे। श्राद्धकी सभी वस्तुएँ ब्राह्मणको दे दे अथवा जलमें छोड़ दे या किसी बाग-बगीचे अथवा वृक्षके नीचे शुद्ध स्थानपर रख दे। श्राद्धभूमिको स्वच्छ कर दे। ॥ उत्तमषोडशी पूर्ण हुई॥

॥ एकादशाहकृत्य पूर्ण हुआ॥

# द्वादशाहके कृत्य (१) सिपण्डीकरणश्राद्ध, (२) सिपण्डीकरणश्राद्धके बाद शय्यादानादि कर्म। द्वादशाहके कृत्योंकी सामग्री-सूची

# (१) सपिण्डनश्राद्ध-सामग्री

(खीर

के

लिये)

| (४) गंगायल जनमा शुद्ध यल                     | ( ( ( )                    |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| (२) शुद्ध मिट्टी अथवा बालू वेदी बनानेके लिये | (१९) गायका घी—२०० ग्राम    |
| (३) ढक्कनसहित हॅंड़िया—२                     | (२०) तिलका तेल—१०० ग्राम ( |
|                                              | (२१) दियासलाई—१ नग         |

(क) एक जिसमें दो किलो जल आ सके।

(ख) दूसरी, जिसमें आधा किलो बनाने-जल आ सके।

(४) गोहरी-२५ नग

(५) दूध—ढाई किलो (६) चावल-१ किलो

(७) शक्कर देशी—१५० ग्राम (८) सफेद चन्दन-१ कटोरी (घिसा हुआ) (९) काला तिल-१०० ग्राम

(१०) जौ—५० ग्राम (११) चावल-५० ग्राम (१२) दूध-१०० ग्राम (१३) शक्कर देशी-५० ग्राम

(१७) दीपकके लिये रूई

(१५) सुपारी—१० नग (१६) पान-१० नग

(क) पूजन-सामग्री—

(१) रोली—२५ ग्राम

(२) अबीर-२५ ग्राम

(३) सिन्दूर—१० ग्राम

(६) चावल-२५० ग्राम

पानका पत्ता—१०

(७) पुष्पमाला-५ नग

(८) दूर्वा

(9)

(५) सफेद चन्दन (घिसा हुआ)

(४) जनेऊ—५ नग

(२) सपिण्डनके अनन्तर गणेशपूजन, कलशपूजन, शय्यादान तथा विविध

(१४) शहद-५० ग्राम

दान आदिकी सामग्री

(३१) हाथसे बना दीया या पलाशकी दोनिया—२५ (३२) कुशा-२५ नग

(१०) सुपारी—१० नग

(१३) धूप—१ पैकेट

(१६) घी-२५० ग्राम (१७) दियासलाई-१ नग

(१२) ऋतुफल

(१४) दीपक

(१५) रूई

(१८) दही (१९) पंचामृत

(११) नैवेद्य (पेड़ा-मिसरी आदि)

(३६) रजतखण्ड-४ नग (३७) स्वर्ण या रजतका तार लगभग १२ इंच लम्बा

ब्लाउज-पीस-६ (३५) स्वर्णखण्ड—१ नग

(२२) पीली सरसों—१० ग्राम

(२३) कच्चा सूत—१ गोला

(३३) धोती (सूती मर्दानी)—६ तथा गमछा—६ (३४) यदि स्त्रीश्राद्ध हो तो जनानी साड़ी—६,

(३०) पलाशका पत्तल-१२

(२७) ऋतुफल-१२ (२९) सफेद सुगन्धित पुष्प, तुलसीपत्र

(२५) जनेऊ—६ नग (२६) नैवेद्य (पेड़ा-मिसरी आदि)—१२ नग

(२४) लौंग-इलायची-१५-१५ नग (२८) सफेद सुगन्धित पुष्पकी माला—१२ नग

०० ग्राम (रक्षादीपके लिये)

२४४ अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \* (पीतलका भगौना) तथा सुवर्णखण्डसहित (२०) आमका पल्लव (२१) धातु या मिट्टीका ढक्कनसहित कलश—१ नग काँसेका छायापात्र—१ (दानके लिये) (२२) मिट्टीका दीया-१० नग (घ) शय्यादान-सामग्री— (२३) मिट्टीका सकोरा-१० नग यह शय्या एकादशाहके ही समान सामग्रीसे (२४) एक सजल नारियल (कलशपर रखनेके लिये) युक्त होगी; किंतु इसमें प्रेतप्रतिमाके स्थानपर (२५) लाल वस्त्र-१ मीटर श्रीलक्ष्मीनारायणकी स्वर्णप्रतिमा रहेगी तथा प्रेतोपभुक्त (ख) ब्राह्मणवरण-सामग्री— वस्त्र आदि सामग्री नहीं रहेगी। धोती, गमछा, आसन, जनेऊ, सुपारी, दक्षिणा (ङ) विविध दान-सामग्री— (ग) हवन-सामग्री— (१) जलपूर्ण धातुका कलश—१ नग वर्षभरके लिये षड्रसादि भोजन-सामग्री-(१) आमको सूखी लकड़ी-१ किलो (२) गोहरी-५ नग सुखा अन्न (३) शाकल्य (तिल, चावल, जौ, चीनी)— (३) त्रयोदश पददानकी सामग्री (४) वस्त्रसहित द्वादश कुम्भ कुल २५० ग्राम (४) कुशा-१० नग (५) पक्वान्नसहित वर्धनीकलश—३ नग (६) विशेष वर्धनीकलश-१ (५) बैठनेके लिये आसन—२ नग (६) काँसेकी आज्यस्थाली-१, पूर्णपात्र (७) श्रवणोंके निमित्त कलश—१३ (३) द्वादशाह-गोदानकी सामग्री (१) गंगाजल अथवा शुद्ध जल (१५) गाय और बछियाको ओढ़ानेके लिये (२) सवत्सा प्रत्यक्ष गौ वस्त्र-ओढनी-२ नग (३) सोनेकी सींग-२ नग (१६) गाय और बछियाके लिये नयी रस्सी (४) चाँदीके खुर-४ नग (१७) गाय और बछियाके लिये वर्षभरके आहारका (५) ताँबेका पत्र (गायकी पीठपर डालनेके लिये निष्क्रयद्रव्य १२ अंगुल लम्बा, ४ अंगुल चौड़ा)--१ ब्राह्मणवरणकी सामग्री— धोती, गमछा, सुपारी, जनेऊ,

मोतीकी लड़ी (गायकी पूँछमें बाँधनेके लिये) माला, घंटी, पायल, घुँघरू (गाय तथा

बछियाको अलंकृत करनेके लिये) (८) चँवर-१ नग (९) लोहेकी नाँद-१ नग

(88)

गुड़

काँसे या पीतलकी बाल्टी-१ नग (दूध रखनेके लिये) (११) काँसेका कटोरा-१ (१२) भूसा

(१३) चनेकी भूसी

(१) तिल-५० ग्राम (२) चावल-५० ग्राम (३) जौ-५० ग्राम

दक्षिणाद्रव्य

तर्पणके लिये सामग्री—

(४) पीतलका टोपिया—१ (तर्पणका

गिरानेके लिये) (५) ताँबे या पीतलका लोटा-१

(६) ताँबेकी अर्घी—१ (७) कुशा-१०

पने तच्छकेयम्॥

# सपिण्डीकरणश्राद्ध

भूमिशोधन — स्नानके अनन्तर श्राद्धस्थलपर आ जाय और उसे गोमयसे लीपकर शुद्ध कर ले।

पवित्रीधारण — निम्न मन्त्रसे पवित्री पहन ले—

आचमन करे। ॐ हृषीकेशाय नमः कहकर हाथ धो ले।

**प्राणायाम**—प्राणायाम करे।

कर ले।

भी रख दे।

हो तो आसनपर सजा देवे।

पाकिनर्माण — ईशानकोणमें दो पृथक्-पृथक् पाक बनाने चाहिये। एक पाक विश्वेदेवों तथा

ब्राह्मणभोजनके निमित्त बनी हुई सामग्रीमें तुलसीदल छोड़कर भगवान्का भोग लगा ले।

सिंचन-मार्जन — निम्न मन्त्रसे अपने ऊपर तथा श्राद्धीय वस्तुओंपर जल छिड्के—

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शृचिः॥ ॐ प्ण्डरीकाक्षः पुनात्। ॐ प्ण्डरीकाक्षः पुनात्। ॐ प्ण्डरीकाक्षः पुनात्।

🕉 पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यिच्छद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रिश्मिभः।

आसन एवं पात्रासादन

पलाशके पत्तलके ऊपर तीन कुशोंका पूर्वाग्र एक आसन रख दे। उस कुशासनपर पूर्वाग्र त्रिकुशात्मक (तीन कुशोंका बना हुआ) एक कुशवटु (कुश-ब्राह्मण) रख दे। विश्वेदेवके आसनके पूर्वमें विश्वेदेवके लिये भोजनपात्र (पत्तल) भी रख दे। भोजनपात्रके पास उत्तर दिशामें अर्घपात्र तथा जलपात्र और पूर्वमें घृतपात्र

विश्वेदेवका आसन—सबसे पहले श्राद्धभूमिमें पश्चिमकी ओर विश्वेदेवके लिये पूर्वीभिमुख

यजमान-आसन — विश्वेदेवके दक्षिण दिशामें उत्तराभिमुख यजमान (कर्ता) अपना आसन लगाये। प्रेतासन — विश्वेदेवसे कुछ दूर दक्षिण-पूर्व दिशामें प्रेतके लिये एक आसन (पलाशका पत्तल)

**यजमान-आसन** — प्रेतका आसन उत्तराभिमुख तथा श्राद्धकर्ताका आसन दक्षिणाभिमुख रहे। पिता, पितामह तथा प्रपितामहके लिये आसन— प्रेतासनसे कुछ दूर पूर्व दिशामें

रखे। प्रेतासनके ऊपर आसनके लिये दक्षिणाग्र तीन कुशोंको रख दे तथा उसके ऊपर त्रिकुशात्मक कुशवटु (कुश-ब्राह्मण) उत्तराग्र रख दे। आसनके सामने भोजनके लिये भोजनपात्र (पत्तल), भोजनपात्रके पश्चिम

एकपङ्किमें प्रेतके पिता, पितामह तथा प्रपितामहके लिये पृथक्-पृथक् उत्तराभिमुख पश्चिमसे पूर्वकी ओर तीन आसन लगाये। तीनों आसनोंपर तीन-तीन कुशोंसे बने मोटकरूप तीन आसन दक्षिणाग्र रखे और तीन-तीन कुशोंसे बने तीन कुशवटुओं (कुशब्राह्मणों)-को तीनों आसनोंपर पृथक्-पृथक् उत्तराग्र रखे। वस्त्रादि रखना

अर्घपात्र (दोनिया), जलपात्र (दोनिया) तथा भोजनपात्रके उत्तर घृतपात्र (दोनिया) भी रख दे।

आचमन — ॐ केशवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः। इन मन्त्रोंको बोलकर

पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः

पितरोंके लिये एवं दूसरा पाक प्रेतके लिये। पाकनिर्माणके अनन्तर हाथ-पाँव धो ले। पाकमें तथा

शिखाबन्धन — श्राद्धकर्ता अपने आसनपर पूर्वाभिमुख बैठ जाय, गायत्रीमन्त्रसे शिखाबन्धन

ь'n

सपिण्डनश्राद्धका स्वरूप

उत्तर

\* सपिण्डीकरणश्राद्ध \*

सभी आसनोंके सामने भोजनपात्र (पत्तल) रखे। भोजनपात्रके पास पश्चिममें अर्घपात्र (दोनिया) तथा जलपात्र (दोनिया) और सामने घृतपात्र (दोनिया) रखे।

यजमान-आसन— इन तीनों पिता-पितामहादिके आसनोंके ठीक सामने मध्यमें श्राद्धकर्ता अपना

आसन दक्षिणाभिमुख लगाये।

रक्षादीप-प्रज्वालन — तिलके तेलसे विश्वेदेवोंके निमित्त विश्वेदेव आसनके पश्चिम रक्षादीप

पूजन कर निम्न प्रार्थना करे-

निम्न मन्त्रसे प्रार्थना करे-

श्राद्धारम्भे गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरम् । स्विपतृन् मनसा ध्यात्वा ततः श्राद्धं समाचरेत्॥

ॐ गयायै नमः। ॐ गदाधराय नमः। कहकर फूल चढ़ा दे। तदनन्तर तीन बार 'ॐ श्राद्धभूम्यै नमः' कहकर भूमिपर जौ एवं पुष्प छोड़े।

भूमिसहित विष्णु-पूजन — श्राद्ध आरम्भ करनेके पूर्व विष्णुभगवान्का पूजन करनेका विधान है। अतः शालग्राम-शिलापर षोडशोपचार अथवा पंचोपचार पूजन करना चाहिये। यदि सम्भव न हो तो

निम्न श्लोकसे विष्णुभगवान्का स्मरण-पूजन करते हुए पुष्पांजलि समर्पित कर श्राद्ध आरम्भ करना चाहिये— शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदुशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्।

लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्॥ 🕉 भूमिपत्नीसहिताय विष्णवे नमः — कहकर भगवान् विष्णुको प्रणामकर पुष्प अर्पित कर दे।

कर्मपात्रका निर्माण — श्राद्धकर्ममें जलका उपयोग करनेके लिये कर्मपात्रका निर्माण कर ले। अक्षतोंके ऊपर जलसे भरा एक कलश रखकर उसमें चन्दन, तुलसी, जौ, पुष्प तथा कुश छोड़ दे और त्रिकुशसे जलको दक्षिणावर्त आलोडित करते हुए निम्न मन्त्रोंको पढ़े-

🕉 यद्देवा देवहेडनं देवासश्चकृमा वयम्। अग्निर्मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चत्वछंहसः॥ ॐ यदि दिवा यदि नक्तमेना छसि चकुमा वयम्। वायुर्मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चत्व छहसः॥

ॐ यदि जाग्रद्यदि स्वप्न एनाछंसि चकृमा वयम् । सूर्यो मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चत्वछंहसः॥ प्रोक्षण — कर्मपात्रके जलसे कुशद्वारा अपना तथा सभी श्राद्धसामग्री एवं पाकका प्रोक्षण करे और

बोले—'श्वादिद्ष्टदृष्टिनिपातद्षितपाकादिकं पूतं भवत्।' दिग्-रक्षण — बायें हाथमें पीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ढककर निम्न मन्त्र बोले— नमो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम । इदं श्राद्धं हृषीकेश रक्ष त्वं सर्वतो दिश:॥

जलाकर उसे जौके ऊपर पूर्वाभिमुख रख दे। हाथ धो ले। इसी प्रकार प्रेतके लिये प्रेतासनसे दक्षिण दिशामें दक्षिणाभिमुख और पितरोंके लिये भी पितरोंके आसनसे दक्षिण दिशामें दक्षिणाभिमुख एक-एक दीपक जलाकर तिलके ऊपर रख दे। दीपक बुझे नहीं ऐसी व्यवस्था कर ले। गन्ध, अक्षत, पुष्प आदिसे दीपकोंका

भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविघ्नकृत् । यावत् कर्मसमाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव॥ हाथ धोकर पितरोंके सम्मुख अपने आसनपर आ जाय।

गदाधर आदिकी प्रार्थना—अंजलिमें फूल लेकर गयाधाम, गदाधर तथा पितरोंका स्मरण कर

तदनन्तर दाहिने हाथसे सरसोंको पूर्व-दक्षिण आदि दिशाओंमें निम्न मन्त्रोंको पढ़ते हुए छोड़े-पूर्वमें-प्राच्ये नमः। दक्षिणमें—अवाच्ये नमः। पश्चिममें—प्रतीच्ये नमः। उत्तरमें—उदीच्ये नमः। आकाशमें—

हाथ जोड़कर प्रार्थना करे-

अन्तरिक्षाय नमः। भूमिपर-भूम्यै नमः।

पूर्वे नारायणः पातु वारिजाक्षस्तु दक्षिणे । प्रद्युम्नः पश्चिमे पातु

ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेदधस्ताच्च त्रिविक्रमः॥

नीवीबन्धन — किसी पत्र-पुटक या पानके पत्तेपर तिल, त्रिकुशका टुकड़ा लपेटकर निम्न मन्त्र

पढते हुए दक्षिण कटिभागमें<sup>१</sup> उसे खोंस ले, बाँध ले—

ॐ निहन्मि सर्वं यदमेध्यकृद् भवेद्धताश्च सर्वेऽसुरदानवा मया।

यक्षाश्च रक्षांसि पिशाचगृह्यका हता मया यात्थानाश्च सर्वे॥

ॐ सोमस्य नीविरसि विष्णोः शर्मासि शर्मयजमानस्येन्द्रस्य योनिरसि सुसस्याः कृषीस्कृधि।

प्रतिज्ञा-संकल्प—दाहिने हाथमें त्रिकुश, तिल, जल तथा द्रव्य लेकर प्रतिज्ञा-संकल्प करे— ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत् अद्यैतस्य विष्णोराज्ञया जगत्सुष्टिकर्मणि

प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्द्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे

जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे "अश्वेत्रे ( यदि काशी हो तो अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते

महाश्मशाने भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे ) बौद्धावतारे ""संवत्सरे ""उत्तरायणे /दक्षिणायने ····ऋतौ ····मासे ····पक्षे ····तिथौ ····गोत्रः ····शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहम् ····गोत्रस्य (स्त्री हो तो ····गोत्रायाः)

वासुदेवस्तथोत्तरे।

प्रेतस्य (स्त्री हो तो ""प्रेतायाः) प्रेतत्विनवृत्तिपूर्वकिपतुपङ्किप्रवेशार्थं पार्वणविधिना सदैवं सैकोद्दिष्टं

ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥

(१) विश्वेदेवके लिये आसनदान—प्रतिज्ञा-संकल्प करनेके बाद पिता, पितामह, प्रिपतामहके आसनोंकी प्रदक्षिणा करते हुए विश्वेदेवके आसनके पास आ जाय तथा उत्तराभिमुख होकर अपने

नमः।

समुदाहृतौ ॥

आसनपर बैठ जाय। विश्वेदेवके आसनके पास पूजनके लिये एक जलपात्र रख ले तथा विश्वेदेवसम्बन्धी सब कार्य इसी जलसे करे। हाथमें त्रिकुश, जल तथा जौ लेकर विश्वेदेवको आसन प्रदान करनेके लिये निम्न संकल्प पढे—

सपिण्डीकरणश्राद्धं करिष्ये।

हाथके संकल्पके जल आदिको छोड दे।

आसनदान

संकल्प — ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) प्रेतत्विनवृत्तिपूर्वकिपत्-

हाथका जौ, जल आदि विश्वेदेवके आसनपर छोड़ दे। हाथकी पवित्री तथा त्रिकुश वहींपर रख दे।

१. श्राद्धमें रक्षाके लिये किसी पत्तेमें तिल तथा कुशत्रयसे नीवीबन्धन किया जाता है। पितृकार्यमें दक्षिण कटिभागमें नीवीबन्धन होता है—पितृणां दक्षिणे पार्श्वे विपरीता तु दैविके। दक्षिणे कटिदेशे तु कुशत्रयतिलैः सह।। तर्जयन्तीह दैत्यानां यथा नृणामयस्तथा। २.इष्टिश्राद्धे क्रतुर्दक्षः सत्यो नान्दीमुखे वसुः। नैमित्तिके कामकालौ काम्ये च धुरिलोचनौ। पुरूरवार्द्रवौ चैव पार्वणे

[इप्टिश्राद्धमें क्रतु तथा दक्ष, नान्दीमुखश्राद्धमें सत्य तथा वसु, नैमित्तिकश्राद्धमें काम तथा काल, काम्यश्राद्धमें धुरि तथा लोचन,

पङ्किप्रवेशार्थं प्रारब्धे सपिण्डीकरणश्राद्धे प्रेतिपतृपितामहप्रिपतामहानां ""गोत्राणां ""शर्मणां/वर्मणां/गुप्तानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां श्राद्धसम्बन्धिनां कामकालसंज्ञकानां विश्वेषां देवानामिदं त्रिकुशात्मकमासनं वो

**पितृगायत्रीका पाठ**—पितृगायत्रीका तीन बार पाठ करे—

### **प्रेतके लिये आसनदान**—विश्वेदेवको आसन देनेके बाद उनकी परिक्रमा करते हुए प्रेतासनके

संकल्प—ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) सपिण्डीकरणश्राद्धे प्रेतस्य इदं त्रिकुशात्मकमासनं ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्—ऐसा कहकर प्रेतके आसनपर पितृतीर्थसे त्रिकुश, जल तथा तिल छोड दे। हाथकी पवित्री और त्रिकुश वहीं रख दे। हाथ-पैर धोकर पवित्र हो जाय।

समीप आकर अपने आसनपर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर बैठ जाय। प्रेतकार्यके लिये एक पुजनका जलपात्र भी समीपमें रख ले। नयी पवित्री धारण कर ले। हाथमें त्रिकुश, तिल तथा जल लेकर प्रेतके लिये

आसनदानका इस प्रकार संकल्प करे-

प्रेतके पिता, पितामह तथा प्रपितामहके लिये आसनदान—प्रेतको आसनदान

देनेके अनन्तर पितरोंके आसनके समीप आकर अपने आसनपर दक्षिणाभिमुख बैठ जाय। यहाँ भी पूजनके लिये एक जलपात्र रख ले। दूसरी नयी पवित्री पहन ले। हाथमें मोटक, तिल, जल लेकर पिता, पितामह

तथा प्रपितामहको आसन प्रदान करनेके लिये एकतन्त्रसे निम्न संकल्प पढ़े-संकल्प — ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) सपिण्डीकरणश्राद्धे

प्रेतपितृपितामहप्रपितामहानां ""शर्मणां वर्मणां /गुप्तानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणामेतानि आसनानि युष्पभ्यं नमः। <sup>१</sup>

—ऐसा संकल्प बोलकर हाथके तिल, जलको प्रेतके पिता, पितामह, प्रपितामहके तीनों आसनोंपर पितृतीर्थसे क्रमशः छोड दे।

हाथकी पवित्री और मोटकको भी छोड दे। विश्वेदेवके आसनपर जाना—अब आसनसे उठकर पितरोंके आसनोंकी परिक्रमा करते हुए

विश्वेदेवके समीप स्थित अपने आसनपर उत्तराभिमुख सव्य होकर बैठ जाय। पवित्री धारण कर ले। आवाहन — हाथमें जौ लेकर विश्वेदेवोंका आवाहन इस मन्त्रसे करे—ॐ विश्वान् देवानावाहियां । और ब्राह्मण बोले—

ॐ विश्वे देवास आ गत शृणुता म इमछ हवम्। एदं बर्हिर्निषीदत। ॐ विश्वे देवा: शृणुतेमछं हवं मे ये अन्तरिक्षे य उप द्यवि छ।

ये अग्निजिह्वा उत वा यजत्रा आसद्यास्मिन् बर्हिषि मादयध्वम्॥ आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महाबलाः । ये यत्र योजिताः श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते॥ तदनन्तर '**ॐ यवोऽसि यवयास्मद् द्वेषो यवयारातीः**'—इस मन्त्रको पढ्ते हुए विश्वेदेवके आसन्<sup>र</sup>पर

जौ छोडे।

करे—

एक अर्घपात्र (दोनिये)-में निम्न मन्त्रसे दो कुशपत्रका पवित्रक पूर्वाग्र रखे-पार्वणश्राद्धमें पुरूरव तथा आर्द्रव—इन नामोंसे विश्वेदेव कहे गये हैं।] (कामधेनुके अनुसार **'मार्द्रव'** शब्द माकारादि सकारान्त है तथा गौड़निबन्धोंमें **पुरूरवा**: शब्द सकारान्त है। अत: **पुरूरवो मार्द्रवौ** यह पाठ भी प्राप्त होता है।) १. आसनाह्वानयोरर्घे तथाऽक्षय्येऽवनेजने। क्षणे स्वाहा स्वधा वाणीं न कुर्यादब्रवीन्मनुः॥ (श्राद्धकाशिकामें धर्मप्रदीप) [आसन, आवाहन, अर्घ, अक्षय्योदकदान, अवनेजन-प्रत्यवनेजनमें 'स्वाहा' तथा 'स्वधा' शब्दका उच्चारण नहीं करना चाहिये—ऐसा मनुका वचन है।] २. आवाहयेदनुज्ञातो विश्वे देवास इत्युचा॥ यवैरन्ववकीर्याथ भाजने सपवित्रके।

शन्नो देव्या पय: क्षिप्त्वा यवोऽसीति यवांस्तथा॥ (वीरिमत्रोदय-श्राद्धप्रकाशमें याज्ञवल्क्यका वचन)

अर्घपात्रका निर्माण — इस प्रकार विश्वेदेवोंका आवाहन कर निम्न रीतिसे अर्घपात्रका निर्माण

२५० \* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

छोड दे।

तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्॥ तदनन्तर निम्न मन्त्रसे दोनियेमें जल डाले—

नः॥

ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यिच्छद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रिश्मिभः।

और फिर '**ॐ यवोऽसि यवयास्मद् द्वेषो यवयारातीः'**—मन्त्रसे जौ डाले। गन्ध, पुष्प मौन होकर छोड़े। इसके बाद अर्घपात्रको बायें हाथमें लेकर टाहिने हाथसे अर्घपात्रसे पवित्रक निकालकर विश्वेत

इसके बाद अर्घपात्रको बायें हाथमें लेकर दाहिने हाथसे अर्घपात्रसे पवित्रक निकालकर विश्वेदेवके भोजनपात्रपर पूर्वाग्र रख दे और '**ॐ नमो नारायणाय'** इस मन्त्रसे एक आचमनी जल पवित्रकके ऊपर

शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि

अर्घपात्रको दाहिने हाथसे ढककर निम्न मन्त्र पढ़कर अभिमन्त्रित करे—

ॐ या दिव्या आपः पयसा सम्बभूवुर्या आन्तरिक्षा उत पार्थवीर्याः। हिरण्यवर्णा यज्ञियास्ता न आपः शिवाः शर्छ स्योनाः सुहवा भवन्तु॥

हिरण्यवर्णा यज्ञियास्ता न आपः शिवाः शर्छ स्योनाः सुहवा भवन्तु॥

अर्घदान — दाहिने हाथमें त्रिकुश, जौ, जल तथा अर्घपात्र लेकर निम्न संकल्प करे—

ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेतायाः ) प्रेतत्विनवृत्तिपूर्वकिपतृपङ्किप्रवेशार्थं क्रियमाणे

सपिण्डीकरणश्राद्धे प्रेतिपतृपितामहप्रपितामहानां ""शर्मणां /वर्मणां /गुप्तानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां श्राद्धसम्बन्धिनः

कामकालसंज्ञका विश्वेदेवा एष हस्तार्घो वो नमः। —ऐसा संकल्प पढ़कर हाथपर रखे हुए अर्घपात्रके जलको देवतीर्थसे भोजनपात्रस्थ पवित्रकपर गिरा

ें दे। पवित्रकको पूर्वाग्र अर्घपात्रमें रख दे और अर्घपात्रको विश्वेदेवके आसनके दक्षिणभागमें दायीं ओर 'क्लिकेक्से क्लेक्स, क्लाक्सि' कटकर कर्ष्वाग्रह सुन है। दाशकी मुलिकी क्ला है।

'विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्थानमिस' कहकर ऊर्ध्वमुख रख दे। हाथकी पवित्री उतार दे। प्रेतासनके पास आना—विश्वेदेवके आसनसे उठकर उनकी परिक्रमा करते हुए प्रेतासनके पास

अपने आसनपर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर बैठ जाय। यहाँ पहलेसे रखी हुई पवित्री पहन ले। हाथमें तिल लेकर निम्न मन्त्रसे प्रेतका आवाहन करे—

गतोऽसि दिव्यलोकं त्वं कृतान्तविहितात् पथः । मनसा वायुभूतेन कुशे त्वाऽहं नियोजये॥ तदनन्तर 'पूजियष्यामि भोगेन'—ऐसा कहकर हाथका तिल प्रेतासनपर रखे हुए कुशवटु (कुशब्राह्मण)-

पर छोड़ दे।

अर्धनिर्माण—यहाँका अर्धपात्र बड़ा रहेगा। 'ॐ पवित्रेस्थो॰' इस मन्त्रसे अर्धपात्रमें दक्षिणाग्र

अर्घनिर्माण — यहाँका अर्घपात्र बड़ा रहेगा। 'ॐ पवित्रेस्थो॰' इस मन्त्रसे अर्घपात्रमें दक्षिणाग्र पवित्रक, 'ॐ शं नो देवी॰' से जल तथा ॐ तिलोऽसि सोमदैवत्यो॰ मन्त्रसे तिल छोड़े। गन्ध और पुष्प

पावत्रक, 'ॐ श ना दवा॰' स जल तथा ॐ ातलाऽास सामदवत्या॰ मन्त्रस तिल छोड़। गन्ध आर पुष्प मौन होकर छोड़े एवं अर्घपात्रको बायें हाथमें रख ले। पवित्रकको दाहिने हाथसे निकालकर प्रेतके

भोजनपात्रपर उत्तराग्र रख ले और '**ॐ नमो नारायणाय**' कहकर एक आचमनी जल उसपर छोड़ दे।

उस अर्घपात्रको दाहिने हाथसे ढककर निम्न मन्त्र पढ़ते हुए अभिमन्त्रित करे—
ॐ या दिव्या आपः पयसा सम्बभूवुर्या आन्तरिक्षा उत पार्थवीर्याः।

हिरण्यवर्णा यज्ञियास्ता न आपः शिवाः शर्छ स्योनाः सुहवा भवन्तु॥

तदनन्तर दाहिने हाथमें त्रिकुश, तिल, जल तथा अर्घपात्र लेकर निम्न संकल्प करे—

प्रेतको अर्घदानका संकल्प—ॐ अद्य ""गोत्र (""गोत्रे) ""प्रेत (""प्रेते) पितृपङ्कि-प्रवेशार्थं सपिण्डीकरणश्राद्धे एषोऽर्घस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। संकल्प पढ़कर अर्घपात्रके जलके चौथाई भागको भोजनपात्रपर रखे पवित्रकपर छोड़ दे और पवित्रकको

उठाकर अर्घपात्रपर दक्षिणाग्र रख ले तथा अर्घपात्रको भोजनपात्रके सामने सुरक्षित रख दे। हाथकी पवित्री उतारकर वहींपर रख दे। हाथ-पैर धोकर शुद्ध हो जाय और पितरोंके आसनके समीप आकर अपने आसनपर बैठ जाय।

\* सपिण्डीकरणश्राद्ध \*

पितरोंके आसनके पास आना—यहाँकी पवित्री धारण कर ले। हाथमें तिल लेकर पितरोंका आवाहन निम्न मन्त्रोंको पढ़ते हुए करे—'पितृनहमावाहियध्ये'

उशन्तस्त्वा नि धीमह्यशन्तः समिधीमहि। आ वह पितृन् हविषे अत्तवे॥

ॐ आ यन्तु नः पितरः सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः। अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधि ब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्॥

तदनन्तर ॐ अपहता असुरा रक्षाः सि वेदिषदः — यह मन्त्र पढ़कर क्रमशः पिता, पितामह तथा

प्रिपतामहके आसनोंपर तिल छोड दे।

अर्घपात्रनिर्माण — प्रेतके पिता, पितामह और प्रपितामहके तीन अर्घपात्रों (दोनियों)-में निम्न मन्त्र

पढकर पवित्रक दक्षिणाग्र रखे-ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यिच्छद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रिश्मिभः।

ते पवित्रपते पवित्रपतस्य तच्छकेयम॥ यत्कामः पुने

निम्न मन्त्रसे तीनों दोनियोंमें जल छोड़े-ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः॥

निम्न मन्त्रसे तीनों दोनियोंमें तिल छोडे-

🕉 तिलोऽसि सोमदैवत्यो गोसवो देवनिर्मितः । प्रत्नमद्भिः पृक्तः स्वधया पितृँल्लोकान् प्रीणाहि नः स्वाहा ॥ तीनों दोनियोंमें गन्ध, पुष्प मौन होकर छोड़े-

इस प्रकार तीन अर्घपात्र बनाकर प्रथम अर्घपात्र बायें हाथमें रख ले और उसका पवित्रक उठाकर

भोजनपात्रपर उत्तराग्र रखे। तदनन्तर पूजनपात्रसे एक आचमनी जल 'ॐ नमो नारायणाय' कहकर

पवित्रकपर छोड़े। दाहिने हाथसे अर्घपात्रको ढक ले और निम्न मन्त्र पढ़कर उसे अभिमन्त्रित करे— ॐ या दिव्या आपः पयसा सम्बभूवुर्या आन्तरिक्षा उत पार्थवीर्याः।

हिरण्यवर्णा यज्ञियास्ता न आपः शिवाः शर्छ स्योनाः सुहवा भवन्तु॥

अर्घप्रदान — दाहिने हाथमें मोटक, तिल, जल और अर्घपात्र लेकर निम्न संकल्प बोलकर

अर्घपात्रके जलको पवित्रकपर पितृतीर्थसे छोडे—

प्रेतिपताको अर्घदानका संकल्प—ॐ अद्य संकल्पितकार्यसंसिद्ध्यर्थं ""गोत्रस्य

( ....गोत्रायाः ) ....प्रेतस्य ( ....प्रेतायाः ) प्रारब्धे सपिण्डीकरणश्राद्धे प्रेतपितः ....गोत्र वसुस्वरूप एषोऽर्घस्ते

नमः। कहकर प्रेतिपताको अर्घ प्रदान करे तथा पवित्रकको अर्घपात्रपर दक्षिणाग्र रखकर अर्घपात्र जहाँसे उठाया था, वहीं रख दे। इसी प्रकार प्रेतिपतामह तथा प्रेतप्रिपतामहके अर्घपात्रोंका अभिमन्त्रण कर उन्हें भी

निम्न संकल्पसे अर्घ प्रदान करे-

प्रेतिपतामहको अर्घदानका संकल्प—ॐ अद्य संकल्पितकार्यसंसिद्ध्यर्थं ""गोत्रस्य

( ....गोत्रायाः ) ....प्रेतस्य ( ....प्रेतायाः ) प्रारब्धे सपिण्डीकरणश्राद्धे प्रेतपितामह ....गोत्र रुद्रस्वरूप

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \* २५२

अर्घपात्र जहाँसे उठाया था, वहीं रख दे। प्रेतप्रिपतामहको अर्घदानका संकल्प—ॐ अद्य संकल्पितकार्यसंसिद्ध्यर्थं ""गोत्रस्य

एषोऽर्घस्ते नमः। कहकर प्रेतिपतामहको अर्घ प्रदान करे तथा पवित्रकको अर्घपात्रपर दक्षिणाग्र रखकर

( ....गोत्रायाः ) ....प्रेतस्य ( ....प्रेतायाः ) प्रारब्धे सपिण्डीकरणश्राद्धे प्रेतप्रपितामह ....गोत्र आदित्यस्वरूप एषोऽर्घस्ते नमः। कहकर प्रेतप्रपितामहको अर्घ प्रदान करे तथा पवित्रकको अर्घपात्रपर दक्षिणाग्र रखकर अर्घपात्र जहाँसे उठाया था, वहीं रख दे।

अर्घसंयोजन ( मेलन ) (क) प्रेतार्घका संयोजन — पित्रादि-मण्डलसे उठकर पितरोंकी तथा विश्वेदेवकी परिक्रमा करते

हुए प्रेतमण्डलमें अपने आसनपर अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो बैठ जाय। यहाँकी पवित्री धारण कर ले। तदनन्तर प्रेतार्घके आगे उत्तरसे दक्षिणकी ओर तीन नवीन पात्र (दोनिये) स्थापित करे। इन्हीं तीन दोनियोंमें क्रमश: प्रेतके

अर्घपात्रका जल आदि छोडा जायगा। पवित्रक प्रेतार्घपात्रमें ही बना रहेगा। उसकी विधि इस प्रकार है—

सर्वप्रथम प्रेतार्घपात्रका एक अंश जल उत्तरवाले पात्रमें डाले, उस समय निम्न मन्त्र बोले—

ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये । तेषाँल्लोकः स्वधा नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम्॥

ये समानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः । तेषाछः श्रीमीय कल्पतामस्मिँल्लोके शतछः समाः॥

इसी प्रकार प्रेतार्घपात्रका दूसरा अंश जल दूसरे पात्रमें 'ये समानाः' मन्त्रोंको पढ़ते हुए डाले और

प्रेतार्घपात्रका तीसरा अंश तीसरे पात्रमें 'ये समानाः o' मन्त्रोंको पढ़ते हुए छोड़े तथा प्रेतार्घपात्र यथास्थान रख दे।

तदनन्तर अर्घमेलनके लिये उत्तरसे दक्षिण रखे गये तीन पात्रोंमें स्थित प्रथम पात्र (उत्तरवाले)-का जल प्रेतार्घपात्रमें मौन होकर डाले और उत्तरवाले प्रथम पात्रको पीछेकी ओर फेंक दे। तदनन्तर दाहिने हाथमें प्रेतार्घपात्र,

मोटक, तिल, जल लेकर प्रेतार्घपात्रके जलका पिताके अर्घपात्रमें मेलनके लिये निम्न रीतिसे संकल्प करे— प्रेतिपतासे प्रेतके अर्घसंयोजन( मेलन )-का संकल्प—ॐअद्यण्णोत्रस्य

( ....गोत्राया: )....प्रेतस्य( ....प्रेताया: )सपिण्डीकरणश्राद्धे प्रेतार्घपात्रस्थप्रथमांशजलादिकं प्रेतिपत्रार्घपात्रोदकेन सह संयोजियष्ये।

—ऐसा संकल्प पढकर प्रेतार्घपात्रके प्रथमांश जल आदिको प्रेतिपताके अर्घपात्रमें निम्न मन्त्रोंको पढते

हुए छोडे, किंतु पवित्रक अर्घपात्रमें ही रहने दे।

ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये । तेषाँल्लोकः स्वधा नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम्॥

ये समानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः । तेषाछः श्रीमीय कल्पतामस्मिँल्लोके शतछः समाः॥

इसी प्रकार द्वितीय पात्रस्थित अर्घजलको प्रेतके अर्घपात्रमें मौन होकर डाल दे और द्वितीय पात्रको पीछेकी ओर फेंक दे। तदनन्तर दाहिने हाथमें प्रेतार्घपात्र, मोटक, तिल, जल लेकर प्रेतार्घपात्रके जलका

प्रेतिपतामहके अर्घपात्रमें मेलनके लिये निम्न रीतिसे संकल्प करे—

प्रेतिपतामहसे प्रेतके अर्घसंयोजनका संकल्प—ॐ अद्य ""गोत्रस्य( ""गोत्राया: )

**""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) सपिण्डीकरणश्राद्धे प्रेतार्घपात्रस्थद्वितीयांशजलादिकं प्रेतपितामहार्घपात्रोदकेन सह** संयोजियष्ये।

ऐसा संकल्प पढ़कर प्रेतार्घपात्रके द्वितीयांश जल आदिको प्रेतिपतामहके अर्घपात्रमें निम्न मन्त्रोंको पढ़ते हुए छोडे। पवित्रक अर्घपात्रमें ही बना रहेगा।

\* यदि प्रेत स्त्री है और उसका पित जीवित है तो प्रेतका मेलन श्वश्र (सास), प्रश्वश्र (परसास) तथा वृद्धप्रश्वश्र (वृद्धपरसास)-में होगा। यदि पति जीवित नहीं है तो स्त्रीप्रेतका मेलन पति, श्वशूर और प्रश्वशुरमें होगा।

समनसः पितरो यमराज्ये । तेषाँल्लोकः स्वधा नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम्।। ये समानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः । तेषाछ श्रीमीय कल्पतामस्मिँल्लोके शतछ समाः॥ तदनन्तर अर्घमेलनके लिये उत्तरसे दक्षिण रखे गये तृतीय पात्रका जल प्रेतार्घपात्रमें मौन होकर डाले

और तृतीय पात्रको भी पीछेकी ओर फेंक दे। तदनन्तर दाहिने हाथमें प्रेतार्घपात्र, मोटक, तिल, जल लेकर प्रेतार्घपात्रके जलका प्रेतप्रपितामहके अर्घपात्रमें मेलनके लिये निम्न रीतिसे संकल्प करे—

प्रेतप्रिपतामहसे प्रेतके अर्घसंयोजनका संकल्प—ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: )

····प्रेतस्य (····प्रेतायाः) सपिण्डीकरणश्राद्धे प्रेतार्घपात्रस्थतृतीयांशजलादिकं प्रेतप्रपितामहार्घपात्रोदकेन सह संयोजियष्ये।

ऐसा संकल्प पढ़कर प्रेतार्घपात्रके अन्तिम तृतीयांश जलको प्रेतप्रपितामहके अर्घपात्रके जलमें निम्न मन्त्रोंको पढते हुए मिलाये, किंतु पवित्रक प्रेतार्घपात्रमें ही रहने दे।

पितरो यमराज्ये । तेषाँल्लोकः स्वधा नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम्।। ये समानाः समनसः ये समानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः । तेषाछ श्रीर्मयि कल्पतामस्मिँल्लोके शतछ समाः॥

तदनन्तर **'प्रेताय स्थानमसि**' कहकर प्रेतका अर्घपात्र प्रेतासनके वामभागमें उत्तान (सीधा) रख दे।

पितरोंके मण्डलमें आना — हाथ-पैर धोकर प्रेतमण्डलसे पितरोंके आसनके समीप अपने आसनपर आ जाय। यहाँकी पवित्री पहन ले। अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो, बायाँ घटना पृथ्वीपर टिका ले

और निम्न रीतिसे अर्घसंयोजनका कार्य करे— (ख) पिता, पितामह तथा प्रपितामहत्रयका अर्घसंयोजन—प्रेतके प्रपितामहका

अर्घपात्र हाथमें उठाकर उसमें स्थित तिल, पुष्प, पवित्रक, जल आदि प्रेतिपतामहके अर्घपात्रमें छोड़ दे और प्रेतिपतामहके अर्घपात्रस्थ जलादिको प्रेतिपताके अर्घपात्रमें छोड दे। प्रेतिपताके अर्घपात्रको प्रेतिपतामहके

अर्घपात्रके ऊपर और उन दोनों अर्घपात्रोंको प्रेतप्रपितामहके अर्घपात्रके ऊपर रखकर तीनों अर्घपात्रोंको प्रेतिपताके आसनके वाम पार्श्व अर्थात् पश्चिम दिशामें '**पितुभ्यः स्थानमसि**' कहकर उलटकर<sup>१</sup> रख दे।

इन एकके ऊपर एक उलटकर रखे गये अर्घपात्रोंको ब्राह्मणविसर्जनसे पूर्व न तो हिलाये और न उठाये ही।<sup>२</sup> यहाँकी पवित्री यहीं उतार दे।

(१) विश्वेदेवपूजन — पितरोंकी परिक्रमा करते हुए विश्वेदेवके आसनके पास अपने आसनपर सव्य उत्तराभिमुख बैठकर यहाँकी पवित्री पहन ले। निम्न रीतिसे विश्वेदेवोंका पूजन करे— इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे।

इदं वस्त्रम् (स्वस्त्रम्) — कहकर वस्त्र अर्पित करे। इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे। इमे यज्ञोपवीते (सुयज्ञोपवीते)—कहकर यज्ञोपवीत चढाये।

इदं स्नानीयम् (सुस्नानीयम्) — कहकर स्नानीय जल दे।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे। एष गन्धः (स्गन्धः) — कहकर गन्ध आघ्रापित करे।

१. दत्त्वार्घ्यं संस्रवांस्तेषां पात्रे कृत्वा विधानतः । पितृभ्यः स्थानमसीति न्युब्जं पात्रं करोत्यधः ॥ (याज्ञ०स्मृ० १० । २३५) २. (क) नोद्धरेत् न च चालयेत् (यमस्मृति) (ख) ब्राह्मणविसर्जनात्पूर्वं नोद्धरणीयम् (कात्यायन)

\* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \* २५४

इमे यवाक्षताः (सुयवाक्षताः)—कहकर यवाक्षत चढ़ाये।

इदं माल्यम् (सुमाल्यम्)—कहकर माला चढ़ाये। एष धूपः (सुधूपः) — कहकर धूप आघ्रापित करे। एष दीपः (सुदीपः) — कहकर दीप दिखाये।

हस्तप्रक्षालनम् (हाथ धो ले)

इदं नैवेद्यम् (सुनैवेद्यम्) — कहकर नैवेद्य अर्पित करे।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे। इदं फलम् (सुफलम्) — कहकर फल अर्पित करे।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे।

इदं ताम्बूलम् (सुताम्बूलम्) — कहकर ताम्बूल अर्पित करे।

एषा दक्षिणा (सुदक्षिणा)—कहकर दक्षिणा चढाये। इत्यादि उपचारोंसे विश्वेदेवका पूजन करे। तदनन्तर त्रिकुश, जौ, जल लेकर अर्चनदानका संकल्प करे-

अर्चनदानका संकल्प—ॐ अद्य संकल्पितकार्यसंसिद्ध्यर्थं ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः)

····प्रेतस्य ( ····प्रेताया: ) प्रारब्धे सपिण्डीकरणश्राद्धे ····गोत्राणां ····शर्मणां ⁄ वर्मणां ⁄ गुप्तानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां प्रेतिपतृपितामहप्रिपतामहानां श्राद्धसम्बन्धिनः कामकालसंज्ञकाः विश्वेदेवा एतान्यर्चनानि वो नमः। संकल्पका

जल आदि देवासनपर छोड दे। पवित्री उतार दे।

(२) प्रेतका पूजन—विश्वेदेवकी परिक्रमा करते हुए प्रेतमण्डलके समीप अपने आसनपर बैठकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो जाय। यहाँकी पवित्री पहन ले। तदनन्तर प्रेतका पूजन करे—

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे। इदं स्नानीयम् (सुस्नानीयम्) — कहकर स्नानीय जल दे।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे। इदं वस्त्रम् (सुवस्त्रम्) — कहकर वस्त्र अर्पित करे।

इदमाचमनीयम् ( स्वाचमनीयम् ) — कहकर आचमनीय जल दे। इमे यज्ञोपवीते (सुयज्ञोपवीते) — कहकर यज्ञोपवीत चढ़ाये। इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे।

एष गन्धः (सुगन्धः) — कहकर गन्ध आघ्रापित करे। इमे तिलाक्षताः (सुतिलाक्षताः)—कहकर तिलाक्षत चढ़ाये।

इदं माल्यम् (सुमाल्यम्) — कहकर माला चढ़ाये। एष ध्रपः (सृध्रपः) — कहकर ध्रप आघ्रापित करे।

एष दीपः (सुदीपः) - कहकर दीप दिखाये।

हस्तप्रक्षालनम् (हाथ धो ले)

इदं नैवेद्यम् (सुनैवेद्यम्) — कहकर नैवेद्य अर्पित करे।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे।

इदं फलम् (सुफलम्) — कहकर फल अर्पित करे। **इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्)**—कहकर आचमनीय जल दे।

इदं ताम्बूलम् (सुताम्बूलम्) — कहकर ताम्बूल अर्पित करे।

एषा दक्षिणा (सुदक्षिणा) — कहकर दक्षिणा चढ़ाये।

**अर्चनदानका संकल्प** — हाथमें त्रिकुश, तिल, जल लेकर निम्न संकल्प करे—

इत्यादि उपचारोंसे प्रेतका पूजन करे। तदनन्तर अर्चनदानका संकल्प करे—

ॐ अद्य संकल्पितकार्यसंसिद्ध्यर्थं ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) प्रारब्धे सपिण्डीकरणश्राद्धे प्रेत एतान्यर्चनानि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्।

हाथके जल आदिको प्रेतासनपर छोड दे। हाथकी पवित्री यहींपर छोड़ दे तथा हाथ-पैर धोकर पितरोंके आसनके समीप आकर अपने आसनपर

दक्षिणाभिमुख बैठ जाय और यहाँ रखी हुई पवित्री धारण कर ले।

( ३ ) **पितरोंका पूजन**—यहाँपर पिता, पितामह तथा प्रपितामहका क्रमसे विभिन्न उपचारोंद्वारा

पृथक्-पृथक् पूजन करे-

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे।

इदं स्नानीयम् (सुस्नानीयम्) — कहकर स्नानीय जल दे। **इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्)**—कहकर आचमनीय जल दे।

इदं वस्त्रम् (सुवस्त्रम्) — कहकर वस्त्र अर्पित करे। **इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्)**—कहकर आचमनीय जल दे। इमे यज्ञोपवीते (सुयज्ञोपवीते) — कहकर यज्ञोपवीत चढ़ाये।

**इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्)**—कहकर आचमनीय जल दे। एष गन्धः (सुगन्धः) — कहकर गन्ध आघ्रापित करे। इदं माल्यम् (सुमाल्यम्) — कहकर माला चढ़ाये। इमे तिलाक्षताः ( सुतिलाक्षताः ) — कहकर तिलाक्षत चढाये।

एष धूपः (सुधूपः) — कहकर धूप आघ्रापित करे। एष दीपः (सुदीपः) — कहकर दीप दिखाये।

हस्तप्रक्षालनम् (हाथ धो ले) इदं नैवेद्यम् (सुनैवेद्यम्) — कहकर नैवेद्य अर्पित करे। इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे। इदं ताम्बूलम् (सुताम्बूलम्) — कहकर ताम्बूल अर्पित करे।

उपचारोंद्वारा पृथक्-पृथक् पूजन करनेके बाद हाथमें मोटक, तिल, जल लेकर अर्चनदानका संकल्प करे— अर्चनदानका संकल्प—ॐ अद्य संकल्पितकार्यसंसिद्ध्यर्थं ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः)

एषा दक्षिणा (सुदक्षिणा)—कहकर दक्षिणा चढ़ाये।

इदं फलम् (सुफलम्) — कहकर फल अर्पित करे।

····प्रेतस्य (····प्रेतायाः) प्रारब्धे सपिण्डीकरणश्राद्धे प्रेतिपतृपितामहप्रपितामहाः ····गोत्राः ····शर्माणः/

वर्माणः /गुप्ताः वसुरुद्रादित्यस्वरूपा एतान्यर्चनानि युष्पभ्यं स्वधा। हाथका जल आदि पितरोंके आसनपर छोड दे। पवित्री उतारकर रख दे। २५६

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

विश्वेदेव, प्रेत तथा पितरोंके तीन पृथक्-पृथक् मण्डल बनाकर आगेका कार्य करना चाहिये।

(क) विश्वेदेवमण्डलकरण—हाथ-पैर धोकर पितरोंकी परिक्रमा करते हुए विश्वेदेवके

आसनके समीप अपने आसनपर आकर सव्य उत्तराभिमुख होकर बैठ जाय। यहाँ रखी हुई पवित्री धारण

मण्डल बनाते समय निम्न मन्त्र पढे-

यहाँकी पवित्री यहीं छोड दे।

यहाँकी पवित्री यहीं उतारकर रख दे।

(१) ॐ अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा।

(२) ॐ सोमाय पितृमते स्वाहा। यहाँकी पवित्री यहीं उतारकर रख दे।

दोनों हाथोंसे मधु छोडे-

(वामावर्त) जलसे गोल मण्डल बनाये और उस समय निम्न मन्त्र पढे-

ॐ यथा चक्रायुधो विष्णुस्त्रैलोक्यं परिरक्षति । एवं मण्डलतोयं तु सर्वभूतानि रक्षतु ॥

धारण कर ले। अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर प्रेतके भोजनपात्रसहित आसनके चारों ओर अप्रदक्षिणक्रमसे

ॐ यथा चक्रायुधो विष्णुस्त्रैलोक्यं परिरक्षति । एवं मण्डलतोयं तु सर्वभूतानि रक्षतु ॥

पवित्री पहन ले और पिता, पितामह तथा प्रपितामह इस क्रमसे उनके भोजनपात्रोंसहित आसनोंके चारों ओर अप्रदक्षिणक्रमसे पृथक्-पृथक् जलसे गोलाकार मण्डल बनाये। उस समय पृथक्-पृथक् यह मन्त्र पढे-ॐ यथा चक्रायुधो विष्णुस्त्रैलोक्यं परिरक्षति । एवं मण्डलतोयं तु सर्वभूतानि रक्षतु ॥

भरकर रख ले। विश्वेदेव और पितरोंके लिये जो पाक बना हुआ है, उस पाकान्नपर थोड़ा घी छोड़ दे।

उस पाकसे थोड़ा अन्न निकालकर निम्न मन्त्रोंको पढ़ते हुए दोनियेके जलमें दो आहुति छोड़े—

(ख) प्रेतमण्डलकरण—विश्वेदेवमण्डलसे प्रेतके आसनके समीप आ जाय। यहाँकी पवित्री

(ग) पितरोंका मण्डलकरण— प्रेतमण्डलसे पितरोंके आसनके समीप आ जाय। यहाँकी

अग्नोकरण<sup>३</sup> — सव्य पूर्वाभिमुख होकर अग्नोकरण करे। अपने आसनके समीप एक दोनियेमें जल

विश्वेदेवमण्डलमें आना—पितरोंके आसनसे उठकर उनकी प्रदक्षिणा करते हुए विश्वेदेवके

विश्वेदेवके लिये अन्नपरिवेषण— बने हुए पाक तथा भोजनसामग्रीमेंसे विश्वेदेवके

आसनके समीप आकर अपने आसनपर सव्य उत्तराभिमुख बैठ जाय। यहाँकी पवित्री धारण कर ले।

अन्नपरिवेषण

भोजनपात्रमें अन्न परोसे। घृतपात्रमें घृत, जलपात्रमें जल रख दे और अन्नके ऊपर निम्न मन्त्र पढ़ते हुए

१. (क) गन्धोदके तथा दीपमाल्यदामप्रदीपकम्। अपसव्यं ततः कृत्वा पितृणामप्रदक्षिणम्॥ (ग०पु०, आचारकाण्ड ९९।१३) (ख) दक्षिणं पातयेज्जानुं देवान् परिचरन् सदा। पातयेदितरं जानुं पितृन् परिचरन् सदा। प्रदक्षिणं तु देवानां पितृणामप्रदक्षिणम्॥

३. (क) ॲंग्नौकरणहोमश्च कर्तव्य उपवीतिना। अपसव्येन वा कार्यो दक्षिणाभिमुखेन वा। (वीरिमत्रोदय-श्राद्धप्रकाशमें कात्यायनका वचन) प्राङ्मुखेनैव देवेभ्यो जुहोतीति०॥ (ख) अग्नौकरणके सम्बन्धमें वीरिमत्रोदय-श्राद्धप्रकाशमें प्राप्त वचनके अग्न्यभावपदका अर्थ अग्न्याधानाभाव है। जो ऑग्नहोत्री हैं, वे दक्षिणाग्निमें अग्नौकरण करें और अग्निके अभावमें अर्थात् अग्न्याधानके अभावमें जो अग्निहोत्री नहीं हैं. वे सपात्रकश्राद्धमें ब्राह्मणके दाहिने हाथमें अग्नौकरण करें और सपात्रकश्राद्ध न होनेपर दोनियेमें स्थित जलमें

२. दैवे चतुरस्रं पित्र्ये वर्तुलं मण्डलं कृत्वा क्रमेण सयवान् सितलांश्च दर्भान् दद्यात्। (निर्णयसिन्धुमें बहवुचपरिशिष्ट)

अग्नौकरण करें—**'अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणौ वाथ जलेऽपि वा।'** (वीरमित्रोदय-श्राद्धप्रकाशमें मत्स्यपुराणका वचन)

कर ले और जलसे विश्वेदेवके भोजनपात्र तथा आसनके चारों ओर दक्षिणावर्त<sup>१</sup> चौकोर<sup>२</sup> मण्डल बनाये।

(वीरमित्रोदय-श्राद्धप्रकाशमें कात्यायनका वचन)

ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः॥ मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवछः रजः। मध् द्यौरस्तु नः पिता।। मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ२ अस्तु सुर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु नः॥ ॐ मधु मधु मधु॥

**पात्रालम्भन** <sup>१</sup>— उत्तान बायें हाथपर उत्तान दायाँ हाथ स्वस्तिकाकार रखकर भोजनपात्रका स्पर्श करते हुए निम्न मन्त्र पढे-

ॐ पृथिवी ते पात्रं द्यौरपिधानं ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतं जुहोमि स्वाहा। इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा

नि दधे पदम्। समृढमस्य पाछंसुरे स्वाहा॥

ॐ कृष्ण हव्यमिदं रक्ष मदीयम्। बायें हाथसे पात्रका स्पर्श किये हुए ही दाहिने

हाथके अनुत्तान अँगूठेको अन्नमें रखकर बोले-

इदमन्नम्। जलमें - इमा आपः। घीमें - इदमाज्यम्।

तदनन्तर अन्नको स्पर्शकर बोले-इदं हव्यम्। विश्वेदेवके भोजनपात्रमें अन्नके ऊपर 🕉

यवोऽसि यवयास्मद् द्वेषो यवयारातीः—मन्त्र पढ़ते हुए जौ छींट दे और बायें हाथसे भोजनपात्रको स्पर्श

किये हुए ही दाहिने हाथमें त्रिकुश, जौ तथा जल

लेकर संकल्प करे—



संकल्प — ॐ अद्य संकल्पितकार्यसंसिद्ध्यर्थं ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) "प्रेतस्य ( ""प्रेताया: ) प्रारब्धे सपिण्डीकरणश्राद्धे प्रेतपितृपितामहप्रपितामहानां ""शर्मणां/वर्मणां/गुप्तानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां

श्राद्धसम्बन्धिभ्यः कामकालसंज्ञकेभ्यः विश्वेभ्यो देवेभ्य इदमन्नं सोपस्करं वो नमः। कहकर संकल्पका

जल गिरा दे तथा बायाँ हाथ भोजनपात्रसे हटा ले। पवित्री उतार दे।

भूस्वामीके पितरोंको अन्नदान—विश्वेदेवमण्डलसे परिक्रमा करते हुए पितरोंके मण्डलमें

आकर अपने आसनपर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर बैठ जाय। बने हुए पाकसे एक दोनियेमें पाकान्न निकालकर उसमें घृत-मध् मिलाकर मोटक, तिल, जल लेकर पितरोंके आसनके दक्षिण दिशामें निम्न

मन्त्रको पढ़ते हुए रख दे—'ॐ इदमन्नमेतद् भूस्वामिपितृभ्यो नमः।' **प्रेतमण्डलमें आना तथा अन्नपरिवेषण** — पितृमण्डलसे पितरों और विश्वेदेवोंकी परिक्रमा

तदनन्तर हाथमें त्रिकुश, तिल, जल लेकर संकल्प करे-

धारण कर ले। प्रेतके भोजनपात्र (पत्तल)-पर पड़े हुए तिल आदिको हटा दे।<sup>२</sup> प्रेतके पाक तथा भोजनसामग्रीसे भोजनपात्रपर पितृतीर्थसे अन्न परोसे। जलपात्र तथा घृतपात्रमें क्रमशः जल तथा घृत छोड़

करते हुए प्रेतमण्डलके पास आकर अपने आसनपर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर बैठ जाय। यहाँकी पवित्री

दे। अन्नपर निम्न मन्त्रसे मधु छोडे—

🕉 मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः॥ मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवछं रजः। मधु द्यौरस्तु नः पिता॥ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ२ अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु नः॥ ॐ मधु मधु मधु॥

१. (क) दक्षिणं तु करं कृत्वा वामोपरि निधाय च ।देवपात्रमथालभ्य पृथ्वी ते पात्रमुच्चरेत् ॥दक्षिणोपरि वामं च पित्र्यपात्रस्य लम्भनम् ।

पात्रालम्भनं कुर्याद् दत्त्वा चान्नं यथाविधि॥(पद्मपुराण) (ख) पित्र्येऽनुत्तानपाणिभ्यामुत्तानाभ्यां च दैवते।(यम) एवमेव हेमाद्रिमदनरत्नप्रभृतय:। २. अन्नपात्रे तिलान् दृष्ट्वा निराशाः पितरो गताः।

**....प्रेताय ( ....प्रेतायै ) ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।** संकल्पका जल छोड़ दे। यहाँकी पवित्री उतारकर रख दे।

आदि हटा ले। तदनन्तर पाक तथा भोजनसामग्रीसे तीनों पृथक्-पृथक् भोजनपात्रोंपर पितृतीर्थसे सभी प्रकारके अन्न परोसे। <sup>१</sup> घृतपात्रमें घृत तथा जलपात्रमें जल छोड़े। परोसे हुए तीनों अन्नोंपर निम्न मन्त्र पढ़ते हुए

ॐ अद्य संकल्पितकार्यसंसिद्ध्यर्थं प्रारब्धे सपिण्डीकरणश्राद्धे इदमन्नं सोपस्करं ""गोत्राय ( ""गोत्रायै )

**अन्नपरिवेषण** — पितृमण्डलमें आ जाय। पिता, पितामह तथा प्रपितामहके भोजनपात्रोंसे तिल

ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः॥ मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवछं

रजः । मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ२ अस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥ ॐ मधु मधु मधु ॥ पात्रालम्भन — दाहिने अनुतान हाथके ऊपर

बायें हाथको अनुत्तान स्वस्तिकाकार रखकर सर्वप्रथम पितावाले भोजनपात्रका स्पर्श करते हुए निम्न मन्त्र पढे-ॐ पृथिवी ते पात्रं द्यौरपिधानं ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतं जुहोमि स्वाहा। इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्। समृढमस्य पाछंसुरे स्वाहा॥ ॐ कृष्ण कव्यमिदं रक्ष मदीयम्। बायें हाथसे पात्रका स्पर्श किये हुए ही दाहिने हाथके अनुत्तान<sup>२</sup> अँगूठेको अन्नमें रखकर बोले— इदमन्नम्। जलमें - इमा आपः। घीमें - इदमाज्यम्। फिर अन्नको स्पर्शकर 'इदं कव्यम्' कहे। 'ॐ अपहता असुरा रक्षाः सि वेदिषदः ।' मन्त्रसे

दोनों हाथोंसे पितृतीर्थसे मधु छोडे-

तिल भोजनपात्रमें अन्नके ऊपर छींट दे। अन्नदानका संकल्प—दाहिने हाथमें

मोटक, तिल तथा जल लेकर बायें हाथसे भोजनपात्रको स्पर्श किये हुए ही संकल्प करे-ॐ अद्य संकल्पितकार्यसंसिद्ध्यर्थं ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) क्रियमाणे

तथा संकल्पकी क्रियाएँ पृथक्-पृथक् करे। संकल्पके अनन्तर बायाँ हाथ हटा ले। अन्नदानके संकल्पमें 'प्रेतिपन्ने ' के स्थानपर **'प्रेतपितामहाय'** तथा **'प्रेतप्रपितामहाय'** और **'वसुस्वरूपाय'** के स्थानपर क्रमश: **'रुद्रस्वरूपाय'** तथा 'आदित्यस्वरूपाय' बोले। तदनन्तर कहे—

१. श्राद्धके निमित्त बनाये गये सभी पक्वान्न परोसे जाने चाहिये।

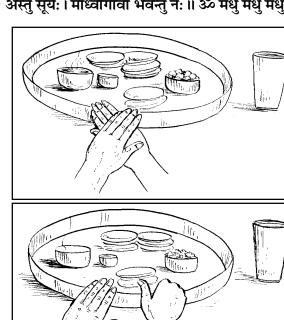

अन्नहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद् भवेत्। अच्छिद्रमस्तु तत्सर्वं पित्रादीनां प्रसादतः॥ पितृगायत्रीका जप— सव्य पूर्वाभिमुख होकर आचमन करे। तीन बार पितृगायत्रीका जप करे—

ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥

२. (क) उत्तानेन तु हस्तेन द्विजाङ्गुष्ठनिवेशनम्। यः करोति नरो मोहात् तद्वै रक्षांसि गच्छति॥ (धौम्य) (ख) उत्तानेन तु हस्तेन कुर्यादन्नावगाहनम्। आसुरं तद्भवेच्छृाद्धं पितृणां नोपतिष्ठते॥ जो अज्ञानवश उत्तान हाथसे अङ्गुष्ठिनवेशन करता है तो वह अन्न राक्षसोंको प्राप्त होता है। वह श्राद्ध आसुर-श्राद्ध हो जाता है और पितरोंको प्राप्त नहीं होता।

सपिण्डीकरणश्राद्धे प्रेतिपत्रे ""गोत्राय ""शर्मणे/वर्मणे/गुप्ताय वसुस्वरूपाय इदमनं सोपस्करं ते स्वधा।

इसी प्रकार पितामह तथा प्रपितामहके अन्नपात्रोंपर भी आलम्भन, अंगुष्ठिनवेशन, अन्नके ऊपर तिलविकिरण

ऐसा कहकर संकल्पका जल पितावाले भोजनपात्रके समीप छोड दे और बायाँ हाथ भोजनपात्रसे हटा ले।

विकिरासनम्॥

तदनन्तर निम्न मन्त्रका तीन बार पाठ करे-ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः॥ मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवछं

रजः । मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ२ अस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥ ॐ मधु मधु मधु ॥ वेद-शास्त्रादिका पाठ—इस अवसरपर यथासम्भव पुरुषसूक्त, अप्रतिरथमन्त्र इत्यादि श्रुति,

स्मृति, पुराण और इतिहासका पाठ करे; इससे पितरोंको प्रसन्नता होती है। पैरोंके नीचे पूर्वाग्र तीन कुश रख ले। प्रेतश्राद्धमें पितृसूक्तका पाठ निषिद्ध है।

श्रुतिपाठ—

ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्। होतारं रत्नधातमम्॥

ॐ इषे त्वोर्जे त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्व मघ्या इन्द्राय

भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा व स्तेन ईशत माघशछसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि॥

ॐ अग्न आ याहि वीतये गुणानो हव्यदातये। नि होता सित्स बर्हिषि॥

ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः॥ स्मृतिपाठ-

मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षयः । प्रतिपूज्य यथान्यायिमदं वचनमब्रुवन् ॥ योगीश्वरं याज्ञवल्क्यं सम्पूज्य मुनयोऽबुवन् । वर्णाश्रमेतराणां नो ब्रूहि धर्मानशेषतः ॥

मन्वत्रिविष्णुहारीतयाज्ञवल्क्योशनोऽङ्गिराः । यमापस्तम्बसंवर्ताः कात्यायनबृहस्पती॥ पराशरव्यासशङ्खलिखिता दक्षगौतमौ । शातातपो वसिष्ठश्च धर्मशास्त्रप्रयोजकाः ॥ पुराण—

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् । देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्॥ सप्त व्याधा दशार्णेषु मृगाः कालञ्जरे गिरौ। चक्रवाकाः शरद्वीपे हंसाः सरसि मानसे॥ तेऽभिजाता कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेदपारगाः । प्रस्थिता दीर्घमध्वानं यूयं किमवसीदथ॥

इतिहास—

विकिरदान — अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर पितरोंके आसनके दक्षिण दिशा\*की भूमिको जलसे सींचकर कुश बिछा दे। कुशोंके ऊपर निम्न मन्त्र पढ़ते हुए पितृतीर्थसे अन्न रख दे— असंस्कृतप्रमीतानां त्यागिनां कुलभागिनाम् । उच्छिष्टभागधेयानां दर्भेषु अग्निदग्धाश्च ये जीवा येऽप्यदग्धाः कुले मम । भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु परां गतिम्॥ विकिरदानके अनन्तर मोटक तथा पवित्रकका वहीं परित्याग कर दे। हाथ-पैर धोकर, सव्य पूर्वाभिमुख

दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः स्कन्धः कर्णः शकुनिस्तस्य शाखाः। दुःशासनः पुष्पफले समृद्धे मूलं राजा धृतराष्ट्रोऽमनीषी॥ युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्धोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः। माद्रीसुतौ पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च॥

होकर आचमन करके हरिस्मरण कर ले। तदनन्तर प्रेतमण्डलके पास आ जाय। \* आभ्युदयिके तु पूर्वे नैर्ऋत्ये पार्वणे तथा। अग्निकोणे क्षयाहे स्यात् प्रेतश्राद्धे च दक्षिणे।

२६० अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \* वेदीनिर्माण — अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर बैठ जाय। पिण्डदानके लिये बालुकी एक वेदी बनाये और निम्न मन्त्रद्वारा जलसे उसे सींच दे—

ॐ अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची ह्यवन्तिका। पुरी द्वारावती ज्ञेयाः सप्तैता मोक्षदायिकाः॥ **अवनेजनपात्र-निर्माण** — एक दोनियेमें तिल, जल, चन्दन, पृष्प रखकर अवनेजनपात्र बनाये,

तदनन्तर उस दोनियेको तथा त्रिकुश, तिल, जलको दाहिने हाथमें लेकर निम्न संकल्प करे—

पिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्। —ऐसा बोलकर पितृतीर्थसे वेदीके मध्यभागमें अवनेजनका आधा जल गिरा दे और अवनेजनपात्र

अवनेजनदानका संकल्प—ॐ अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) सपिण्डीकरणश्राद्धे

(दोनिये)-को वेदीके समीप अपनी दायीं ओर सुरक्षित रख दे।

कुशास्तरण — समूल तीन कुशोंको एक साथ जड़सहित दो भागोंमें एक ही बारमें विभक्त करके

वेदीपर दक्षिणाग्र बिछा दे।

पिण्डनिर्माण तथा प्रेतपिण्डदान—मधु, घृत तथा तिल मिलाकर नारियलकी तरह एक लम्बा पिण्ड बनाकर पत्तलपर रख ले। बायाँ घुटना जमीनमें टिकाकर त्रिकुश, तिल, जल और पिण्ड दायें

हाथमें लेकर संकल्प करे—

पिण्डदानका संकल्प—ॐ अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) सिपण्डीकरणश्राद्धे एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्।

- कहकर पितृतीर्थसे वेदीके मध्य कुशोंपर पिण्ड रख दे। प्रत्यवनेजनदानका संकल्प—दायें हाथमें त्रिकुश, तिल, जल तथा सजल अवनेजनपात्र

लेकर प्रत्यवनेजनदानका संकल्प करे-ॐ अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""प्रेत ( ""प्रेते ) सपिण्डीकरणश्राद्धे पिण्डोपरि प्रत्यवनेनिक्ष्व ते मया

दीयते, तवोपतिष्ठताम्। —बोलकर पिण्डपर प्रत्यवनेजनजल गिरा दे।

**पिण्डपूजन** — पिण्डपर सूत, आचमन, गन्ध, तिल, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, फल

तथा द्रव्यदक्षिणा चढाकर दायें हाथमें त्रिकुश, तिल, जल लेकर अर्चनदानका संकल्प करे-अर्चनदानका संकल्प—ॐ अद्य ः गोत्र ( ः गोत्रे ) ः प्रेत ( ः प्रेते ) सिपण्डीकरणश्राद्धे

प्रेतिपण्डोपरि एतान्यर्चनानि ते मया दीयन्ते, तवोपितष्ठन्ताम्। —कहकर जल छोड दे। हाथकी पवित्री यहाँ उतार दे। हाथ-पैर धो ले।

### पितृमण्डलमें जाना

# वेदीनिर्माण — पितृमण्डलमें अपने आसनपर अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो बैठ जाय। यहाँकी पवित्री

धारण कर ले। तदनन्तर भोजनपात्रोंके समक्ष मध्यमें बालू या मिट्टीसे दक्षिणकी ओर ढालवाली एक वेदी

बनाये। वेदी चार अंगुल ऊँची, एक हाथ लम्बी-चौड़ी एवं उत्तर-दक्षिण फैलाववाली हो। गोबर और पानीसे वेदीको लीप दे। निम्न मन्त्र पढकर उसे जलसे सींच दे—

ॐ अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची ह्यवन्तिका। पुरी द्वारावती ज्ञेयाः सप्तैता मोक्षदायिकाः॥

रेखाकरण—दायें हाथसे तीनों कुशोंकी जड़ तथा बायें हाथकी तर्जनी एवं अंगुष्ठसे कुशोंके

अग्रभागको पकडकर कुशोंके मूलभागसे उत्तरसे दक्षिणकी ओर निम्न मन्त्र पढते हुए तीन रेखाएँ खींचे—

अपहता असुरा रक्षाः सि वेदिषदः। उन कुशोंको ईशानकोणमें फेंक दे।

**उल्मुकस्थापन** — निम्न मन्त्र पढ़कर जली हुई गोहरीके उल्मुकको<sup>१</sup> वेदीके वामावर्त घुमाकर

वेदीके दक्षिणकी ओर श्राद्धपर्यन्त सुरक्षित रख दे—

ॐ ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमाना असुराः सन्तः स्वधया चरन्ति।

परापुरो निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टाँल्लोकात्प्रणुदात्यस्मात्॥

**अवनेजनपात्र-स्थापन** — पिण्डाधार वेदीकी पश्चिम दिशामें उत्तर-दक्षिण क्रमसे तीन अवनेजनपात्र

(दोनिये) रख दे। तीनोंमें तिल, जल, गन्ध तथा पुष्प छोड़ दे।

(क) प्रेतके पिताके लिये अवनेजनदान—दाहिने हाथमें पहला (उत्तरवाला)

अवनेजनपात्र रखकर तथा मोटक, तिल, जल लेकर निम्न संकल्प पढे-

संकल्प — ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) सपिण्डीकरणश्राद्धे ····गोत्र प्रेतिपतः ····शर्मन् / वर्मन् / गुप्त वसुस्वरूप पिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः ।

—कहकर आधा जल पितृतीर्थसे वेदीमें उत्तरकी ओर खींची प्रथम रेखापर छोड दे। अवनेजनपात्रको पूर्वस्थानपर रख दे।

(ख) प्रेतिपतामहको अवनेजनदान—पूर्ववत् दूसरी दोनिया तथा मोटक, तिल, जल

लेकर संकल्प करे— संकल्प — ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) सपिण्डीकरणश्राद्धे

····गोत्र प्रेतिपतामह ····शर्मन् / वर्मन् / गुप्त रुद्रस्वरूप पिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः ।

—कहकर वेदीकी मध्य रेखापर आधा जल गिरा दे और दोनियेको अपने स्थानपर रख दे। (ग) प्रेतप्रिपतामहको अवनेजनदान—पूर्ववत् तीसरा अवनेजनपात्र तथा मोटक, तिल, जल लेकर संकल्प करे—

संकल्प — ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) सपिण्डीकरणश्राद्धे ····गोत्र प्रेतप्रिपतामह ····शर्मन् / वर्मन् / गुप्त आदित्यस्वरूप पिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः । —कहकर दक्षिण रेखापर आधा जल गिरा दे और दोनियेको यथास्थान रख दे।

कुशास्तरण <sup>२</sup> — समूल तीन कुशोंको एक साथ जड़सहित दो भागोंमें एक ही बारमें विभक्त करके वेदीपर बिछा दे।

तीन पिण्ड बनाकर पत्तलपर रख ले।

लिये निम्न संकल्प बोले—

कुशोंके मूलभागपर (प्रथम अवनेजनस्थानपर) दोनों हाथोंसे सँभालकर पितृतीर्थसे रख दे।

दूसरा पिण्ड लेकर संकल्प करे-

पिण्डिनर्माण — बने हुए पाकमें तिल, घृत, मधु मिलाकर पिता, पितामह तथा प्रपितामहके निमित्त (क) प्रेतिपताको पिण्डदान—गंगा, गया, कुरुक्षेत्रका स्मरण कर श्राद्धकर्ता बायाँ घुटना

जमीनपर टिकाकर दायें हाथमें मोटक, तिल, जल तथा एक पिण्ड लेकर प्रेतिपताका ध्यान कर पिण्डदानके संकल्प — ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) सपिण्डीकरणश्राद्धे

**""गोत्र प्रेतपितः वसुस्वरूप एषोऽन्नपिण्डोऽमृतस्वरूपस्ते स्वधा**—बोलकर पिण्डको वेदीपर बिछे हुए (ख) प्रेतिपतामहको पिण्डदान—पूर्वकी भाँति दाहिने हाथमें मोटक, तिल, जल तथा १. यदि अग्निको व्यवस्था न हो तो ज्वालामुखी धूपसे ही अंगार-भ्रामणको प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

२. दर्भग्रहणमिहोपमुलसकुदाच्छिन्नोपलक्षणार्थम्। (पा०गृ०सृ०श्राद्धसूत्र कण्डिका ३ में दर्भेषुपर कर्काचार्यजीका भाष्य)

२६२ अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

संकल्प — ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) सपिण्डीकरणश्राद्धे ····गोत्र प्रेतिपतामह रुद्रस्वरूप एषोऽन्निपण्डोऽमृतस्वरूपस्ते स्वधा—बोलकर पिण्डको वेदीपर कुशोंके मध्यभागपर (द्वितीय अवनेजनस्थानपर) रख दे।

(ग) प्रेतप्रिपतामहको पिण्डदान—पूर्वकी भाँति तीसरा पिण्ड लेकर संकल्प करे—

संकल्प — ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) सपिण्डीकरणश्राद्धे **""गोत्र प्रेतप्रिपतामह आदित्यस्वरूप एषोऽन्निपण्डोऽमृतस्वरूपस्ते स्वधा** बोलकर पिण्डवेदीपर कुशोंके अग्रभागपर (तृतीय अवनेजनस्थानपर) पिण्ड रख दे।

प्रत्यवनेजनदान

**लेपभाग** \*— लेपभागभुक् पितरोंके लिये कुशाके अग्रभागपर पिण्डसे बचे हुए अन्नको 'लेपभागभुजः पितरस्तृप्यन्ताम्' कहकर रख दे और पिण्डाधार-कुशोंके मूलभागमें तीन बार हाथ पोंछ ले।

सव्य होकर आचमन करे। हरिस्मरण कर ले।

**श्वासनियमन** — अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर आसनपर बैठे हुए ही श्वास खींचते हुए बायीं

ओरसे उत्तराभिमुख हो निम्न मन्त्र पढ़े-

मादयध्वं

श्वास रोककर उसी क्रमसे दक्षिणाभिमुख होकर भास्वरमूर्ति (तेज:पुंजस्वरूप) पितरोंका ध्यान करते

हुए पिण्डके पास श्वास छोड़े और अमीमदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषत यह मन्त्र पढ़े। यह कार्य तीन बार करे। (तीनों पिण्डोंपर अलग-अलग करे।)

पूर्वमें रखे हुए तीन अवनेजनपात्रों (दोनियों)-में जल न हो तो जल छोड ले।

(क) प्रेतके पिताके पिणडपर—दाहिने हाथमें प्रत्यवनेजनपात्र तथा मोटक, तिल, जल लेकर निम्न संकल्प करे-

संकल्प — ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) सपिण्डीकरणश्राद्धे प्रेतिपतः ""शर्मन् वर्मन् / गुप्त वसुस्वरूप पिण्डोपरि प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः। —बोलकर प्रेतके पिताके पिण्डपर प्रत्यवनेजनजल गिरा दे और पात्रको जहाँसे उठाया था वहीं रख दे।

(ख) प्रेतके पितामहके पिण्डपर—पूर्ववत् दाहिने हाथमें प्रत्यवनेजनपात्र तथा मोटक, तिल. जल लेकर संकल्प करे—

संकल्प — ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) सपिण्डीकरणश्राद्धे

प्रेतिपितामह ""शर्मन् / वर्मन् / गुप्त रुद्रस्वरूप पिण्डोपरि प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः।

—बोलकर प्रेतके पितामहके पिण्डपर जल गिरा दे और दोनिया यथास्थान रख ले। (ग) प्रेतके प्रिपतामहके पिण्डपर—पूर्ववत् हाथमें दोनिया आदि लेकर संकल्प करे—

संकल्प — ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः) सपिण्डीकरणश्राद्धे

करे तथा भगवानुका स्मरण करे।

प्रेतप्रिपतामह ""शर्मन् / वर्मन् / गुप्त आदित्यस्वरूप पिण्डोपरि प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः। —बोलकर प्रेतके प्रपितामहके पिण्डपर जल छोड़ दे। दोनिया यथावत् रख ले। नीवीविसर्जन— नीवी निकालकर ईशानकोणकी ओर फेंक दे। सव्य पूर्वाभिमुख होकर आचमन

(लेपभाग कर्म अलग है और कुशमूलमें हाथ पोंछनेकी क्रिया अलग है।)

यथाभागमावृषायध्वम्।

\* दत्ते पिण्डे ततो हस्तं त्रिर्मृज्याल्लेपभागिनाम्। कुशाग्रे सम्प्रदातव्यं प्रीयन्तां लेपभागिन:॥ (याज्ञवल्क्य) उत्तरे कुशमूलं तु पितृमूलं तु दक्षिणे। कुशमूलेषु यो दद्यान्निराशाः पितरो गताः॥ (पा०गृ० षड्भाष्योपेत श्राद्धसूत्रकण्डिका ३) ॐ नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोषाय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः स्वधायै

नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरः पितरो नमो वो गृहान्नः पितरो दत्त सतो

वः पितरो देष्म। और 'एतद्वः पितरो वासः॥' कहकर सभी पिण्डोंपर पृथक्-पृथक् सूत्र चढाये।

तदनन्तर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर सूत्रदान करे-स्त्रदान — बायें हाथसे सूत्र (कच्चा धागा) पकडकर दाहिने हाथमें लेकर निम्न मन्त्र पढे —

**पिण्डपूजन** — तदनन्तर जल, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, फल, पान आदि उपचारोंको चढाकर मोटक, जल, तिल लेकर अर्चनदानका संकल्प करे-

सपिण्डीकरणश्राद्धे प्रेतिपतृपितामहप्रपितामहाः ""गोत्राः ""शर्माणः /वर्माणः /गुप्ताः वसुरुद्रादित्यस्वरूपाः पिण्डोपरि एतान्यर्चनानि युष्मभ्यं स्वधा।

-कहकर संकल्पजल छोड़ दे। षड्ऋतुनमस्कार — ऋतुस्वरूप पितरोंको निम्न मन्त्रोंसे नमस्कार करे—

ॐ शिशिराय नम:। यहाँकी पवित्री यहीं उतार दे।

उत्तर-दक्षिण लम्बाईमें रख दे।

### **प्रेतमण्डलमें आना** — अपने आसनसे उठकर पितृमण्डल तथा विश्वेदेवमण्डलकी परिक्रमा करते

## ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये । तेषाँल्लोकः स्वधा नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम् ॥

इस समय ज्योतिर्मयस्वरूपमें प्रेतका ध्यान करे। पिण्डमेलन

**पितृमण्डलमें जाना** — प्रेतमण्डलसे पत्तलसहित प्रेतिपण्डके तीनों भाग लेकर उठ जाय तथा पितृमण्डलमें जाकर अपने आसनपर अपसव्य दक्षिणाभिमुख बैठ जाय। पिता, पितामह तथा प्रपितामहके

पिण्डोंसे पुष्प आदि हटा ले। तदनन्तर प्रेतके पिताके पिण्डको बायें हाथमें लेकर दायें हाथके अँगूठेसे उसमें

प्रेतपिण्डके ऊपर रखकर दबा दे। इस तरह प्रेतपिण्डके तीन समान भाग कर दे। पिण्डका छेदन करते समय निम्न मन्त्रोंको बोले—

ये समानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः । तेषाछ श्रीमीय कल्पतामस्मिँल्लोके शतछ समाः॥

पिणड-छेदन

इसके बाद चाँदीके तारको मोड़कर अथवा बड़े कुशका दो भाग करके उसे दोनों हाथोंसे पकड़कर

प्रेतके लिये प्रदत्त पिण्डके ऊपर चढी हुई सभी वस्तुओंको अलग कर ले और प्रेतके पिण्डको एक पत्तलपर

हुए प्रेतमण्डलमें अपने आसनपर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर बैठ जाय, यहाँकी पवित्री धारण कर ले।

ॐ वसन्ताय नम:। ॐ ग्रीष्माय नम:। ॐ वर्षायै नम:। ॐ शरदे नम:। ॐ हेमन्ताय नम:।

पुजनदानका संकल्प—ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः)

पृथक्-पृथक् सूत्रदानका संकल्प करे। 'प्रेतिपतः' के स्थानपर 'प्रेतिपतामह' तथा 'प्रेतप्रिपतामह' बोले।

सूत्रदानका संकल्प— तदनन्तर मोटक, जल, तिल हाथमें लेकर सूत्रदानका संकल्प करे— ॐ अद्य ""गोत्र ""प्रेतिपतः शर्मन् वर्मन् / गुप्त सिपण्डीकरणश्राद्धिपण्डे एतत्ते वासः स्वधा। ऐसा कहकर प्रेतिपताके पिण्डपर संकल्पजल छोड़े। इसी प्रकार प्रेतिपतामहादि सभीके पिण्डोंपर भी सूत्रदान करके

२६४ अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

स्थानपर रख दे। इसी प्रकार प्रेतिपण्डके दूसरे भागको लेकर निम्न दो मन्त्र—

ये समानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः । तेषाछ श्रीमीय कल्पतामस्मिँल्लोके शतछ समाः॥ पढते हुए अच्छी तरह मिलाकर गोल पिण्ड-जैसा बना ले तथा जहाँसे पिताका पिण्ड उठाया था, उसी

ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये । तेषाँल्लोकः स्वधा नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम्।। ये समानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः । तेषाछः श्रीर्मिय कल्पतामस्मिँल्लोके शतछ समाः॥

बडा-सा छिद्र बनाये और प्रेतपिण्डके उत्तरवाला भाग लेकर पिताके पिण्डके छिद्रमें निम्न दो मन्त्र— ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये । तेषाँल्लोकः स्वधा नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम्।।

पढ़ते हुए प्रेतिपतामहके पिण्डके छिद्रमें मिलाये तथा पिण्डको पहलेवाले स्थानपर रख दे। ऐसे ही प्रेतपिण्डके तीसरे भागको लेकर निम्न दो मन्त्र— ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये । तेषाँल्लोकः स्वधा नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम्।।

ये समानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः । तेषाछः श्रीर्मीय कल्पतामस्मिँल्लोके शतछः समाः॥ पढ़ते हुए प्रेतप्रिपतामहके पिण्डके छिद्रमें मिलाये तथा पिण्डको पूर्ववाले स्थानपर रख दे। पिण्डोंको उत्तर-

दक्षिण क्रमसे पूर्ववत् रखे।

### पिण्डपूजन

सूत्र आदि विविध उपचारोंसे निम्नलिखित मन्त्रोंके द्वारा पिण्डपूजन करे-

इदं सूत्रात्मकं वासः, इदमाचमनीयम्, एष गन्धः, इमे तिलाक्षताः, इदं पुष्पम्, एष दीपः

( हस्तप्रक्षालनम् ), इदं नैवेद्यम् , इदमाचमनीयम् , इदं फलम् , इदमाचमनीयम् , इदं ताम्बूलम् , इयं

परिक्रमा, अयं पुष्पांजलिः, पूजासाद्गुण्यार्थे इदं दक्षिणाद्रव्यम्। —कहते हुए उपचारोंको तीनों पिण्डोंपर पृथक्-पृथक् चढाये और निम्न रीतिसे अर्चनदानका संकल्प करे—

अर्चनदानका संकल्प—ॐ अद्य ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""प्रेतस्य (""प्रेतायाः)

सपिण्डीकरणश्राद्धे प्रेतिपतृपितामहप्रपितामहाः ""शर्माणः /वर्माणः /गुप्ताः पिण्डेषु एतान्यर्चनानि युष्मभ्यं स्वधा। संकल्पका जल छोड़ दे। पवित्री भी उतार दे। सव्य पूर्वाभिमुख होकर आचमनकर हरिस्मरण कर ले।

अक्षय्योदकदान

विश्वेदेवमण्डलमें आना—पितृमण्डलसे पितरोंकी परिक्रमा करते हुए अपने आसनपर

### उत्तराभिमुख बैठ जाय। यहाँकी पवित्री पहन ले। 'ॐ शिवा आप: सन्तु' कहकर भोजनपात्रपर जल छोड़े। 'ॐ सौमनस्यमस्तु' कहकर पुष्प छोड़े। 'ॐ

तदनन्तर हाथमें त्रिकुश, जौ, जल लेकर संकल्प करे-संकल्प — ॐ अद्य ःःगोत्रस्य ःःशर्मणः /वर्मणः /गुप्तस्य \* सपिण्डीकरणश्राद्धे तदीयपितृपितामह-

अक्षतं चारिष्टं चास्त्' कहकर जौ छोडे।

प्रपितामहानां ""शर्मणां / वर्मणां / गुप्तानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां सपिण्डीकरणश्राद्धसम्बन्धिनां कामकालसंज्ञकानां

विश्वेषां देवानां दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु। —बोलकर संकल्पका जल आदि भोजनपात्रके पास छोड दे। यहाँकी पवित्री यहीं छोड दे।

पितृमण्डलमें आना — विश्वेदेवमण्डलसे पितृमण्डलमें आकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख अपने

आसनपर बैठ जाय और पिता, पितामह तथा प्रपितामह—तीनोंके भोजनपात्रोंपर—

\* (क) अत ऊर्ध्वं प्रेतशब्दो नोच्चार्योऽक्षय्यादिषु। (पारस्करगृह्यसूत्र, श्राद्धसूत्रकण्डिका ५, गदाधरभाष्य)

इसके बाद (पिण्डमेलनके अनन्तर) अक्षय्योदकदान आदिमें प्रेतशब्दका उच्चारण नहीं करना चाहिये।

(ख) सपिण्डीकरणादर्वाक् प्रेतशब्देन तं वदेत्। तदुर्ध्वं पितृशब्देन शर्मशब्देन निर्दिशेत्॥ (श्राद्धकाशिका, सपिण्डीकरण, पु० ४८२)

सपिण्डीकरण अर्थात् पिण्डमेलनसे पहले मृतव्यक्तिके लिये प्रेतशब्दका प्रयोग करना चाहिये और इसके पश्चात् पितृशब्दका तथा शर्मा/वर्मा/गृप्त शब्दोंका प्रयोग करना चाहिये। (ग) प्रेतशब्दं प्रयुञ्जीत यावत् पिण्डं न मेलितम्। तत: प्रभृति वै प्रेत: पितृसाम्यं समश्नुते ॥ विन्दते पितृलोकं च ततः श्राद्धं प्रवर्तते । (हारीतस्मृति)

🕉 शिवा आपः सन्तु—कहकर जल छोड़े।

ॐ सौमनस्यमस्तु—कहकर पुष्प छोड़े।

····शर्मणः / वर्मणः / गुप्तस्य वसुस्वरूपस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु ।

—कहकर संकल्पजल पिताके भोजनपात्रके पास छोड़ दे।

**पितामहके** त्निये — ॐ अद्य ""गोत्रस्य ""शर्मणः /वर्मणः /गुप्तस्य सपिण्डीकरणश्राद्धे

तदीयपितामहस्य ""शर्मणः /वर्मणः /गुप्तस्य रुद्रस्वरूपस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु।

- कहकर संकल्पजल पितामहके भोजनपात्रके पास छोड़ दे।

प्रिपितामहके लिये — ॐ अद्य ""गोत्रस्य ""शर्मणः /वर्मणः /गुप्तस्य सिपण्डीकरणश्राद्धे

तदीयप्रिपतामहस्य ""शर्मणः /वर्मणः /गुप्तस्य आदित्यस्वरूपस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु।

- कहकर संकल्पजल प्रिपतामहके भोजनपात्रके पास छोड़ दे।

जलधारादान—सव्य होकर दक्षिण दिशाकी ओर देखता हुआ पिण्डोंपर निम्न मन्त्रसे पूर्वाग्र जलधारा दे—

'ॐ अघोराः पितरः सन्तु।'

**आशीष-प्रार्थना**— यजमान पूर्वाभिमुख हो पितरोंसे प्रार्थना करे— ॐ गोत्रं नो वर्द्धतां दातारो नोऽभिवर्द्धन्ताम्। वेदाः सन्ततिरेव च। श्रद्धा च नो मा व्यगमद् बहुदेयं

च नोऽस्तु। अन्नं च नो बहु भवेदितथींश्च लभेमिह। याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कञ्चन। एताः सत्या आशिषः सन्तु॥

ब्राह्मणवाक्य—सन्त्वेताः सत्या आशिषः। पिण्डोंपर जलधारा या दुग्धधारा—तदनन्तर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर पिण्डोंपर

दक्षिणाग्र सपवित्र तीन कुशोंको रखकर निम्न मन्त्रसे दक्षिणाग्र जलधारा या दुग्धधारा दे— 🕉 ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिस्नुतम्। स्वधा स्थ तर्पयत मे पितृन्॥

पिण्डाघ्राण — नम्र होकर पिण्डोंको सुँघकर उठा ले और किसी पात्रमें रख दे। पितरोंके पिण्डोंके नीचेवाले तीन कुशों तथा उल्मुक (पूर्वमें रखे गये अंगार)-को किसी दूसरी आगमें

(तन्निष्क्रयद्रव्यं) ""गोत्राय ""शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे। हाथका जल तथा दक्षिणा उपस्थित ब्राह्मणको दे दे।

तदनन्तर यहाँकी पवित्री उतार दे और पूर्वप्रेतके मण्डलमें आ जाय।

जल, अक्षत, स्वर्ण अथवा निष्क्रय-द्रव्य लेकर दक्षिणासंकल्प करे—

डाल दे। यहाँकी पवित्री यहीं छोड दे।

उत्तराभिमुख हो यहाँकी पवित्री धारण कर ले। तदनन्तर विश्वेदेवके अर्घपात्रको हिला दे, फिर हाथमें त्रिकुश,

विश्वेदेवदक्षिणासंकल्प—ॐ अद्य ""गोत्र: ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य ""शर्मणः/ वर्मणः /गुप्तस्य सपिण्डीकरणश्राद्धे तदीयपितृपितामहप्रपितामहानां ""शर्मणां /वर्मणां /गुप्तानां वसुरुद्रादित्य-

**अर्घपात्रसंचालन**—पितृमण्डलकी परिक्रमा करते हुए विश्वेदेवमण्डलमें आ जाय। सव्य

स्वरूपाणां सपिण्डीकरणश्राद्धसम्बन्धिनां कामकालसंज्ञकानां विश्वेषां देवानां श्राद्धप्रतिष्ठार्थं सुवर्णदक्षिणां

🕉 अक्षतं चारिष्टं चास्तु—कहकर अक्षत छोड़े। तदनन्तर अक्षय्योदक दानका संकल्प करे-

पिताके लिये — ॐ अद्य ""गोत्रस्य ""शर्मण: /वर्मण: /गुप्तस्य सपिण्डीकरणश्राद्धे तदीयपितुः

### पूर्वप्रेतश्राद्धके दक्षिणादानका संकल्प—पूर्वप्रेतके मण्डलमें अपने आसनपर आकर यहाँकी पवित्री धारण कर ले और अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर पूर्वप्रेतके अर्घपात्रको हिला दे। तदनन्तर सव्य पूर्वाभिमुख होकर हाथमें त्रिकुश, तिल, जल तथा रजत अथवा निष्क्रय-द्रव्य लेकर दक्षिणादानका

संकल्प करे—

ॐ अद्य ""गोत्र: "'शर्मा /वर्मा / गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य ""शर्मण: /वर्मण: /गुप्तस्य सपिण्डीकरणश्राद्धे पूर्वप्रेतश्राद्धप्रतिष्ठार्थं रजतदक्षिणां (तन्निष्क्रयद्रव्यं) ""गोत्राय ""शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे।

कहकर दे दे। (बादमें देना हो तो 'दातुमहमृत्सुज्ये' बोलकर रख दे।) यहाँकी पवित्री उतार दे और पितृमण्डलमें आ जाय। **पितुमण्डलमें आना** — पूर्वप्रेतके मण्डलसे पितुमण्डलमें आकर अपसव्य और दक्षिणाभिमुख हो

अपने आसनपर बैठकर यहाँकी पवित्री धारण कर ले। सर्वप्रथम पिता, पितामह तथा प्रपितामहके संयुक्त तीन अर्घपात्रोंको उत्तान (सीधा) कर दे। सव्य पूर्वाभिमुख हो जाय और हाथमें त्रिकुश, तिल, जल तथा रजतदक्षिणा अथवा निष्क्रय-द्रव्य लेकर दक्षिणादानका संकल्प करे—

हो तो 'विभज्य दातुमहमृत्युज्ये' कहकर रख दे। भोजनके अन्तमें दे।

छींटते हुए पितरोंका विसर्जन करे-

बोलकर विश्वेदेवके आसनपर जौ छींटते हुए उनका विसर्जन करे।

हो आचमन करके निम्न पितृगायत्रीमन्त्रका तीन बार पाठ करे—

बुझा दे।

सपिण्डीकरणश्राद्धे तदीयपितृपितामहप्रपितामहानां ""गोत्राणां ""शर्मणां /वर्मणां /गुप्तानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां सपिण्डीकरणश्राद्धप्रतिष्ठार्थमेतानि रजतखण्डानि (तन्निष्क्रयद्रव्यं) "गोत्राय " शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे। कहकर हाथका जल उपस्थित ब्राह्मणको दे दे अथवा निमन्त्रित ब्राह्मणोंको विभाजित कर देना

ॐ वाजे वाजेऽवत वाजिनो नो धनेषु विप्रा अमृता ऋतज्ञाः। अस्य मध्वः पिबत मादयध्वं तृप्ता यात पथिभिर्देवयानैः॥ देवविसर्जन — विश्वेदेवमण्डलमें आकर सव्य उत्तराभिमुख हो जाय और 'विश्वेदेवाः प्रीयन्ताम्'

**पितृविसर्जन**—अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर निम्न मन्त्र पढते हुए पित्रादिके आसनपर तिल

पितृगायत्रीका पाठ—विश्वेदेवोंकी परिक्रमा करते हुए पितृमण्डलमें आ जाय, सव्य पूर्वाभिमुख

रक्षादीपनिर्वापण — अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर प्याली आदि रखकर एक बारमें रक्षादीप

ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः।

॥ सपिण्डीकरणश्राद्ध पूर्ण हुआ॥

ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥

प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् । स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः॥ यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्॥ यत्पादपङ्कजस्मरणाद् यस्य नामजपादिप । न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे साम्बमीश्वरम्॥

प्रार्थना — हाथ-पैर धोकर सव्य पूर्वाभिमुख हो जाय और भगवान्से प्रार्थना करे —

प्रार्थनाके अनन्तर श्राद्धीय वस्तुएँ ब्राह्मणको दे दे अथवा जलमें डाल दे।

संकल्प — ॐ अद्य ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य ""शर्मणः/वर्मणः/गुप्तस्य

# सपिण्डीकरणश्राद्धके बादके शय्यादानादि कृत्य

(६) जीवके उद्देश्यसे द्वादश कुम्भदान। (१) गणेशाम्बिका-पूजन, कलशपूजन तथा हवन।

(७) तीन वर्द्धनीकलशोंका दान। (२) शय्यादान।

(३) सान्नोदककुम्भदान (वर्षाशन)। (८) विशेष वर्द्धनीकलशका दान।

(४) विविध दान। (९) श्रवणोंके लिये त्रयोदश घटदान। (१०) गरुडपुराण-समापन एवं आशीर्वचन। (५) पददान।

### गणेशाम्बिका-पूजन, कलशपूजन तथा हवन

सपिण्डीकरणश्राद्ध करनेके अनन्तर स्नान कर धुला वस्त्र—धोती पहन ले तथा उत्तरीय—चादर धारण कर

ले। तदनन्तर जलपूर्ण तथा पल्लवयुक्त एक कलश दाहिने हाथमें लेकर मंगलपाठ करता हुआ ब्राह्मणों तथा

परिजनोंके साथ घरपर आये और सर्वप्रथम गणेशाम्बिकापूजन करके हवन करे। तदनन्तर शय्यादानकर्म करे।

देशाचारके अनुसार द्वादशाहके दिन कुछ क्षेत्रोंमें सिपण्डीकरण घरमें ही किया जाता है। जहाँ घरमें

सपिण्डीकरण होता है, वहाँ उसी स्थानपर सपिण्डीकरण आदि कार्योंसे निवृत्त होकर गणेशाम्बिका-पूजन,

कलशपूजन तथा हवन कर लेना चाहिये, जिससे घरकी शुद्धि हो जाय।

आसनपर सव्य और पूर्वाभिमुख हो बैठ जाय। सभी पूजन-सामग्रीको यथास्थान रख ले।

आचमन, प्राणायामकर निम्न मन्त्रसे अपने ऊपर तथा सभी सामग्रियोंपर जल छिडके—

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥

ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु।

रक्षादीप-प्रज्वालन—रक्षादीप जलाकर उसे अक्षतपुंजपर पूर्वाग्र स्थापित कर निम्न प्रार्थना करे— भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविघ्नकृत् । यावत् कर्मसमाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव॥

गन्ध, अक्षत, पुष्पसे दीपकका पूजन करे।

स्वस्तिपाठ — हाथमें अक्षत और पुष्प लेकर स्वस्तिपाठ करे— स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पृषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्ताक्ष्यीं अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो

बृहस्पतिर्द्धातु॥ पृषद्श्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो विद्थेषु जग्मयः। अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो

विश्वे नो देवा अवसागमन्निह।। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाछं

सस्तनृभिर्व्यशेमिह देवहितं यदायुः॥ शतमिन् शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम्। पुत्रासो यत्र

पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायुर्गन्तोः॥ अदितिद्यौरिदितिरन्तिरक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः। विश्वे

देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्॥ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षछं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः

शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वछं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः

सा मा शान्तिरेधि॥ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः॥

सुशान्तिर्भवतु॥

सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः । लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः॥

धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः । द्वादशैतानि नामानि पठेच्छणयादपि॥ २६८ अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \* विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा । सङ्ग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते॥

शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम् । प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये॥

सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥

अभीप्सितार्थिसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः । सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये

अक्षत और पुष्पको सामने छोड़ दे। पुन: दाहिने हाथमें त्रिकुश, अक्षत, जल लेकर निम्न संकल्प करे— प्रतिज्ञासंकल्प — ॐ अद्य ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य ""शर्मणः/वर्मणः/गुप्तस्य मम पितुः ( "'गोत्रायाः मम मातुः ) द्वादशाहे श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलप्राप्त्यर्थं गणेशाम्बिकादिपूजनपूर्वकं यथा-

गणेश-गौरीपूजन

सर्वप्रथम संक्षेपमें गणेश-गौरीका पूजन करे।

शक्त्यलङ्कृतशय्यादानपददानादिकर्म करिष्ये। संकल्पका जल छोड़ दे।

सुपारीमें मौली लपेटकर अक्षतपुंजपर स्थापित कर ले। प्रतिष्ठा कर ले।

भगवान् गणेशका ध्यान—हाथमें अक्षत लेकर भगवान् गणेशका ध्यान करे— गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्।

उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्॥ भगवती गौरीका ध्यान—

नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं

नमः प्रकृत्ये भद्राये नियताः प्रणताः स्म ताम्॥

इस प्रकार गौरी-गणेशका ध्यान कर 'ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः' इस मन्त्रसे आवाहन करे और अक्षत

चढ़ा दे।

प्रतिष्ठा — हाथमें अक्षत-पुष्प लेकर निम्न मन्त्रसे गणेशाम्बिकाकी प्रतिष्ठा करे—

ॐ मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञछं समिमं दधातु।

विश्वे देवास मादयन्तामो ३म्प्रतिष्ठ॥ इह

अक्षत-पुष्प छोड़ दे। तदनन्तर 'ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः' इस मन्त्रसे संक्षेपमें गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि उपचारोंसे

गणेशाम्बिकाकी पूजा करे और अन्तमें पुष्पांजलि लेकर प्रार्थना करे-

विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय।

नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते॥

त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया।

सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः॥

पुष्पांजलि चढ़ा दे और प्रणाम निवेदन करे। समर्पण — अनया पूजया गणेशाम्बिक प्रीयेताम् , न मम।

### कलश-स्थापन

कलशमें रोलीसे स्वस्तिकका चिहन बनाकर गलेमें तीन धागोंवाली मौली लपेटे और उस कलशको पूजित

भूमिपर सप्तधान्य (जौ, धान, तिल, कँगनी, मूँग, चना तथा साँवा) अथवा गेहूँ, चावल या जौपर स्थापित कर दे। कलशमें जल, चन्दन, दुर्वा, द्रव्य, पुष्प, सुपारी आदि छोड़ दे। पंचपल्लव छोड़े। वस्त्रसे अलंकृत

२६९

पुष्प लेकर निम्न मन्त्रसे कलशके अधिष्ठातृदेव भगवान् वरुणका आवाहन करे— ॐ तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविभि:। अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुशछस मा न आयुः प्र मोषीः॥

करे। तदनन्तर चावलसे भरे एक पात्रको कलशके ऊपर रखे और लाल वस्त्रसे वेष्टित नारियल रख दे।

तत्पश्चात् स्थापित कलशमें वरुण आदि देवताओंका आवाहन करना चाहिये। सर्वप्रथम हाथमें अक्षत-

'ॐ अपाम्पतये वरुणाय नमः'—कहकर अक्षत-पुष्प कलशपर छोड् दे। तदनन्तर अन्य देवोंका आवाहन निम्न मन्त्रोंको पढ़ते हुए करे-

कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः । मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः॥ कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा । ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः॥ अङ्गेश्च सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः। अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा॥

आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः। गङ्गे च यमुने चैव गोदाविर सरस्वित। नर्मदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन् सिन्निधिं कुरु॥

सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः। आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः॥

प्रतिष्ठा — अक्षत लेकर निम्न मन्त्रसे कलश तथा आवाहित देवताओंकी प्रतिष्ठा करे और अक्षत छोड़े—

ॐ मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञछं समिमं दधातु।

मादयन्तामो३म्प्रतिष्ठ॥ विश्वे देवास इह प्रतिष्ठाके अनन्तर 'ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः' इस मन्त्रसे संक्षेपमें गन्ध, अक्षत, धृप, दीप,

नैवेद्य आदि उपचारोंसे पूजन करे और निम्न मन्त्रसे प्रार्थना करे—

नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय। सुपाशहस्ताय झषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते॥ 'ॐ अपाम्पतये वरुणाय नमः।'

पुष्पांजित्नि-नमस्कार—'ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि'

## कहकर पुष्पांजलि समर्पित करे और प्रणाम करे।

# हवन-विधान

# स्थान आदिकी शुद्धिके निमित्त संक्षिप्त हवन करनेकी भी विधि है। तिल, चावल, जौ, घी तथा देशी

शक्कर आदि मिलाकर लगभग पावभर शाकल्य बना लेना चाहिये। चार ईंटें बिछाकर मिट्टी या बालुसे एक वेदी बना ली जाय तथा पंच-भूसंस्कार कर ले। मिट्टी या किसी धातुके पात्रमें या ताँबेके कुण्डमें मिट्टी

रखकर भी हवन किया जा सकता है। गोहरी और सिमधापर कर्पूर तथा घृतकी बत्तीसे अग्निका निर्माण

कर लेना चाहिये। तदनन्तर निम्न मन्त्रोंसे कर्ता अग्निमें घृतसे आहुति दे—

ॐ प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये न मम। ॐ इन्द्राय स्वाहा, इदं इन्द्राय न मम। ॐ अग्नये स्वाहा, इदमग्नये न मम। ॐ सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय न मम—इन चार आहुतियोंके पश्चात् निम्न दो

मन्त्रोंसे गणेश तथा अम्बिकाके निमित्त घीसे वराहृति दे-

ॐ गणानां त्वा गणपतिर हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिर हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिर हवामहे वसो मम। आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्॥ स्वाहा॥

ॐ अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके न मा नयति कश्चन। ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्।। स्वाहा।।

तदनन्तर पुरुषसूक्त (सहस्त्रशीर्षा०)-के सोलह मन्त्रोंसे शाकल्यद्वारा सोलह आहुतियाँ दे और फिर

200 अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

स्वाहा, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा—इन मन्त्रोंसे आहुति दे।

अन्तमें संक्षेपमें अग्निपूजन करके 'ॐ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा, इदमग्नये स्विष्टकृते न मम' कहकर बचे हुए शाकल्यसे एक साथ आहुति दे। इस प्रकार हवनकार्य सम्पन्न करे। मृत्युके पूर्व यदि दशमहादान, अष्टमहादान तथा पंचधेनुदान या उसका निष्क्रयदान नहीं किया गया

इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा, कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा, स्थानदेवताभ्यो नमः स्वाहा, वास्तुदेवताभ्यो नमः

हो तो पृष्ठ-सं०६१के अनुसार शय्यादानसे पूर्व कर लेना चाहिये।

### शय्यादान

### गोबरसे लिपी हुई या धुली हुई पवित्र भूमि, आँगन अथवा दरवाजेपर दक्षिणशिरस्क एक शय्या लगाये।

उसपर बिछावन बिछा दे। ओढ़नेकी रजाई या कम्बल अथवा चादर-तिकया आदि रख दे। साथ ही आइना,

कंघी, माला, गन्ध (स्त्री हो तो आभूषण आदि), पुरुषके लिये छाता, जूता, पूजा-सामग्री, पुस्तक तथा

भोजननिर्माणोपयोगी पात्र रख दे। शय्याके नीचे ईशानकोणमें सामर्थ्यानुसार धातु या मिट्टीका बना घृतपात्र, अग्निकोणमें कुमकुमपात्र, नैर्ऋत्यकोणमें गेहँसे भरा पात्र तथा वायव्यकोणमें जलपात्र रखे। साथ ही

### सप्तधान्य<sup>२</sup> तथा सिरहानेके नीचे घृतकुम्भ, फूल, माला आदि वस्तुओंको यथास्थान रख दे। ब्राह्मण-वरण

शय्यादान ग्रहण करनेवाले ब्राह्मणको उत्तराभिमुख आसनपर बैठाये।

दाहिने हाथमें त्रिकुश, अक्षत, जल तथा वरण-द्रव्य लेकर संकल्प करे-

संकल्प — ॐ अद्य "'गोत्र: "'शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् "'गोत्रस्य ( "'गोत्राया: ) द्वादशाहे शास्त्रोक्तफलप्राप्यर्थं

क्रियमाणे शय्यादानादिकर्मणि शय्यादिप्रतिग्रहीतृत्वेन एभिर्वरणद्रव्यैः <sup>....</sup>गोत्रं <sup>....</sup>शर्माणं सपत्नीकम्<sup>३</sup> भवन्तं वृणे।

—ऐसा बोलकर वरण-द्रव्यादि ब्राह्मणको दे दे।

ब्राह्मण बोले—'वृतोऽस्मि'।

तदनन्तर 'द्विजदम्पतिभ्यां नमः' इस मन्त्रसे गन्ध, अक्षत, पुष्प, दीप, माला तथा दक्षिणा आदिसे

द्विजदम्पतीका पूजन करे।

लक्ष्मीनारायणकी प्रतिमाका पूजन—स्वर्णकी लक्ष्मीनारायणकी प्रतिमामें ॐ लक्ष्मी-

नारायणाभ्यां नमः, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि—कहकर भगवान् लक्ष्मीनारायणका आवाहन करे।

१. गरुडपुराणमें शय्याका स्वरूप इस प्रकार बताया गया है—

तस्माच्छय्यां समासाद्य सारदारुमयीं शुभाम् । दन्तपत्रचितां रम्यां हेमपट्टैरलङ्कृताम् ॥ रक्ततूलिप्रतिच्छन्नां तस्यां संस्थाप्य हैमं च हरिं लक्ष्म्या समन्वितम् । घृतपूर्णं च कलशं तत्रैव परिकल्पयेत्॥ ताम्बूलं कुङ्कुमाक्षोदं कर्पूरागुरुचन्दनम् । दीपकोपानहौ छत्रं चामरासनभाजनम् ॥

पार्श्वेषु स्थापयेद् भक्त्या सप्त धान्यानि चैव हि । शयनस्थं च भवति यच्च स्यादुपकारकम्॥ भुङ्गारकादर्शपञ्चवर्णवितानशोभितम्

२. यवगोधूमधान्यानि तिला: कङ्कुस्तथैव च।श्यामाकं चीनकञ्चैव सप्तधान्यमुदाहृतम्॥ (षट्त्रिंशन्मत) जौ, गेहूँ, धान, तिल, टाँगुन, साँवा तथा चना-ये सप्तधान्य कहलाते हैं। यवधान्यतिलाः कङ्गः मुद्गचणकश्यामकाः। एतानि सप्तधान्यानि सर्वकार्येषु योजयेत्॥ मतान्तरसे जौ, धान, तिल, कंगु (कँगनी), मूँग, चना तथा साँवा—ये सप्तधान्य कहलाते हैं। ३. यदि ब्राह्मणपत्नी न हो तो ब्राह्मणके वामभागमें पत्नीके प्रतिनिधिके रूपमें कुश रख दे।

शुभशीर्षोपधानिकाम् । प्रच्छादनपटीयुक्तां गन्धधूपाधिवासिताम्॥

। शय्यामेवंविधां कृत्वा ब्राह्मणाय निवेदयेत्॥

(ग०पु०, प्रेतकल्प अ० २४।५१-५६)

पुजन—'ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः' इस मन्त्रसे गन्ध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि उपचारोंसे प्रतिमाका पुजन कर प्रणाम निवेदन करे।

देवास

तदनन्तर हाथमें अक्षत लेकर निम्न मन्त्रसे प्रतिमाकी प्राण-प्रतिष्ठा करे—

पूजनके अनन्तर प्रतिमाको नारियल आदि किसी फलके साथ नवीन वस्त्रसे लपेटकर अथवा पान आदिके आसनपर शय्यापर रख दे।

शाय्यापूजन — 'सोपकरणशय्यायै नमः' इस मन्त्रसे शय्याका गन्धादि उपचारोंसे पूजन कर ले। पूजनको सांग बनानेके लिये हाथ जोड़कर 'प्रमाण्ये देव्ये नमः' इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए शय्याको

प्रणाम करे और उसके बाद एक प्रदक्षिणा करे। जलसे शय्या तथा सभी देय वस्तुओंको सींच दे।

विश्वे

—मन्त्र पढकर अक्षत छोडे।

ब्राह्मणको जलदान—तदनन्तर किसी पात्र या दोनियामें जल लेकर— **'इमां सोपकरणां यथाशक्त्यलङ्कृतां शय्यां ते ददानि'** बोलकर ब्राह्मणके हाथमें जलपूर्ण दोनिया दे दे।

ब्राह्मण बोले-'ददस्व'।

शाय्यादान — हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत, पुष्प तथा द्रव्य लेकर शय्याकी पाटीका स्पर्श करते हुए

निम्न संकल्प करे-

शय्यादान-संकल्प — ॐ विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत् अद्यैतस्य

अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते महाश्मशाने भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे )

गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""शर्मणः ( ""देव्याः ) द्वादशाहे महिमण्डलसहित-समृद्धिविशिष्टराजकुलजन्म-बहुगन्धर्वोपगीयमानकीर्तिकत्वविशिष्ट-दिव्यदेहत्व-हस्त्यश्वरथयानाधिपत्य-महामहेन्द्रत्व-महेश्वरपुरगमनपूर्वक-

प्राप्तिपूर्वक-धनधान्यसमृद्धिमत्व-विष्णुलोकवासकामः घृतकुम्भजलकलश-ताम्बूलकुङ्कुमागरु-कर्पूरदीपिका-पादुकोपानच्छत्र-चामरासन-नानाविधभाजन-सुवर्णरजतभूषणविविधभक्ष्यभोज्यादर्शभूषणसिन्द्रादि-

विष्णुदैवत्यामिमां शय्यां शास्त्रोक्त-फलप्राप्तिपूर्वकभगवत्प्रीत्यर्थं ""गोत्राय ""शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे। संकल्पका जलादि ब्राह्मणके हाथमें दे दे।

ब्राह्मण बोले—'स्वस्ति'। हाथमें त्रिकुश, अक्षत एवं जल लेकर निम्न संकल्प करे-

विष्णोराज्ञया जगत्सृष्टिकर्मणि प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्द्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्प्रथमचरणे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे ""क्षेत्रे (यदि काशी हो तो

बौद्धावतारे ""संवत्सरे उत्तरायणे/दक्षिणायने ""ऋतौ ""मासे ""पक्षे ""तिथौ ""वासरे ""गोत्र: ""शर्मा/वर्मा/

विविधहर्षभोग्यत्ववरशय्यासमस्तावच्छिन्न-वस्त्रतन्तुसमसंख्यवर्षसहस्त्रावच्छिन्न-देवलोक-मदनसमदेह-

सौभाग्यद्रव्य-यथासम्भवपट्टकौशेय-क्षौमोर्णकार्पासवस्त्रादि-नानाविधोपस्करणान्वितां लक्ष्मीनारायणप्रतिमासहितां

सांगतासंकल्प—ॐ अद्य ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""शर्मणः

( ""देव्याः ) द्वादशाहे कृतस्य यथाशक्तिसमलङ्कृतसोपकरणशय्यादानकर्मणः साङ्गताप्रतिष्ठासिद्ध्यर्थीममां दक्षिणां ""गोत्राय ""शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे।

ॐ मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञछं समिमं दधातु।

इह

मादयन्तामो ३म्प्रतिष्ठ॥

प्रार्थना — अन्तमें भगवान्से प्रार्थना करे—

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

यथा न कृष्णशयनं शून्यं सागरजातया। शय्या ममाप्यशून्यास्तु तथा जन्मनि जन्मनि॥

विविध दान

ॐ अद्य ""गोत्र: ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""शर्मण:/वर्मण:/गुप्तस्य ( ""देव्या: )

तदनन्तर सभी परिवारजनोंसहित चार बार परिक्रमा करके उनसे आशीर्वाद लेनेकी परम्परा है।

हाथमें पुष्प लेकर—'कृतेनानेन सोपकरणशय्यादानाख्येन कर्मणा भगवान् श्रीलक्ष्मीनारायणः प्रीयताम्'—

देशाचारके अनुसार शय्यापर ब्राह्मणदेवको बैठाकर कुछ मिष्टान्न खिलाकर जल पिलाया जाता है,

सान्नोदककुम्भदान (वर्षाशन) मृत व्यक्तिके निमित्त वर्षभरके लिये सभी प्रकारकी भोजनसामग्रीसहित घटका दान किया जाता है। अत:

द्वादशाहके दिन शय्यादानके अनन्तर यह दान करना चाहिये। इससे मृत व्यक्तिकी क्षुधा-पिपासा शान्त होती है।

जलपूर्ण धातु-कलशके साथ वर्षभरके लिये षड्रसादि उपस्करसहित भोजनसामग्री एक स्थानपर एकत्र करके उनमें तुलसी छोड़कर भगवान्को समर्पित कर दे। फिर 'इदं वर्षाशनं सोपस्करं ते ददानि' कहकर

कहकर पुष्प चढ़ा दे। हाथ जोड़ ले।

दानग्रहीता ब्राह्मणके हाथमें जल दे और ब्राह्मण 'ददस्व' कहे। देय सामग्रीको जलसे सींच दे, तदनन्तर

त्रिकुश, अक्षत, जल लेकर दानका संकल्प करे-संकल्प — ॐ अद्य "'गोत्रः "'शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् "'गोत्रस्य ( "'गोत्रायाः ) द्वादशाहे क्षुधातृषानिवृत्ति-

पूर्वकाक्षयतृप्तिसम्पादनार्थं शास्त्रोक्तफलप्राप्त्यर्थं च सोपस्करं वर्षाशनं जलपूर्णघटसहितं भवते सम्प्रददे। संकल्पका जल ब्राह्मणके हाथमें दे दे।

ब्राह्मण बोले—'स्वस्ति'। सांगतासंकल्प — त्रिकुश, अक्षत, जल तथा सांगता-द्रव्यदक्षिणा लेकर निम्न संकल्प करे—

ॐ अद्य ""गोत्र: ""शर्मा वर्मा / गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) द्वादशाहे कृतैतत्सोपस्करसानोदकघटदान-साङ्गताप्रतिष्ठासिद्ध्यर्थिमदं दक्षिणाद्रव्यं भवते सम्प्रददे। बोलकर दक्षिणा ब्राह्मणको दे दे।

सान्नोदककुम्भदानके अनन्तर कपिला गौ, वाहन, महिषी, शिविका (पालकी), भूमि तथा वृक्ष आदिके दानकी भी विधि है। अपनी श्रद्धा और शक्तिके अनुसार निष्क्रयरूपमें भी इनका दान किया जा सकता है। निष्क्रयरूपमें दानका संकल्प इस प्रकार है—

द्वादशाहे शास्त्रोक्तानां कपिलागवीवाहनमहिषीशिविकाभूमिवृक्षादिदानजन्यफलप्राप्त्यर्थं यथाशक्ति-तिनष्क्रयभूतद्रव्यं ""शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे।

हाथका संकल्पजल छोड दे। दक्षिणा ब्राह्मणको दे दे।

पददान गरुडपुराणके अनुसार (१) छत्र, (२) उपानह (जूता), (३) वस्त्र, (४) मुद्रिका (अँगूठी),

\*यदि वस्तुओंका प्रत्यक्ष दान करे तो वहाँ प्रत्येक वस्तुके दानके लिये अलग-अलग संकल्प करना चाहिये।

१७३ देशाचारके अनुसार कुछ पद्धतियोंमें निम्न तेरह वस्तुओंका एक पदके रूपमें वर्णन है। यथा— (१) आसन, (२) जूता, (३) छत्र (छाता), (४) अँगूठी (सोने, चाँदी या ताँबेकी), (५) कमण्डल् (ताँबे, पीतलका या गंगा-जमुनी), (६) अन्न, (७) जल, (८) बर्तन (पात्र), (९) वस्त्र, (१०) घी,

# (५) कमण्डलु, (६) आसन, (७) भाजन (बर्तन) तथा (८) भोज्यसामग्री—इन आठ वस्तुओंका एक पद

होता है।

\*सपिण्डीकरणश्राद्धके बादके शय्यादानादि कृत्य **\*** 

(११) यज्ञोपवीत, (१२) छडी, (१३) ताम्बुल (पान)। ऐसे तेरह संख्यामें पद देने चाहिये। इन तेरह वस्तुओंको दक्षिणोत्तर क्रमसे रख दे।<sup>२</sup> दाहिने हाथमें त्रिकुश, अक्षत, जल लेकर निम्न रीतिसे प्रतिज्ञासंकल्प करे-

प्रतिज्ञासंकल्प — ॐ अद्य ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""शर्मणः/ वर्मणः /गुप्तस्य ( ""देव्याः ) द्वादशाहे शास्त्रोक्तपददानजन्यफलप्राप्त्यर्थं त्रयोदशपददानानि करिष्ये तदङ्गत्वेन देयद्रव्यपूजनं च करिष्ये। पदपूजा — देयवस्तुओं की गन्ध, अक्षत, पुष्प आदि उपचारों से पूजा करे, जलसे सींच दे, तदनन्तर

दानका संकल्प करे-पददानका संकल्प—त्रिकुश, अक्षत, जल लेकर संकल्प करे— ॐ अद्य ""गोत्र: ""शर्मा/वर्मा/गृप्तोऽहम् ""शर्मण:/वर्मण:/गृप्तस्य (""देव्या:) द्वादशाहे

शास्त्रोक्तफलप्राप्त्यर्थं साङ्गताद्रव्यसहितानि त्रयोदशपदानि नानानामगोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विभज्य दातुमृत्सुज्ये। कहकर संकल्पजल छोड़ दे और वस्तुएँ ब्राह्मणोंको दे दे।

जीवके उद्देश्यसे द्वादश कुम्भोंका दान संकल्प — त्रिकुश, अक्षत तथा जल लेकर द्वादश कुम्भोंके दानका इस प्रकार संकल्प करे—

ॐ अद्य ""गोत्र: ""शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहं ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""शर्मण: / वर्मण: / गुप्तस्य ( ""देव्या: )

द्वादशाहे दिवंगतजीवस्य यममार्गे अक्षयसुखप्राप्त्यर्थं याम्यपुरुषप्रीत्यर्थं शास्त्रोक्तफलप्राप्त्यर्थं च इमान् पक्वान्नजलप्रितान् द्वादशघटान् (जो वस्त्र देना चाहें, वे संकल्पमें 'सवस्त्रान्' पद जोड़ लें)

सदक्षिणान् विविधगोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विभज्य दातुमुत्सुज्ये। ऐसा कहकर बारह कुम्भ बारह ब्राह्मणोंको

### भोजन कराकर दक्षिणाके साथ दे दे।

# तीन वर्द्धनीकलशोंका दान

तीन कलशोंमें जल भरकर उनके ऊपर किसी धातू अथवा मिट्टीके पात्रमें पक्वान्न तथा फल रखकर

उन्हें वस्त्रसे ढककर गन्ध, अक्षतसे उनकी पूजा कर ले। इनमें प्रथम कलश भगवान् विष्णु, द्वितीय कलश धर्मराज तथा तृतीय कलश चित्रगुप्तके निमित्त दिया जाता है। तीनों कलशोंके दानका पृथक्-पृथक् संकल्प

इस प्रकार है-

१. छत्रोपानहवस्त्राणि मुद्रिका च कमण्डलु: । आसनं भाजनं भोज्यं पदं चाष्टविधं स्मृतम् ॥ (गरुडपुराण, प्रेतखण्ड ४।९)

२. पददानकी सांगता-दक्षिणा भी साथमें रख दे। ३. द्वादशाहे विशेषेण उद्कुम्भान् प्रदापयेत् । विधिना तत्र संकल्प्य घटान् द्वादशसंख्यकान् ॥ (गरुडपुराण,प्रेतखण्ड ३७।७)

४. एकापि वर्द्धनी तत्र पक्वान्नफलपूरिता । विष्णुमुद्दिश्य दातव्या संकल्प्य ब्राह्मणे शुभे ॥ एको वै धर्मराजाय तेन तुष्टेन मुक्तिभाक्। चित्रगुप्ताय चैकं तु गतस्तत्र सुखी भवेत्॥

एका वै वर्द्धनी तत्र तस्यां पात्रं तु वंशजम्॥ पूजियत्वा सुगन्धिभि: । ब्राह्मणेभ्यो विशेषेण जलपूर्णानि दापयेत्॥(ग०पु०, प्रेत० ३७।८-९,१३-१४) वस्त्रेणाच्छादयेत्तान्तु

ब्राह्मण 'स्वस्ति' बोले।

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

वर्द्धनीसंज्ञकिममं कलशं ""गोत्राय ""शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे। (२) ॐ अद्य ""गोत्र: ""शर्मा /वर्मा / गुप्तोऽहं श्रीधर्मराजप्रीतये पक्वान्नयुतं सजलं वर्द्धनीसंज्ञकिममं कलशं ""गोत्राय ""शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे।

हाथमें त्रिकुश, अक्षत, जल, पृष्प तथा द्रव्य लेकर सर्वप्रथम विष्णुकलशके दानके लिये संकल्प बोले।

संकल्प—(१) ॐ अद्य ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहं श्रीविष्णुप्रीतये पक्वान्नयुतं सजलं

(३) ॐ अद्य ""गोत्र: ""शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहं श्रीचित्रगुप्तप्रीतये पक्वान्नयुतं सजलं वर्द्धनीसंज्ञकिममं

इसी प्रकार धर्मराजकलश तथा चित्रगुप्तकलशके दानके लिये भी संकल्प करे। दान ग्रहण करनेके अनन्तर

कलशं ""गोत्राय ""शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे। विशेष वर्द्धनीकलशका दान

इन तीन कलशोंके साथ ही एक विशेष वर्द्धनीकलशका दान भी करना चाहिये। एक जलपूर्ण कलशके

ऊपर किसी बाँसकी टोकरीमें फल तथा पक्वान्न रखकर उसे वस्त्रसे आच्छादित कर गन्ध, अक्षतसे उसकी

पूजा करे और हाथमें त्रिकुश, अक्षत, जल लेकर दानका संकल्प करे-

संकल्प — ॐ अद्य "'गोत्र: "'शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहमिमं विशेषवर्द्धनीसंज्ञकं कलशं शास्त्रोक्तफलप्राप्त्यर्थं **""गोत्राय ""शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे।** 

संकल्पका जल छोड़ दे और विशेष वर्द्धनीकलश ब्राह्मणको प्रदान कर दे। ब्राह्मण बोले—'स्वस्ति'।

समर्पण — अनेन वर्द्धनीकलशदानकर्मणा भगवान् श्रीलक्ष्मीनारायणः प्रीयताम्, न मम।

श्रवण नामक ऋषियोंके लिये त्रयोदश घटदान

### गरुडपुराणके अनुसार श्रवण ब्रह्माजीके मानस पुत्र हैं। इनकी संख्या बारह है। ये जीवोंके सभी शुभाशुभ

## कर्मोंका ज्ञान रखते हैं और सब कुछ चित्रगुप्त एवं यमराजको सत्य-सत्य बताते हैं। गरुडपुराणमें इन श्रवणोंकी

प्रसन्तता तथा तृप्तिके लिये अन्तपूरित बारह कुम्भ तथा एक कुम्भ भगवान् विष्णुके निमित्त देनेकी विधि है।

जो श्रद्धालु इसे करना चाहें वे जलपूरित तेरह कलशोंके ऊपर किसी पात्रमें मिष्टान्न, पक्वान्न रखकर दक्षिणाके

साथ संकल्प कर ब्राह्मणको दे दें। \* कलश यथाशक्ति धातु अथवा मिट्टीके भी हो सकते हैं।

संकल्प — हाथमें त्रिकुश, अक्षत, जल लेकर घटदानका संकल्प करे— ॐ अद्य ""गोत्र: ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य (""गोत्राया:) ""शर्मण:/वर्मण:/गुप्तस्य

( " देव्या: ) द्वादशाहे श्रीविष्णुप्रीतये तथा ब्रह्मपुत्रश्रवणादिऋषीणां च प्रीतये इमान् अन्नसहितान्

जलपूर्णान् त्रयोदशसंख्याकान् सदक्षिणान् घटान् विभज्य नानानामगोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दातुमुत्सृज्ये।

कहकर संकल्पजल छोड़ दे और श्रवणोद्देश्यक घट ब्राह्मणोंको प्रदान करे। प्रत्यक्ष गोदान — जो लोग प्रत्यक्ष गोदान करना चाहें वे पृ०-सं० ७४ में गोदानकी विधि दी गयी

है, तदनुसार प्रत्यक्ष गोदान करें।

**ब्राह्मणभोजनका संकल्प**—हाथमें त्रिकुश, अक्षत तथा जल लेकर निम्न संकल्प करे— ॐ अद्य ""गोत्रः ""शर्मा /वर्मा / गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः ) नामधेयस्य मम पितुः /मातुः

\*गरुडपुराण प्रेतखण्ड अ० १६-१७।

२७५

कृतानां श्राद्धानां प्रतिष्ठार्थं क्षुधातृषानिवृत्तिपूर्वकाक्षयतृप्तिसम्पादनार्थं शास्त्रोक्तफलप्राप्त्यर्थं पञ्चबलिपूर्वकं यथासंख्याकान् नानानामगोत्रान् ब्राह्मणान् भोजियष्ये, दक्षिणाप्रदानं च करिष्ये।

पंचवलि — ब्राह्मणभोजनसे पूर्व पंचबलि कर लेनी चाहिये। बलि निकालकर गौ, कुत्ता तथा कौआ आदिको समर्पित कर दे। पंचबलिको विधि पु०-सं० १२ में दी गयी है।

श्राद्धके सम्पूर्ण कृत्योंमें न्यूनातिरिक्त दोषनिवारणार्थ गोनिष्क्रयका संकल्प करना चाहिये। हाथमें त्रिकुश,

अक्षत तथा जल लेकर निम्नलिखित संकल्प करे-

गोनिष्क्रयसंकल्प—ॐ अद्य ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य (""गोत्रायाः) ""शर्मण:/वर्मण:/गुप्तस्य ( ""देव्या: ) उद्देश्येन कृतेऽस्मिन् षोडशत्रयसहितसपिण्डनान्तश्राद्धाख्ये कर्मणि

संजातन्युनातिरिक्त दोषपरिहारार्थं ""गोत्राय ""शर्मणे ब्राह्मणाय आचार्याय गोनिष्क्रयभृतद्रव्यं भवते सम्प्रददे। कहकर यथाशक्ति किंचित् द्रव्य आचार्यको दे दे।

आचार्य बोले—'स्वस्ति'।

### गरुडपुराण-समापन एवं आशीर्वचन

### गरुडपुराणकी कथाका समापन सभी कार्योंसे निवृत्त होकर करनेकी परम्परा है। कुछ लोग अपने

देशाचारके अनुसार ब्राह्मण-भोजनके पूर्व पददानके अनन्तर इस कार्यको सम्पन्न कर लेते हैं। कुछ लोग

सब कार्य सम्पन्न होनेके बाद अन्तमें करते हैं। देशाचारके अनुसार पुरुषके श्राद्धके उपरान्त श्राद्धकर्ताको

'पगड़ी-बन्धन' कराया जाता है। लोकाचारके अनुसार मन्दिरमें भगवद्दर्शन तथा श्रेष्ठजनोंको प्रणाम

करना चाहिये।

गरुडपुराणकथावाचक तथा गरुडपुराणपुस्तककी पंचोपचारसे पूजा करके ब्राह्मणको दक्षिणा प्रदान करनी चाहिये।

दक्षिणादानका संकल्प— हाथमें त्रिकुश, अक्षत, जल तथा दक्षिणा लेकर संकल्प करे—ॐ

अद्य ""गोत्रः ""शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""शर्मणः / वर्मणः / गुप्तस्य ( ""देव्याः )

द्वादशाहे गरुडपुराणश्रवणजन्यफलप्राप्त्यर्थं श्रुतस्य गरुडपुराणपारायणस्य साङ्गतासिद्ध्यर्थमिमां वस्त्रादियुतां दक्षिणां ""गोत्राय वाचकाय ""शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे।

संकल्पके अनन्तर दक्षिणा प्रदान करे। समर्पण तथा प्रार्थना — निम्न मन्त्र पढ़कर सम्पूर्ण कर्म भगवानुको निवेदित करे और प्रार्थना करे—

प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् । स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः॥

यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्॥

यत्पादपङ्कजस्मरणाद् यस्य नामजपादिप । न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे साम्बमीश्वरम्॥ ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः।

ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः।

॥ द्वादशाह पूर्ण हुआ॥

\* गरुडपुराणकी कथाके अनन्तर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'—इस मन्त्रसे १०८ आहुतिद्वारा हवन करानेका भी विधान है।

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

# विविध श्राद्ध

### उत्तमषोडशीकी आवृत्ति

(१) ऊनमासिक (पाक्षिक)—मृत्यृतिथिसे ठीक बीसवें दिन।\*

उत्तमषोडशीके श्राद्धोंकी पुनरावृत्तिका निम्नलिखित क्रम है—

(२) मध्या मार्गिकः मध्या मार्गके गर्ण होनेमा हिनीय मार्गके मध्या हिन

(२) प्रथम मासिक—प्रथम मासके पूर्ण होनेपर द्वितीय मासके प्रथम दिन मृत्युतिथिपर।

(३) त्रैपाक्षिक—मृत्युतिथिसे डेढ़ महीनेपर उसी तिथिको।

(४) द्वितीय मासिक—तृतीय मासके प्रथम दिन मृत्युतिथिपर।

(५) तृतीय मासिक—चतुर्थ मासके प्रथम दिन मृत्युतिथिपर। (६) चतुर्थ मासिक—पंचम मासके प्रथम दिन मृत्युतिथिपर।

(७) पंचम मासिक—षष्ठ मासके प्रथम दिन मृत्युतिथिपर।

(८) ऊनषाण्मासिक—मृत्युतिथिसे साढ़े पाँच महीनेपर उसी तिथिको। (९) षाण्मासिक—सप्तम मासके प्रथम दिन मृत्युतिथिपर।

(१०) सप्तम मासिक—अष्टम मासके प्रथम दिन मृत्युतिथिपर।

(११) अष्टम मासिक—नवम मासके प्रथम दिन मृत्युतिथिपर।

(१२) नवम मासिक—दशम मासके प्रथम दिन मृत्युतिथिपर। (१३) दशम मासिक—एकादश मासके प्रथम दिन मृत्युतिथिपर।

(१४) एकादश मासिक—द्वादश मासके प्रथम दिन मृत्युतिथिपर।

(१५) ऊनाब्दिक—मृत्युतिथिसे साढ़े ग्यारह महीनेपर उसी तिथिको।

(वार्षिक मृत्युतिथिपर)।

(१६) आब्दिक (वार्षिक)—बारहवें मासके पूर्ण होनेपर त्रयोदश मासके प्रथम दिन मृत्युतिथिपर

### अपकर्षण करनेकी प्रकिया

उत्तमषोडशोके श्राद्धोंको पुनरावृत्तिके रूपमें निर्धारित तिथियोंपर वर्षपर्यन्त करनेकी विधि है। यदि बीचमें चूडाकरण, यज्ञोपवीत, विवाह तथा पुत्रजन्म आदि किन्हीं मांगलिक कार्योंकी सम्भावना हो तो इन श्राद्धोंके

चूडाकरण, यज्ञापवात, विवाह तथा पुत्रजन्म आदि किन्ही मागालक कार्याका सम्भावना हो तो इन श्राद्धाव अपकर्षण करनेका भी विधान है। अपकर्षण मृत्युतिथिवाले मासिक श्राद्धोंपर करना उत्तम पक्ष है।

\* पाक्षिकं श्राद्धं कुर्याद् विंशतितमे दिने। (गरुडपुराण-सारोद्धार १३।९९)

\*अपकर्ष करके उत्तमषोडशीके श्राद्धोंकी आवृत्तिकी एक ही दिन की जानेवाली प्रक्रिया \*

## अपकर्ष करके उत्तमषोडशीके श्राद्धोंकी आवृत्तिकी एक ही दिन की जानेवाली प्रक्रिया

अपकर्ष करनेका मुख्य काल अपकर्षण करनेकी निर्धारित तिथियोंपर है। इसके अनुसार बीसवें दिन (पाक्षिक श्राद्धपर) अथवा प्रथम मासिक श्राद्ध आदिके दिन करनेपर निम्नलिखित संकल्प करना चाहिये।

### अपकर्षका संकल्प

प्रतिज्ञासंक ल्प — दाहिने हाथमें त्रिकुश, तिल, जल लेकर बोले—

ॐ अद्य ""गोत्र: ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य अस्मित्पतु: ""शर्मण:/वर्मण:/गुप्तस्य

अक्षयलोकप्राप्त्यर्थं मम कुले माङ्गलिककर्मकरणाधिकारसिद्ध्यर्थं च ऊनमासिकश्राद्धतिथौ ऊनमासिकश्राद्धम्

करना चाहें, वे निम्न संकल्प करके श्राद्ध करें—

उसमें सोलह पिण्डमें उतने पिण्ड कम हो जायँगे। यहाँ आगे आनुमासिक श्राद्धका एक पिण्डका प्रयोग दिया गया है, उस प्रयोगके अनुसार सभी पिण्डोंकी श्राद्ध-प्रक्रिया पूरी करनी चाहिये। इसके करनेके उपरान्त साढे ग्यारह महीनेमें अथवा प्रथम वार्षिक तिथिपर कोई पिण्डदान करनेकी आवश्यकता नहीं है, केवल ब्राह्मणभोजन

> ॥ अपकर्ष करके उत्तमषोडशीके श्राद्धोंकी आवृत्तिकी एक ही दिन की जानेवाली प्रक्रिया पूर्ण हुई ॥

अथ च प्रथममासिकाद्याब्दिकान्तानि श्राद्धानि पुनरपकृष्य\* करिष्ये। हाथका संकल्पजल छोड़ दे।

जो लोग शीघ्रताके कारण सिपण्डीकरणके बाद बीसवें दिनके पूर्व किसी दिन अपकर्षण करके श्राद्ध

ॐ अद्य ""गोत्र: ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य अस्मित्पतु: ""शर्मण:/वर्मण:/गुप्तस्य

अक्षयलोकप्राप्त्यर्थं मम कुले माङ्गलिककर्मकरणाधिकारसिद्ध्यर्थं च त्रयोदशदिने/पंचदशदिने/सप्तदशदिने

200

**ऊनमासिकाद्याब्दिकान्तानि श्राद्धानि पुनरपकृष्य करिष्ये।** हाथका संकल्पजल छोड़ दे। जो लोग सिपण्डीश्राद्धके बाद बीसवें दिन अथवा उसके पूर्व उत्तमषोडशीका अपकर्षण करना चाहें, उन्हें

करा देना चाहिये।

एक साथ सोलह पिण्डदान करना चाहिये। जिस वर्ष अधिकमास हो, उस वर्ष सत्रह पिण्ड करनेकी विधि है। यदि प्रारम्भके उत्तमषोडशीके आनुमासिक आदि श्राद्ध किये जा चुके हों तो इसके बाद जो अपकर्षण होगा,

\* पूर्वमें सिपण्डीकरणके लिये उत्तमषोडशीका अपकर्ष करके श्राद्ध किया गया है, इसलिये यहाँ **पुनरपकृष्य**का प्रयोग किया गया है।

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \* २७८

# आनुमासिकसंज्ञक ऊनमासिक (पाक्षिक )-श्राद्ध

पूर्वनिर्धारित तिथिको गोबरसे लिपी हुई अथवा धुली हुई भूमिपर श्राद्धसामग्री लेकर आ जाय। स्नान,

सन्ध्या, नित्यकर्म करके खेत धुले दो वस्त्रों (धोती और उत्तरीय)-को धारण कर ले।

पाकिनर्माण — ईशानकोणमें पाकका निर्माण करना चाहिये। मिट्टीके नये बर्तनको जल डालकर

अच्छी तरह साफ कर ले। इसमें दूध और चावल छोड़कर प्रज्वलित गोहरीपर रखकर पाक तैयार करे।

श्राद्धके लिये प्रयोज्य द्रव्यका एक बार ही प्रक्षालन करना चाहिये। एक पिण्डके लिये पाकका निर्माण स्वयं

या सपिण्ड (परिवार)-द्वारा करवाये।

शिखाबन्धन — श्राद्धकर्ता अपने आसनपर सव्य पूर्वाभिमुख हो बैठ जाय, गायत्रीमन्त्रसे

शिखाबन्धन कर ले।

सिंचन-मार्जन — निम्न मन्त्रसे अपने ऊपर तथा श्राद्धीय वस्तुओंपर जल छिड्के— ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शृचिः॥

ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु॥

पवित्रीधारण—निम्न मन्त्रसे पवित्री पहन ले—

ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। पवित्रपते पवित्रपुतस्य यत्कामः पने तच्छकेयम्॥

आचमन — ॐ केशवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः। इन मन्त्रोंको बोलकर

आचमन करे। 🕉 हृषीकेशाय नमः कहकर हाथ धो ले।

प्राणायाम — प्राणायाम करे।

आसन और पात्रोंका रखना—दक्षिणभागमें आसनके लिये पलाश आदिके तीन पत्ते, उसके

आगे भोजनपात्रके रूपमें एक पत्ता रखे। भोजनपात्रके पश्चिममें जलपात्र तथा अर्घपात्र एवं सामने घृतपात्रके

लिये एक-एक दोनिया रखे। आसनपर दक्षिणाग्र मोटक रखे।

मन्त्रसे दीपककी प्रार्थना करे-

रक्षादीप-प्रज्वालन — तिलके तेलसे रक्षादीप जलाकर उसे तिलोंपर दक्षिणाभिमुख रख दे। निम्न

भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविघ्नकृत् । यावत् कर्मसमाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव॥

गदाधर आदिकी प्रार्थना—अंजलिमें फूल लेकर गयाधाम, गदाधर तथा पितरोंका स्मरण कर

निम्न मन्त्रसे प्रार्थना करे—

श्राद्धारम्भे गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरम्। स्विपतृन् मनसा ध्यात्वा ततः श्राद्धं समाचरेत्॥

🕉 गयायै नमः। ॐ गदाधराय नमः — कहकर फूल चढ़ा दे। तदनन्तर तीन बार 'ॐ श्राद्धभुम्ये नमः' कहकर भूमिपर जौ एवं पुष्प छोडे।

२७९

भूमिसहित विष्णु-पूजन—श्राद्ध आरम्भ करनेके पूर्व विष्णुभगवान्का पूजन करनेका विधान है। अतः शालग्रामशिलापर षोडशोपचार अथवा पंचोपचार पूजन करना चाहिये। यदि सम्भव न हो तो निम्न श्लोकसे विष्णुभगवान्का स्मरण-पूजन करते हुए पुष्पांजलि समर्पित कर श्राद्ध आरम्भ करना चाहिये-

शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्।

अक्षतोंके ऊपर जलसे भरा एक कलश रखकर उसमें चन्दन, तुलसी, जौ, पुष्प तथा कुश छोड़ दे और

🕉 यद्देवा देवहेडनं देवासश्चकुमा वयम् । अग्निर्मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चत्वछंहसः॥

लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।। 🕉 भूमिपत्नीसहिताय विष्णवे नमः — कहकर भगवान् विष्णुको प्रणामकर पुष्प अर्पित कर दे। कर्मपात्रका निर्माण — श्राद्धकर्ममें जलका उपयोग करनेके लिये कर्मपात्रका निर्माण कर ले।

ॐ यदि दिवा यदि नक्तमेनाशंसि चकुमा वयम्। वायुर्मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चत्वशंहसः॥ ॐयदि जाग्रद्यदि स्वप्न एनाछंसि चकुमा वयम्। सूर्यो मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चत्वछंहसः॥ प्रोक्षण — कर्मपात्रके जलसे कुशद्वारा अपना तथा सभी श्राद्धसामग्री एवं पाकका प्रोक्षण करे और

बोले—'श्वादिदुष्टदृष्टिनिपातदृषितपाकादिकं पूतं भवतु।'

त्रिकुशसे जलको दक्षिणावर्त आलोडित करते हुए निम्न मन्त्रोंको पढ़े-

दिग्-रक्षण— बायें हाथमें पीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ढककर निम्न मन्त्र बोले— नमो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम । इदं श्राद्धं हृषीकेश रक्ष त्वं सर्वतो दिश:॥ तदनन्तर दाहिने हाथसे सरसोंको पूर्व-दक्षिण आदि दिशाओंमें निम्न मन्त्रोंको पढ़ते हुए छोड़े-पूर्वमें-प्राच्ये नमः। दक्षिणमें — अवाच्ये नमः। पश्चिममें — प्रतीच्ये नमः। उत्तरमें — उदीच्ये नमः। आकाशमें —

हाथ जोडकर प्रार्थना करे-पूर्वे नारायणः पातु वारिजाक्षस्तु दक्षिणे । प्रद्युम्नः पश्चिमे पातु वासुदेवस्तथोत्तरे। ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेदधस्ताच्च त्रिविक्रमः॥

अन्तरिक्षाय नमः। भूमिपर-भूम्ये नमः।

नीवीबन्धन — किसी पत्र-पुटक या पानके पत्तेपर तिल, त्रिकुशका टुकडा लपेटकर निम्न मन्त्र पढते हुए दक्षिण कटिभागमें उसे खोंस ले, बाँध ले—

ॐ निहन्मि सर्वं यदमेध्यकृद् भवेद्धताश्च सर्वेऽसुरदानवा मया। यक्षाश्च रक्षांसि पिशाचगुह्यका हता मया यातुधानाश्च सर्वे॥ ॐ सोमस्य नीविरसि विष्णोः शर्मासि शर्मयजमानस्येन्द्रस्य योनिरसि सुसस्याः कृषीस्कृधि।

प्रतिज्ञासंक ल्प — दाहिने हाथमें त्रिकुश, तिल, जल लेकर निम्नरीतिसे प्रतिज्ञासंकल्प करे—

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय तत्सत् अद्यैतस्य विष्णोराज्ञया जगत्सृष्टिकर्मणि प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्द्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्प्रथमचरणे

\* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \* 260

जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे ""क्षेत्रे ( यदि काशी हो तो अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते महाश्मशाने भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे ) बौद्धावतारे ""नाम संवत्सरे उत्तरायणे/दक्षिणायने ····ऋतौ ····मासे ····पक्षे ····तिथौ ····वासरे ····गोत्रः शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहं ····शर्मणः/वर्मणः/गुप्तस्य

**पितृगायत्रीका पाठ**—निम्न पितृगायत्रीका तीन बार जप करे— ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥

**अक्षयतृप्यर्थम् आनुमासिकसंज्ञकमूनमासिकश्राद्धं<sup>१</sup> करिष्ये।** हाथका जल आदि छोड् दे।

**आसनदानका संकल्प**—अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर मोटक, तिल, जल लेकर निम्न

संकल्प करे—

ॐ अद्य ""गोत्रस्य अस्मित्पतुः ऊनमासिकश्राद्धे इदं मोटकरूपमासनं ते नमः<sup>२</sup>—कहकर संकल्पका जलादि आसनपर छोड दे।

पितरोंका आवाहन — हाथमें तिल लेकर निम्न मन्त्र पढ़ते हुए पितरोंका आवाहन करे—

ॐ आ यन्तु नः पितरः सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः।

अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधि ब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्॥

तदनन्तर 'ॐ अपहता असुरा रक्षाः सि वेदिषदः' कहकर आसनपर तिल छोड़ दे। अर्घपात्रनिर्माण

### अर्घपात्रमें पवित्रक रखना — कुशके एक पत्तेका पवित्रक बनाकर निम्नलिखित मन्त्र बोलते

हुए अर्घपात्र (पत्तेके दोने)-पर दक्षिणाग्र रख दे-

ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यिच्छद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पने तच्छकेयम्॥

**अर्घपात्रमें जल डालना** — अर्घपात्रमें निम्न मन्त्रको बोलकर जल डाल दे—

ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः॥

अर्घपात्रमें तिल डालना — नीचे लिखे मन्त्रको बोलकर अर्घपात्रमें तिल डाले—

ॐ तिलोऽसि सोमदैवत्यो गोसवो देवनिर्मित:।

प्रत्मिद्धः पृक्तः स्वथया पितृँल्लोकान् प्रीणाहि नः॥ स्वाहा॥

**अर्घपात्रमें चन्दन-फूल** — अर्घपात्रमें मौन होकर चन्दन-फूल रख दे।

अर्घपात्रका अभिमन्त्रण—अर्घपात्रको उठाकर बायें हाथमें रखे। अर्घपात्रसे पवित्रक

निकालकर भोजनपात्रपर उत्तराग्र रखकर 'ॐ नमो नारायणाय' मन्त्र बोलकर पंचपात्रसे थोडा जल

पवित्रकपर गिरा दे। अर्घपात्रको दाहिने हाथसे ढककर निम्न मन्त्र बोलते हुए उसका अभिमन्त्रण करे—

🕉 या दिव्या आप: पयसा सम्बभुवूर्या आन्तरिक्षा उत पार्थवीर्या:।

हिरण्यवर्णा यज्ञियास्ता न आपः शिवाः शश्स्योनाः सुहवा भवन्तु॥

१. इसी प्रकार अन्य श्राद्धोंमें ऊनमासिकके स्थानपर संकल्पोंमें तत्तत् श्राद्धोंके निर्देशके लिये मासिक आदि पदोंका प्रयोग करना चाहिये। २. आसनाह्वानयोरर्घे तथाक्षय्येऽवनेजने। क्षणे स्वाहा स्वधा वाणीं न कुर्यादब्रवीन्मनु:॥ (श्राद्धकाशिकामें धर्मप्रदीप)

तदनन्तर अर्घपात्रको दाहिने हाथमें रखकर मोटक, तिल, जल लेकर निम्न संकल्प बोले— अर्घदानका संकल्प—ॐ अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""शर्मन् / वर्मन् / गुप्त ऊनमासिकश्राद्धे

एषोऽर्घस्ते नमः। कहकर अर्घपात्रका जल पवित्रकपर गिरा दे। पुनः पवित्रकको उठाकर अर्घपात्रमें दक्षिणाग्र

रख दे और 'ॐ पित्रे स्थानमिस' कहकर आसनकी बायीं ओर अर्घको उत्तान\* रख दे तथा दक्षिणादानपर्यन्त

न हिलाये, न उठाये। आसनपर पूजन

### इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे।

इदं स्नानीयम् (सुस्नानीयम्) — कहकर स्नानीय जल दे।

**इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्)**—कहकर आचमनीय जल दे।

इदं वस्त्रम् (सुवस्त्रम्) — कहकर वस्त्र अर्पित करे। इदमाचमनीयम् ( स्वाचमनीयम् ) — कहकर आचमनीय जल दे।

इमे यज्ञोपवीते (सुयज्ञोपवीते) — कहकर यज्ञोपवीत चढ़ाये।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे। एष गन्धः (सुगन्धः) — कहकर गन्ध आघ्रापित करे।

इमे तिलाक्षताः (सुतिलाक्षताः ) — कहकर तिलाक्षत चढ़ाये। इदं माल्यम् (सुमाल्यम्) — कहकर माला चढाये।

एष धृपः (सृध्पः) — कहकर धृप आघ्रापित करे। एष दीपः (सुदीपः) — कहकर दीप दिखाये।

हस्तप्रक्षालनम् (हाथ धो ले)

इदं नैवेद्यम् (सुनैवेद्यम्)—कहकर नैवेद्य अर्पित करे।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे। इदं फलम् (सुफलम्) — कहकर फल अर्पित करे।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे। इदं ताम्बूलम् (सुताम्बूलम्) — कहकर ताम्बूल अर्पित करे।

एषा दक्षिणा (सुदक्षिणा)—कहकर दक्षिणा चढाये। इत्यादि उपचारोंसे आसनपर पूजन करे। अर्चनदानका संकल्प — हाथमें मोटक, तिल, जल लेकर निम्न संकल्प करे—

ॐ अद्य ""गोत्र ( ""गोत्रे ) ""शर्मन् वर्मन् / गुप्त ऊनमासिकश्राद्धे एतान्यर्चनानि ते स्वधा। हाथका संकल्पजल छोड दे।

तदनन्तर सव्य पूर्वाभिमुख होकर आचमन कर ले।

मण्डलकरण — अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर भोजनपात्र तथा आसनके चारों ओर जलसे \* उत्तानं स्थापयेत् पात्रमेकोद्दिष्टे सदा बुध:। न्युब्जं तु पार्वणे कुर्यात्''' ॥ (वीरमित्रोदय)

२८२ अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

इदमन्नमेतद्भस्वामिपितृभ्यो नमः।

जलमें - इमा आप:।

ॐ यथा चक्रायुधो विष्णुस्त्रैलोक्यं परिरक्षति । एवं मण्डलतोयं तु सर्वभुतानि रक्षतु ॥ भूस्वामीके पितरोंको अन्नप्रदान—एक पात्रमें भोजन-सामग्रीकी सभी वस्तुएँ रखकर

**अन्नपरिवेषण** — भोजनपात्रपर जो तिल इत्यादि पड़ गये हों, उन्हें साफ कर दे। तदनन्तर उसपर

🕉 मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः॥ मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवछं

वर्तुलाकार (गोल) वामावर्त एक मण्डल बनाये। १ मण्डल बनाते समय निम्न मन्त्र बोले—

दक्षिण दिशामें निम्न मन्त्र पढ़ते हुए भूस्वामीके पितरोंके निमित्त अन्नपात्र त्रिकुशपर रख दे—

रजः। मधु द्यौरस्तु नः पिता॥ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ२ अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु नः॥ ॐ मधु मधु मधु॥

भोजनपात्रके पश्चिम तथा उत्तर रखे पात्रमें क्रमशः जल तथा घृत रख दे। **पात्रालम्भन** — अनुत्तान दायें हाथपर अनुत्तान बायाँ हाथ स्वस्तिकाकार रखकर भोजनपात्रका स्पर्श

अन्न परोसे। अन्न परोसनेके बाद अन्नके ऊपर दोनों हाथोंसे पितृतीर्थद्वारा निम्न मन्त्र पढते हुए मधु प्रदान करे—

करते हए निम्न मन्त्र पढे-

🕉 पृथिवी ते पात्रं द्यौरपिधानं ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतं जुहोमि स्वाहा। ॐ इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्।समूढमस्य पाछसुरे स्वाहा॥

ॐ कृष्ण कव्यमिदं रक्ष मदीयम्। **अंगुष्ठिनवेशन** — बायें हाथसे भोजनपात्रका स्पर्श किये हुए दाहिने अँगूठेको<sup>२</sup> अन्नमें रखकर बोले-इदमन्नम्।

तिलविकिरण— भोजनपात्रमें अन्नके ऊपर निम्न मन्त्रसे तिल छोड़े—

घीमें - इदमाज्यम्। तदनन्तर पुनः अन्नको स्पर्शकर बोले—इदं कव्यम्।

'ॐ अपहता असुरा रक्षा॰सि वेदिषदः।'

**अन्नदानका संकल्प**— हाथमें मोटक, तिल, जल लेकर अन्नदानका संकल्प करे— ॐ अद्य ""गोत्राय ""शर्मणे/वर्मणे/गुप्ताय ऊनमासिकश्राद्धे इदमन्नं सोपस्करं ते स्वधा।

कहकर तिल, जल अन्नके पास छोड़ दे। बायाँ हाथ हटा दे, इसके बाद निम्न मन्त्र कहे— विधिहीनं क्रियाहीनं अन्नहीनं च यद्

प्रसादतः॥

अच्छिद्रमस्त तत्पर्वं पित्रादीनां पैरोंके नीचे तीन कुशा रख ले। सव्य पूर्वाभिमुख होकर आचमन करे।

१. दैवे चतुरस्रं पित्र्ये वर्तुलं मण्डलम्। (निर्णयसिन्धुमें बहवुचपरिशिष्ट)

२. (क) उत्तानेन तु हस्तेन कुर्यादन्नावगाहनम्। आसुरं तद्भवेच्छ्राद्धं पितृणां नोपतिष्ठते॥

(ख) उत्तानेन तु हस्तेन द्विजाङ्गुष्ठनिवेशनम्। यः करोति नरो मोहात् तद्वै रक्षांसि गच्छति॥ (धौम्य) जो अज्ञानवश उत्तान हाथसे अन्नावगाहन—अंगुष्ठनिवेशन करता है तो वह श्राद्ध आसुर हो जाता है, पितरोंको प्राप्त नहीं होता,

वह अन्न राक्षसोंको प्राप्त होता है।

पितृगायत्रीका पाठ—तीन बार निम्न पितृगायत्रीका पाठ करे और हरिस्मरण कर ले— ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥

वेदादि शास्त्रोंका पाठ—इस अवसरपर पैरोंके नीचे तीन कुश पूर्वाग्र रखकर यथासम्भव निम्नलिखित श्रुति, स्मृति, पुराण तथा इतिहासका पाठ करे, इससे पितरोंको प्रसन्नता होती है। इसके साथ

ही यथासम्भव पुरुषसूक्त (पृ०सं० ४२३), पितृसूक्त (पृ०सं० ४२३), रुचिस्तव (पृ०सं० ४२१) तथा रक्षोघ्नसूक्त (पृ०सं० ४२३) आदिका पाठ करना चाहिये।

श्रुतिपाठ— ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्। होतारं रत्नधातमम्॥

ॐ इषे त्वोर्जे त्वा वायव स्थ देवो व: सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्व मघ्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा व स्तेन ईशत माघशश्रं सो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात बह्वीर्यजमानस्य पशुन् पाहि॥

ॐ अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये। नि होता सित्स बर्हिषि॥ ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः॥

स्मृतिपाठ—

महर्षयः । प्रतिपुज्य

मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य

योगीश्वरं याज्ञवल्क्यं सम्पूज्य मुनयोऽबुवन् । वर्णाश्रमेतराणां नो ब्रहि धर्मानशेषतः॥ मन्वत्रिविष्णुहारीतयाज्ञवल्क्योशनोऽङ्गिराः । यमापस्तम्बसंवर्ताः कात्यायनबहस्पती॥

यथान्यायमिदं

वचनमब्रुवन्।।

धर्मशास्त्रप्रयोजकाः॥

दक्षगौतमौ । शातातपो वसिष्ठश्च पराशरव्यासशङ्खलिखिता पुराण— नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् । देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्॥

सप्त व्याधा दशार्णेषु मृगाः कालञ्जरे गिरौ । चक्रवाकाः शरद्वीपे हंसाः सरसि मानसे॥

तेऽभिजाताः कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेदपारगाः । प्रस्थिता दीर्घमध्वानं युयं किमवसीदथ॥

महाभारत— दुर्योधनो शकुनिस्तस्य मन्युमयो कर्णः महाद्रुम: स्कन्धः शाखाः ।

पुष्पफले दुःशासनः समृद्धे धृतराष्ट्रोऽमनीषी॥ मूलं राजा स्कन्धोऽर्जुनो युधिष्ठिरो धर्ममयो भीमसेनोऽस्य शाखाः।

महाद्रुम: माद्रीसुतौ पष्पफले मूलं समृद्धे कृष्णो ब्रह्म ब्राह्मणाश्च॥ च

विकिरदान \*— अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर दक्षिण दिशाकी भूमिको जलसे सींच दे। उसपर

कुश बिछा दे। पाकसे एक पात्रमें अन्न लेकर कुशोंके ऊपर रख दे और कहे— \* आभ्युदियक (वृद्धि)-श्राद्धमें पूर्वमें, पार्वणश्राद्धमें नैर्ऋत्यमें, सांवत्सरिकश्राद्धमें अग्निकोणमें तथा प्रेतश्राद्धमें दिक्षण दिशामें

विकिरदान करना चाहिये—आभ्युदियके तु पूर्वे नैर्ऋत्ये पार्वणे तथा। अग्निकोणे क्षयाहे स्यात् प्रेतश्राद्धे च दक्षिणे॥

उच्छिष्ट भागधेयानां

असंस्कृतप्रमीतानां त्यागिनां

अग्निदग्धाश्च ये जीवा येऽप्यदग्धाः

आसनपर बैठ जाय, आचमनकर\* हरिस्मरण कर ले। तदनन्तर वेदीका निर्माण करे।

ओर ढालवाली एक वेदी बनाये। वेदीको निम्न मन्त्र पढ़ते हुए जलसे सींच दे—

तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु परां गतिम्॥ विकिरदानके बाद पवित्री तथा मोटक वहीं छोड़ दे। हाथ-पाँव धो ले। सव्य पूर्वाभिमुख होकर

वेदीनिर्माण — अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर मिट्टी या बालूसे प्रादेशमात्र लम्बी-चौड़ी दक्षिणकी

दर्भेषु

कुलभागिनाम्।

विकिरासनम्॥

मम।

कुले

रेखाकरण—बायें हाथके अंगुष्ठ तथा तर्जनीसे तीन कुशोंके अग्रभागको और दाहिने हाथके

ॐ अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची ह्यवन्तिका। पुरी द्वारावती ज्ञेयाः सप्तैता मोक्षदायिकाः॥

अंगुष्ठ तथा तर्जनीसे कुशोंके मूलभागको पकड्कर निम्न मन्त्र पढ्ते हुए वेदीपर उत्तर-दक्षिण रेखा खींचे—

असुरा रक्षा॰सि वेदिषदः।' अपहता

उन कुशोंको ईशानकोणकी ओर फेंक दे।

उल्मुकस्थापन — उल्मुक लेकर अप्रदक्षिण क्रमसे वेदीके चारों ओर घुमाते हुए दक्षिण दिशामें

स्थापित करे और निम्न मन्त्र पढ़े-

ॐ ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमाना असुराः सन्तः स्वधया चरन्ति।

निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टाँल्लोकात्प्रणुदात्यस्मात्॥

**अवनेजनदान** — वेदीके वामभागमें अवनेजनपात्रके रूपमें एक दोनिया रखकर उसमें जल, तिल,

श्वेतपुष्प तथा गन्ध छोड़ दे। तदनन्तर दोनिया तथा मोटक, तिल, जल हाथमें लेकर निम्न संकल्प करे—

**अवनेजनदानका संकल्प**—ॐ अद्य "'गोत्र "'शर्मन्/वर्मन्/गुप्त ऊनमासिकश्राद्धे पिण्डस्थाने

अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः।

कहकर आधा जल वेदीपर खींची गयी रेखापर गिराकर अवनेजनपात्रको यथास्थान सुरक्षित रख ले।

कुशास्तरण — समूल तीन कुशोंको एक साथ जड़सहित दो भागोंमें विभक्त करके वेदीकी रेखापर दक्षिणाग्र बिछा दे।

पिण्डदान — पितृपाकमें तिल, जल, मधु तथा घृत छोड़कर बिल्वके बराबर एक पिण्ड बनाकर

किसी पत्तल आदिमें रख ले।

**पिण्डदानका संकल्प**—हाथमें मोटक, तिल, जल तथा पिण्ड लेकर निम्न संकल्प करे—

ॐ अद्य ""गोत्र अस्मित्पतः ""शर्मन्/वर्मन्/गुप्त ऊनमासिकश्राद्धे एषोऽन्निपण्डस्ते स्वधा। कहकर

वेदीके मध्यस्थित कुशोंके ऊपर बायें हाथकी सहायता लेकर पितृतीर्थसे पिण्डको रख दे। पिण्डशेषान्न

पिण्डके समीप रख दे। पिण्डाधार कुशोंके मूलमें हाथ पोंछ ले।

\* (क) श्राद्धेषु विकिरं दत्त्वा यो नाचामित वै भ्रमात्। पितरस्तत्र षण्मासं भवन्त्युच्छिष्टभोजिन:॥ (ख) विकिरे पिण्डदाने च तर्पणे मार्जने तथा। कृते आचमने प्रोक्तं दर्भत्यागो विधीयते॥ (श्राद्धकाशिका) अत्र पितरो मादयध्वं यथाभागमावृषायध्वम्। तदनन्तर दक्षिणाभिमुख होकर पिण्डके पास श्वास छोडे और निम्न मन्त्र पढे-

सव्य पूर्वाभिमुख होकर आचमन कर ले। भगवान्का स्मरण कर ले।

अमीमदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषत॥

**श्वासनियमन** — अपसव्य और दक्षिणाभिमुख होकर आसनपर बैठे हुए ही बायीं ओरसे श्वास

खींचते हुए उत्तराभिमुख हो श्वास रोककर भास्वरमूर्ति पितरका ध्यान करते हुए निम्न मन्त्र पढ़े—

**प्रत्यवनेजनदानका संकल्प**—अवनेजनपात्रमें जल न बचा हो तो जल छोड ले। हाथमें

मोटक, तिल, जल तथा अवनेजनपात्र लेकर निम्न संकल्प करे-

ॐ अद्य ""गोत्र ""शर्मन्/वर्मन्/गुप्त ऊनमासिकश्राद्धे पिण्डोपरि प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः। ऐसा कहकर प्रत्यवनेजनपात्रका जल पिण्डके ऊपर पितृतीर्थसे छोड़ दे।

नीवीविसर्जन — नीवीको निकालकर ईशानकोणकी ओर फेंक दे। सव्य पूर्वाभिमुख होकर

आचमन कर ले।

सूत्रदान — अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो जाय एवं बायें हाथसे सूत्र लेकर दाहिने हाथमें रखकर निम्न

मन्त्रका उच्चारण करे-🕉 नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोषाय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः

स्वधायै नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरः पितरो नमो वो गृहान्नः पितरो दत्त सतो वः पितरो देष्म। ऐसा पढकर 'ॐ एतद्वः पितरो वासः'—कहकर पिण्डपर सूत्र चढाये।

सूत्रदानका संकल्प—दाहिने हाथमें मोटक, तिल, जल लेकर सूत्रदानका निम्न रीतिसे संकल्प करे-ॐ अद्य ""गोत्र ""पितः शर्मन्/वर्मन्/गुप्त ऊनमासिकश्राद्धपिण्डे एतत्ते वासः स्वधा। कहकर जलादि पिण्डपर छोड दे।

**पिण्डपूजन** — पिण्डपर मौन होकर सूत्र, चन्दन, तिल, माला, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, ताम्बूल आदि पितृतीर्थसे चढाये।

**अर्चनदानका संकल्प**— हाथमें मोटक, तिल, जल लेकर कहे— स्वधा—कहकर संकल्पका जल पिण्डपर छोड दे।

हेमन्ताय

ॐ अद्य ""गोत्र अस्मित्पतः ""शर्मन्/वर्मन्/गुप्त ऊनमासिकश्राद्धे पिण्डोपरि एतान्यर्चनानि ते

**षड्ऋत्-नमस्कार** — तदनन्तर पितृस्वरूप छ: ऋतुओंको निम्न मन्त्रसे नमस्कार करे\*— (१) ॐ वसन्ताय नमः, (२) ॐ ग्रीष्माय नमः, (३) ॐ वर्षायै नमः, (४) ॐ शरदे नमः,

नमस्तुभ्यं नमस्ते

\* वसन्ताय नमस्तुभ्यं ग्रीष्माय च

(५) ॐ हेमन्ताय नमः तथा (६) ॐ शिशिराय नमः।

नमो नमः । वर्षाभ्यश्च शरच्छंज्ञऋतवे च नमः सदा॥ शिशिराय च । माससंवत्सरेभ्यश्च दिवसेभ्यो नमो नम:॥ (ब्रह्मपुराण)

\* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

### **ॐ शिवा आपः सन्तु**—कहकर जल छोड़े।

**ॐ सौमनस्यमस्तु**—कहकर पुष्प छोड़े।

🕉 अक्षतं चारिष्टं चास्तु—कहकर अक्षत छोड़े।

अक्षय्योदकदानका संकल्प—हाथमें मोटक, तिल, जल लेकर निम्न संकल्प करे—

ॐ अद्य ""गोत्रस्य अस्मित्पतुः ""शर्मणः / वर्मणः / गुप्तस्य ऊनमासिकश्राद्धे दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु । कहकर संकल्पजल भोजनपात्रपर गिरा दे।

जलधारा — सव्य होकर पिण्डपर निम्न मन्त्रसे दक्षिण दिशाकी ओर देखते हुए पूर्वाग्र जलधारा दे—

अघोराः पितरः सन्तु।

आशीष-प्रार्थना — पूर्वाभिमुख हो अंजिल बनाकर हाथ जोड़ते हुए निम्न मन्त्रसे पितरोंसे

आशीष माँगे—

🕉 गोत्रं नो वर्द्धतां दातारो नोऽभिवर्द्धन्ताम्। वेदाः सन्ततिरेव च। श्रद्धा च नो मा व्यगमद्। बहुदेयं

च नोऽस्तु। अन्नं च नो बहु भवेदितथींश्च लभेमिह। याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कञ्चन। एताः सत्या आशिषः सन्तु॥

ब्राह्मणवाक्य—'सन्त्वेताः सत्या आशिषः।'

जलधारा या दुग्धधारा — अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो सपवित्र दक्षिणाग्र कुशत्रयको पिण्डपर रखकर निम्न मन्त्रसे पिण्डपर जलधारा या दुग्धकी धारा दे— 🕉 ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिस्नुतम्। स्वधा स्थ तर्पयत मे पितृन्॥

पिण्डाघ्राण—नम्र होकर पिण्डको सूँघ ले। पिण्डको उठाकर किसी पत्तल आदिपर रख ले। पिण्डाधार कुशों तथा उल्मुकको दूसरी अग्निमें छोड़ दे।

अर्घपात्रसंचालन — अर्घपात्रको हिला दे।

दक्षिणादानसंकल्प—सव्य पूर्वाभिमुख हो जाय, हाथमें त्रिकुश, तिल, जल लेकर दक्षिणादानका संकल्प करे-

ॐ अद्य कृतस्य ""गोत्रस्य अस्मित्पतुः ""शर्मणः/वर्मणः/गुप्तस्य ऊनमासिकश्राद्धप्रतिष्ठार्थमिदं रजतं (तन्मूल्यम्) ""गोत्राय शर्मणे ब्राह्मणाय सम्प्रददे (यदि बादमें देना हो तो 'दातुम् उत्सृज्ये' बोले)। भोजनदानसंकल्प — हाथमें मोटक, तिल तथा जल लेकर बोले — ॐ अद्य ""गोत्र: ""शर्मा/ वर्मा/गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य अस्मित्पतुः ""शर्मणः/वर्मणः/गुप्तस्य क्षुधातृषानिवृत्तिद्वारा अक्षयतृप्तिसम्पादनार्थं श्राद्धप्रतिष्ठार्थं च ऊनमासिकश्राद्धे एकं ब्राह्मणं भोजयिष्यामि।

विसर्जन — अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर निम्न मन्त्रसे विसर्जन करे— ॐ वाजे वाजेऽवत वाजिनो नो धनेषु विप्रा अमृता ऋतज्ञाः।

अस्य मध्वः पिबत मादयध्वं तृप्ता यात पथिभिर्देवयानैः॥

हाथ-पैर धो ले। सव्य पूर्वाभिमुख होकर आचमन कर ले।

**रक्षादीपनिर्वापण** — अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर एक दीपक रखकर एक बारमें रक्षादीप बुझा दे। समर्पण — अनेन कृतेन ऊनमासिकश्राद्धेन पितृरूपीजनार्दनः प्रीयताम् , न मम — कहकर श्राद्धकर्म

ॐ देवताभ्यः पितुभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥

**पितृगायत्रीका पाठ**—निम्न पितृगायत्रीका तीन बार पाठ करे—

भगवानुको समर्पित कर दे।

भगवत्मरण— प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् । स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः॥

यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्॥ यत्पादपङ्कजस्मरणाद् यस्य नामजपादिप । न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे साम्बमीश्वरम्॥ ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः।

ॐ साम्बसदाशिवाय नम:, ॐ साम्बसदाशिवाय नम:, ॐ साम्बसदाशिवाय नम:।

॥ आनुमासिकसंज्ञक ऊनमासिक ( पाक्षिक )-श्राद्ध पूर्ण हुआ॥

अन्य सभी श्राद्ध निर्धारित तिथियोंपर इसी प्रकार करने चाहिये और संकल्पोंमें ऊनमासिकके स्थानपर तत्तत् श्राद्धोंके निर्देशके लिये द्वितीय मासिक आदि पदोंका प्रयोग करना चाहिये।

# क्षयाह एकोद्दिष्टश्राद्धके अनन्तर ही

# पार्वणश्राद्धका विधान

## एकोद्दिष्टश्राद्ध करनेके अनन्तर ही पार्वणश्राद्ध करना शास्त्रसम्मत है।

उत्तमषोडशीके सोलह श्राद्धोंका अपकर्षण करनेपर तेरहवें महीनेके प्रथम दिन मृत्युतिथिपर (वार्षिक

मृत्युतिथिपर) एकोदिष्टश्राद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं है, केवल ब्राह्मणभोजन करा देना चाहिये। दूसरा वर्ष पूरा होनेपर तीसरे वर्षके प्रथम दिन अर्थात् दूसरे वर्षकी वार्षिक तिथिपर एकोद्दिष्टश्राद्ध करना चाहिये तथा इसके अनन्तर महालय (पितृपक्ष)-में मृत्युतिथिके दिन पार्वणश्राद्ध करना चाहिये।\*

अर्थात् एकोद्दिष्टश्राद्ध किये बिना जो व्यक्ति पार्वणश्राद्ध करता है, उसका किया हुआ कार्य नहीं किया हुआ माना जायगा और वह माता-पिताका घातक कहा गया है।

<sup>\*</sup> एकोद्दिष्टं परित्यज्य पार्वणं कुरुते यदि। अकृतं तद्विजानीयात् स मातृपितृघातक:॥ (श्राद्धचिन्तामणिमें यमका वचन)

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

# सांवत्सरिकैकोद्दिष्टश्राद्ध

[ वार्षिक क्षयतिथिपर किया जानेवाला श्राद्ध ]

अतिरिक्त सौभाग्यवती ब्राह्मणीको भी भोजन कराना चाहिये।<sup>३</sup>

(१) गंगाजल अथवा शुद्ध जल

(४) चावल-१०० ग्राम

(६) देशी शक्कर—५० ग्राम

(८) काला तिल-१० ग्राम

(५) दूध-२५० ग्राम

(७) गोहरी-१० नग

(९) जौ-१० ग्राम

(१०) शहद-२५ ग्राम

(१३) घीकी बत्ती-२ नग

(१७) पीली सरसों—२५ ग्राम

(१८) कच्चा सूत-एक हाथ लम्बा

मातृकं श्राद्धमपराह्ने

(११) सुपारी-२ नग

(१२) पान-४ नग

(१५) धूप—१ पैकेट

(१६) घी-५० ग्राम

(२) शुद्ध मिट्टी अथवा बालू (वेदीके लिये)

(१४) सफेद चन्दन —१ कटोरी (घिसा हुआ)

१. एकको उद्देश्य करके किया जानेवाला पिण्डदान एकोद्दिष्टश्राद्ध कहलाता है।

(३) हॅंड़िया छोटी, ढक्कनसहित—१

माता-पिताकी क्षयतिथि अर्थात् मृत्युतिथिपर एकोद्दिष्टश्राद्ध<sup>१</sup> करना चाहिये। इस श्राद्धको मध्याह्नकाल<sup>२</sup>

(१० बजकर ४८ मिनटसे १ बजकर १२ मिनटतक)-में करनेकी विधि है। इस कालमें पिण्डदान करके

एक सत्पात्र ब्राह्मणको भोजन कराना चाहिये। यदि सौभाग्यवती स्त्रीका श्राद्ध किया जा रहा हो तो ब्राह्मणके

सांवत्परिकैकोहिष्टश्राद्धकी सामग्री

सांवत्सरिकैकोद्दिष्टश्राद्धमें एक पिण्डदान होता है, जिसकी सामग्री यहाँ लिखी जा रही है—

(१९) नैवेद्य (पेड़ा-मिसरी आदि)—२ नग

(२०) ऋतुफल-२ नग

(२३) पुष्प, तुलसीपत्र

(२४) जनेऊ-२ नग

(२१) तिलका तेल -५० ग्राम

(रक्षादीपके लिये)

(२५) लौंग-इलायची—५ ग्राम

(२६) पलाशका पत्तल-५ नग

दीया- १० नग

(२९) मिट्टीकी प्याली-५ नग

(३१) ऊन या कुशका आसन--२ नग

तष्टा (जल गिरानेके लिये-घरसे)

(२८) दियासलाई—१ नग

(३०) कुशा-१० नग

तु पैतृकम् । एकोद्दिष्टं तु मध्याह्ने प्रातर्वृद्धिनिमित्तकम्॥ (ब्रह्मपुराण)

अर्थात् पूर्वाह्नमें अन्वष्टकाश्राद्ध, अपराह्नमें पितृश्राद्ध, मध्याह्नमें एकोद्दिष्ट तथा प्रातः आभ्युदियक (वृद्धि)-श्राद्ध करना चाहिये। ३. भर्तुरग्रे मृता नारी सहदाहेन वा मृता। तस्या: स्थाने नियुञ्जीत विप्रै: सह सुवासिनीम्॥ (मार्कण्डेयवचन) पतिके रहते मृत नारी अथवा पतिके साथ दाहसे मृत नारीके श्राद्धमें ब्राह्मणके साथ सुवासिनी ब्राह्मणीको भी भोजन कराना चाहिये।

(२७) पलाशकी दोनिया अथवा हाथसे बना मिट्टीका

(३२) सामान रखनेके लिये थाली, जल रखनेके

लिये लोटा, बाल्टी, अर्घी, पंचपात्र अथवा लोटिया,

(२२) सफेद फूलकी माला-२ नग

## सांवत्परिकैकोहिष्टश्राद्ध-प्रयोग

श्राद्धकर्ता स्नान आदिसे पवित्र होकर धुले हुए दो श्वेत वस्त्र (धोती और गमछा) धारणकर

श्राद्धस्थलपर आ जाय।

**पाकिनर्माण** — ईशानकोणमें पाकका निर्माण करना चाहिये। मिट्टीके नये पात्रमें अथवा लौहरिहत

किसी बर्तनको अच्छी तरह साफकर उसमें दुध और चावल छोडकर प्रज्वलित गोहरीपर अथवा अग्निपर

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥

ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनात्, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनात्, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनात्।

ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यिच्छद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रिश्मिभः।

पुने तच्छकेयम्॥

**आचमन — ॐ केशवाय नम:। ॐ नारायणाय नम:। ॐ माधवाय नम:—** इन मन्त्रोंको बोलकर

आसन, भोजनपात्र और अर्घपात्रका रखना—दक्षिणभागमें आसनके लिये पलाश आदिके तीन पत्ते, उसके आगे भोजनपात्रके रूपमें एक पत्ता रखे, भोजनपात्रके बायें अर्घपात्र, जलपात्र एवं

सामने घृतपात्रके लिये दोनिये रखने चाहिये। आसनके रूपमें दक्षिणाग्र मोटकरूप आसन रखे।

**रक्षादीप-प्रज्वालन**\*— आसनके समीप तिलके तेलका दीपक जलाकर दक्षिणभागमें तिल बिछाकर दक्षिणाभिमुख रख दे। गन्ध, अक्षत, पुष्प छोड़कर दीपककी पूजा करे। हाथ जोड़कर प्रार्थना करे—

भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविघ्नकृत्।यावत् कर्मसमाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव॥ गदाधर आदिकी प्रार्थना—अंजलिमें फूल लेकर गयाधाम, गदाधर तथा पितरोंका स्मरण कर

श्राद्धारम्भे गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरम् । स्विपतृन् मनसा ध्यात्वा ततः श्राद्धं समाचरेत्।।

तदनन्तर तीन बार 'ॐ श्राद्धभूम्ये नमः'—कहकर भूमिपर जौ एवं पुष्प छोड़े।

भूमिसहित विष्ण्-पुजन — श्राद्ध आरम्भ करनेके पूर्व विष्णुभगवानुका पूजन करनेका विधान है। अतः शालग्रामशिलापर षोडशोपचार अथवा पंचोपचार पूजन करना चाहिये। यदि सम्भव न हो तो निम्न श्लोकसे विष्णुभगवान्का स्मरण-पूजन करते हुए पुष्पांजलि समर्पित कर श्राद्ध आरम्भ करना चाहिये—

\* प्राङ्मुखोदङ्मुखं दीपं देवागारे द्विजालये। कुर्याद् याम्यमुखं पैत्र्यमद्भिः संकल्प्य सुस्थिरम्॥ (निर्णयसिन्धु)

पवित्रीधारण — निम्न मन्त्रसे पवित्री पहन ले—

पवित्रपते

आचमन करे। 'ॐ हृषीकेशाय नमः' कहकर हाथ धो ले।

ॐ गयायै नमः। ॐ गदाधराय नमः — कहकर फूल चढ़ा दे।

**प्राणायाम**—प्राणायाम करे।

निम्न मन्त्रसे प्रार्थना करे—

**सिंचन-मार्जन**— निम्न मन्त्रसे अपने ऊपर तथा श्राद्धीय वस्तुओंपर जल छिड्के—

**शिखाबन्धन** — श्राद्धकर्ता अपने आसनपर सव्य पूर्वाभिमुख बैठ जाय, गायत्रीमन्त्रसे शिखाबन्धन कर ले।

रखकर पाक तैयार करे। श्राद्धके लिये प्रयोज्य द्रव्यका एक बार ही प्रक्षालन करना चाहिये। एक पिण्डके लिये पाकका निर्माण स्वयं या सपिण्ड (परिवार)-द्वारा करवाये।

पवित्रपूतस्य यत्कामः



3776

शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्॥

'**ॐ भूमिपत्नीसहिताय विष्णवे नमः'**—कहकर भगवान् विष्णुको प्रणामकर पुष्प अर्पित कर दे। कर्मपात्रका निर्माण — श्राद्धकर्ममें जलका उपयोग करनेके लिये कर्मपात्रका निर्माण कर ले।

अक्षतोंके ऊपर जलसे भरा एक कलश रखकर उसमें चन्दन, तुलसी, जौ, पुष्प तथा कुश छोड़ दे और त्रिकुशसे जलको दक्षिणावर्त आलोडित करते हुए निम्न मन्त्रोंको पढ़े-

🕉 यद्देवा देवहेडनं देवासश्चकुमा वयम् । अग्निर्मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चत्वछंहसः॥ ॐ यदि दिवा यदि नक्तमेनाछंसि चकुमा वयम् । वायुर्मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चत्वछंहसः॥

ॐ यदि जाग्रद्यदि स्वप्न एनाछंसि चकुमा वयम् । सूर्यो मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चत्वछंहसः॥ प्रोक्षण — कर्मपात्रके जलसे कुशद्वारा अपना तथा सभी श्राद्धसामग्री एवं पाकका प्रोक्षण करे और

बोले—'श्वादिदुष्टदृष्टिनिपातदृषितपाकादिकं पूतं भवत्।'

दिग्-रक्षण — बायें हाथमें पीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ढककर निम्न मन्त्र बोले— नमो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम। इदं श्राद्धं हृषीकेश रक्ष त्वं सर्वतो दिशः॥

तदनन्तर दाहिने हाथसे सरसोंको पूर्व-दक्षिण आदि दिशाओंमें निम्न मन्त्रोंको पढ़ते हुए छोड़े-पूर्वमें-प्राच्ये नमः। दक्षिणमें -- अवाच्ये नमः। पश्चिममें -- प्रतीच्ये नमः। उत्तरमें -- उदीच्ये नमः। आकाशमें --अन्तरिक्षाय नमः। भूमिपर-भूम्यै नमः।

पूर्वे नारायणः पातु वारिजासस्तु दक्षिणे । प्रद्युम्नः पश्चिमे पातु वासुदेवस्तथोत्तरे । ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेदधस्ताच्च त्रिविक्रमः॥ **नीवीबन्धन**\*— किसी पत्र-पुटक या पानके पत्तेपर तिल, त्रिकुशका टुकड़ा लपेटकर निम्न मन्त्र

हाथ जोडकर प्रार्थना करे-

पढ़ते हुए दक्षिण कटिभागमें उसे खोंस ले, बाँध ले-ॐ निहन्मि सर्वं यदमेध्यकृद् भवेद्धताश्च सर्वेऽसुरदानवा मया।

यक्षाश्च रक्षांसि पिशाचगुह्यका हता मया यात्धानाश्च सर्वे॥

ॐ सोमस्य नीविरसि विष्णोः शर्मासि शर्मयजमानस्येन्द्रस्य योनिरसि सुसस्याः कृषीस्कृधि।

प्रतिज्ञासंकल्प—दाहिने हाथमें त्रिकुश, तिल, जल लेकर पूर्वाभिमुख हो निम्न रीतिसे संकल्प करे—

ॐविष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत् अद्यैतस्य विष्णोराज्ञया जगत्सृष्टिकर्मणि प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्द्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्प्रथमचरणे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे ""क्षेत्रे ( यदि काशी हो तो अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते

महाश्मशाने भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे) बौद्धावतारे ""संवत्सरे उत्तरायणे/दक्षिणायने ····ऋतौ ····मासे ····पक्षे ····तिथौ ····वासरे <sup>--</sup>गोत्रः ····शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ····गोत्रस्य मम पितुः

····शर्मणः/वर्मणः/गुप्तस्य शास्त्रोक्तफलप्राप्त्यर्थं सांवत्सरिकैकोद्दिष्टश्राद्धं करिष्ये। \* पितृणां दक्षिणे पार्श्वे विपरीता तु दैविके।

दक्षिणे कटिदेशे तु कुश्त्रयितलै: सह। तर्जयन्तीह दैत्यानां यथा नृणामयस्तथा॥

२९२ \* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

#### पितृगायत्रीका पाठ—पितृगायत्रीका तीन बार पाठ करे— ॐदेवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥

आसनदान-संकल्प<sup>१</sup> — अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर मोटक, तिल, जल लेकर संकल्प

करे-

ते नमः—कहकर जल, तिल एवं मोटकको आसनपर छोड़ दे। सव्य पूर्वाभिमुख होकर आचमन कर ले। आवाहन — निम्न मन्त्रसे भास्वरमूर्ति पिताका आवाहन करे—

ॐ अद्य ""गोत्रस्य ( ""गोत्रायाः ) ""शर्मणः / वर्मणः / गुप्तस्य सांवत्सिरकैकोदिष्टश्राद्धे इदम् आसनं

ॐ आ यन्तु नः पितरः सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः। अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधि ब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्॥

आस्मन् यज्ञ स्वधया मदन्ताऽाध ब्रुवन्तु तऽवन्त्वस्मान्॥ तदनन्तर '**ॐ अपहता असुरा रक्षाःसि वेदिषदः।**' कहकर आसनपरपर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर

तिल बिखेर दे। **अर्घपात्र-निर्माण**—कुशके एक पत्तेका पवित्रक बनाकर निम्नलिखित मन्त्र बोलते हुए

अर्घपात्र-निर्माण—कुशके एक पत्तेका पवित्रक बनाकर निम्नलिखित मन्त्र बोल अर्घपात्र (पत्तेके दोने)-में दक्षिणाग्र रख दे—

ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यिच्छद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रिश्मिभः। तस्य ते पवित्रपते पवित्रपतस्य यत्कामः पने तच्छकेयम्॥

अर्घपात्रमें जल डालना — अर्घपात्रमें निम्न मन्त्रसे जल डालें—

ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये।शं योरभि स्रवन्तु नः॥ अर्घपात्रमें तिला डालना—नीचे लिखे मन्त्रको बोलकर अर्घपात्रमें तिल डाले—

अथपात्रम ।तल डालना — नाच ।लख मन्त्रका बालकर अवपात्रम ।तल डाल— ॐ तिलोऽसि सोमदैवत्यो गोसवो देवनिर्मित:।

प्रत्नमद्भिः पृक्तः स्वधया पितॄँल्लोकान् प्रीणाहि नः॥ स्वाहा॥

अर्घपात्रमें चन्दन-फूल रखना—अर्घपात्रमें मौन होकर चन्दन-फूल रख दे।

अर्घपात्रका अभिमन्त्रण—अर्घपात्रको उठाकर बायें हाथमें रखे। अर्घपात्रसे पवित्रक निकालकर भोजनपात्रपर उत्तराग्र रखकर 'ॐ नमो नारायणाय' मन्त्र बोलकर एक आचमनी जल पवित्रकपर

गिरा दे। अर्घपात्रको बायें हाथमें रखकर एवं दाहिने हाथसे ढककर निम्न मन्त्र बोले—

ॐ या दिव्या आपः पयसा सम्बभूवुर्या आन्तरिक्षा उत पार्थवीर्याः। हिरण्यवर्णा यज्ञियास्ता न आपः शिवाः श\*स्योनाः सुहवा भवन्तु॥

तदनन्तर अर्घपात्रको दाहिने हाथमें रखकर मोटक, तिल, जल लेकर निम्न संकल्प बोले—

अर्घदानका संकल्प—ॐ अद्य ""गोत्र ""शर्मन्/वर्मन्/गुप्त सांवत्सिरकैकोद्दिष्टश्राद्धे एषोऽर्घस्ते नमः।

्षाउचस्त नमः। —ऐसा बोलकर अर्घपात्रका जल पवित्रकपर गिरा दे। पुनः पवित्रकको उठाकर अर्घपात्रमें दक्षिणाग्र एक से और 'ॐ क्रिने क्लान्सकि' सन्दर्भ पिताने अस्पानकी नागीं और उत्पाद को है विशासना पूर्णन

रख ले और '**ॐ पित्रे स्थानमिस**' कहकर पिताके आसनकी बार्यों ओर उत्तान रख दे।<sup>३</sup> दक्षिणादानपर्यन्त

१. (क) अक्षय्यासनयोः षष्ठी द्वितीयावाहने तथा। अन्नदाने चतुर्थी च शेषाः सम्बुद्धयः स्मृताः॥ (निर्णयसिन्धु)

१. (क) अक्षय्यासनयाः षष्ठा द्वितायावाहनं तथा। अन्नदानं चतुर्थां च शेषाः सम्बुद्धयः स्मृताः॥ (निर्णयासन्धु) (खु) आसनाह्वानयोरर्घे तथाक्षय्येऽवनेजने। क्षणे स्वाहा स्वधा वाणीं न कुर्यादब्रवीन्मनुः॥ (धर्मप्रदीप)

२. यहाँ एक ही अर्घपात्र और एक ही पवित्रक होता है—'एकोऽर्घः, एकं पवित्रम्' (कात्यायन)

३. **उत्तानं स्थापयेत् पात्रमेकोदिष्टे सदा बुधः । न्युब्जं तु पार्वणे कुर्यात्<sup>…</sup>॥ (वीरमित्रोदय) विद्वान्को चाहिये कि एकोदिष्टश्राद्धमें पात्रको उत्तान (सीधा) रखे और पार्वणश्राद्धमें उलटा (अधोमुख) रखे।**  उसे न हिलाये, न उठाये।

आसनपर पूजन—

**इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्)**—कहकर आचमनीय जल दे।

इदं स्नानीयम् (सुस्नानीयम्) — कहकर स्नानीय जल दे। **इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्)**—कहकर आचमनीय जल दे।

इमे यज्ञोपवीते (सुयज्ञोपवीते) — कहकर यज्ञोपवीत चढ़ाये।

एष गन्धः (सुगन्धः) — कहकर गन्ध अर्पित करे।

इमे तिलाक्षताः (सुतिलाक्षताः) — कहकर तिलाक्षत चढाये। इदं माल्यम् (सुमाल्यम्) — कहकर माला चढ़ाये।

एष धूपः (सुधूपः) — कहकर धूप आघ्रापित करे। एष दीपः (सुदीपः) — कहकर दीपक दिखाये।

हस्तप्रक्षालनम् (हाथ धो ले।)

इदं नैवेद्यम् (सुनैवेद्यम्)—कहकर नैवेद्य अर्पित करे। इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे।

इदं फलम् (सुफलम्) — कहकर फल अर्पित करे। इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे।

इदं ताम्बूलम् (सुताम्बूलम्) — कहकर ताम्बूल प्रदान करे। एषा दक्षिणा (सुदक्षिणा)—कहकर दक्षिणा चढ़ाये

इत्यादि उपचारोंसे आसनपर पूजन करे। अर्चनदानका संकल्प — हाथमें मोटक, तिल, जल लेकर निम्न संकल्प करे — ॐ अद्य ""गोत्र

**""शर्मन्/वर्मन्/गुप्त सांवत्परिकैकोद्दिष्टश्राद्धे एतान्यर्चनानि ते स्वधा।** सव्य पूर्वाभिमुख होकर आचमन कर ले।

**मण्डलकरण**\*—अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर भोजनपात्र तथा आसनके चारों ओर अप्रदक्षिणक्रमसे जलद्वारा गोल मण्डल बनाये उस समय निम्न मन्त्र पढ़े-

चक्रायुधो विष्णुस्त्रैलोक्यं परिरक्षति। एवं मण्डलतोयं तु सर्वभूतानि रक्षतु॥ तदनन्तर भूस्वामीके पितरोंको अन्न प्रदान करे।

\* (क) दैवे चतुरस्रं पित्र्ये वर्तुलं मण्डलम्। (निर्णयसिन्धुमें बह्वचपरिशिष्ट)

(ख) प्रदक्षिणं तु देवानां पितृणामप्रदक्षिणम्। (वीरिमत्रोदयश्राद्धप्रकाशमें कात्यायनका वचन)

देवताओंके लिये दक्षिणावर्तक्रमसे चतुष्कोण तथा प्रेत और पितरोंके लिये वामावर्तक्रमसे गोल मण्डल बनाना चाहिये।

भूस्वामीके पितरोंको अन्न प्रदान—एक पात्रमें सभी अन्न रखकर दक्षिण दिशामें निम्न मन्त्र पढते हुए भूस्वामीके पितरोंके निमित्त वह अन्नपात्र त्रिकुशपर रख दे-

'इदमन्नमेतद्भस्वामिपितृभ्यो नमः।' अन्नपरिवेषण — सव्य पूर्वाभिमुख होकर भोजनपात्रपर जो तिल इत्यादि पड़ गये हों, उन्हें साफ

इदं वस्त्रम् (सुवस्त्रम्) — कहकर वस्त्र या सूत्र चढ़ाये। इदमाचमनीयम् ( स्वाचमनीयम् ) — कहकर आचमनीय जल दे।

**इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्)**—कहकर आचमनीय जल दे।

268 अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

प्रदान करे-

कर दे। तदनन्तर उसपर अन्न (ब्राह्मणभोजनके लिये बनी सम्पूर्ण सामग्रीमेंसे) परोस दे।

रजः । मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ२ अस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥ ॐ मधु मधु मधु ॥ भोजनपात्रके सामने रखे घृतपात्रमें घृत तथा बायें रखे जलपात्रमें जल रख दे। **पात्रात्नम्भन**<sup>१</sup> — अनुत्तान दायें हाथपर अनुत्तान बायाँ हाथ स्वस्तिकाकार रखकर भोजनपात्रका

मधुप्रक्षेप — अन्न परोसनेके बाद अन्नके ऊपर दोनों हाथोंसे पितृतीर्थद्वारा निम्न मन्त्र पढ़कर मधु

ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः॥ मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवछं

स्पर्श करते हुए निम्न मन्त्र पढ़े-ॐ पृथिवी ते पात्रं द्यौरपिधानं ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतं जुहोमि स्वाहा। ॐ इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्। समृढमस्य पाथंसुरे स्वाहा॥

ॐ कृष्ण कव्यमिदं रक्ष मदीयम्। कहकर बायें हाथसे भोजनपात्रका स्पर्श किये हुए ही दाहिने हाथके अनुत्तान अँगुठेसे अन्नावगाहन<sup>२</sup>

करके—अन्न छूकर बोले—'**इदमन्नम्।**' जल छूकर बोले—'**इमा आप:।**' घी छूकर बोले—'**इदमाज्यम्।**' पुन:

अन्न छूकर बोले—'इदं कव्यम्।' अन्नके ऊपर 'ॐ अपहता असुरा रक्षाछंसि वेदिषदः'—मन्त्र पढ्ते हुए तिल बिखेर दे।

अन्नदानका संकल्प — हाथमें मोटक, तिल, जल लेकर अन्नदानका संकल्प करे—

ॐ अद्य ""गोत्राय ""शर्मणे ⁄वर्मणे ⁄गुप्ताय पित्रे सांवत्सिरकैकोद्दिष्टश्राद्धे एतदन्नं सोपस्करं ते स्वधा।

इस तरह संकल्प बोलकर हाथमें रखा तिल, जल भोजनपात्रके पास गिरा दे। बायाँ हाथ हटाकर निम्न मन्त्र कहे—

अन्नहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद्भवेत् । अच्छिद्रमस्तु तत्सर्वं पित्रादीनां प्रसादतः॥

**पितृगायत्रीका पाठ**—सव्य पूर्वाभिमुख हो जाय, आचमन कर ले। तदनन्तर तीन बार निम्न

पितृगायत्रीका पाठ करे-

ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥

वेदशास्त्रादिका पाठ—इस अवसरपर पैरोंके नीचे तीन कुश पूर्वाग्र रखकर यथासम्भव

निम्नलिखित श्रुति, स्मृति, पुराण तथा इतिहासका पाठ करे, इसके साथ ही यथासम्भव पुरुषसूक्त (पृ०सं० ४२३), पितृसूक्त (पृ०सं० ४२३), रुचिस्तव (पृ०सं० ४२१) तथा रक्षोघ्नसूक्त (पृ०सं० ४२३) आदिका

पाठ करना चाहिये। इससे पितरोंको प्रसन्नता होती है।

श्रुतिपाठ—ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्। होतारं रत्नधातमम्॥ ॐ इषे त्वोर्जे त्वा वायव स्थ देवो व: सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्व मघ्न्या इन्द्राय भागं

प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा व स्तेन ईशत माघशछसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि॥

१. (क) दक्षिणोपरि वामं च पित्र्यपात्रस्य लम्भनम्। पात्रालम्भनं कुर्याद् दत्त्वा चान्नं यथाविधि॥ (श्राद्धकाशिकामें पद्मपुराणका वचन)

(ख) पित्र्येऽनुत्तानपाणिभ्यामुत्तानाभ्यां च दैवते। (यम)

२. उत्तानेन तु हस्तेन कुर्यादन्नावगाहनम्। आसुरं तद्भवेच्छ्राद्धं पितृणां नोपतिष्ठते॥ (श्राद्धकाशिका)

उत्तान हाथसे अन्नावगाहन करनेपर वह श्राद्ध आसुर हो जाता है और पितरोंको प्राप्त नहीं होता।

\* सांवत्परिकैकोद्दिष्टश्राद्ध-प्रयोग \*

ॐ अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये। नि होता सित्स बर्हिषि॥ ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः॥ स्मृतिपाठ—

मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षयः । प्रतिपुज्य यथान्यायमिदं वचनमब्रुवन् ॥ योगीश्वरं याज्ञवल्क्यं सम्पूज्य मुनयोऽबुवन् । वर्णाश्रमेतराणां नो ब्रूहि धर्मानशेषतः॥

मन्वत्रिविष्णुहारीतयाज्ञवल्क्योशनोऽङ्गिराः । यमापस्तम्बसंवर्ताः पराशरव्यासशङ्क्वलिखिता दक्षगौतमौ । शातातपो वसिष्ठश्च धर्मशास्त्रप्रयोजकाः ॥

पुराण— नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् । देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।। सप्त व्याधा दशार्णेषु मृगाः कालञ्जरे गिरौ । चक्रवाकाः शरद्वीपे हंसाः सरसि मानसे॥

तेऽभिजाताः कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेदपारगाः । प्रस्थिता दीर्घमध्वानं यूयं किमवसीदथ॥

महाभारत— दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः स्कन्धः कर्णः शकुनिस्तस्य

दुःशासनः

युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्धोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णो ब्रह्म च माद्रीसृतौ

कुश बिछाकर पिण्डदानके लिये निर्मित सामग्रीमेंसे किंचित् सामग्री लेकर उसमें घृत, जल, तिल मिलाकर दाहिने हाथमें ले ले तथा मोटक, तिल, जल एक साथ लेकर बिछाये गये कुशोंपर निम्न मन्त्र पढ़ते हुए

पितृतीर्थसे रख दे-असंस्कृतप्रमीतानां त्यागिनां कुलभागिनाम् । उच्छिष्टभागधेयानां दर्भेषु अग्निदग्धाश्च ये जीवा येऽप्यदग्धाः कुले मम। भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु परां गतिम्॥

तदनन्तर पहिनी हुई पवित्री, मोटक आदिका वहीं परित्याग कर दे। हाथ-पैर धो ले। अपने आसनपर आ जाय। सव्य पूर्वाभिमुख होकर आचमन कर ले, नयी पवित्री धारण कर ले। श्रीहरिका स्मरण कर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर पिण्डदानके लिये वेदीका निर्माण करे।

वेदी-निर्माण — प्रादेशमात्र (दस अंगुल) लम्बी तथा छः अंगुल चौड़ी एक वेदी बना ले। वेदीके उत्तरका भाग ऊँचा और दक्षिणका भाग नीचा होना चाहिये। निम्न मन्त्र पढ़ते हुए जलसे वेदीका सिंचन कर ले—

अंगुष्ठ तथा तर्जनीसे कुशोंके मूलभागको पकड़कर 'ॐ अपहता असुरा रक्षाछंसि वेदिषदः' मन्त्रसे वेदीपर उत्तरसे दक्षिणकी ओर रेखा खींचे और उन कुशोंको ईशानकोणकी ओर फेंक दे।

कात्यायनबृहस्पती॥

पुष्पफले समृद्धे मूलं राजा धृतराष्ट्रोऽमनीषी॥

विकिरदान<sup>\*</sup>—अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर अग्निकोणकी भूमिको जलसे सींच दे। उसपर तीन

ॐ अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची ह्यवन्तिका। पुरी द्वारावती ज्ञेयाः सप्तैता मोक्षदायिकाः॥ रेखाकरण — बायें हाथके अंगुष्ठ तथा तर्जनीसे तीन समूल कुशोंके अग्रभागको और दाहिने हाथके

\* आभ्युदयिके च पूर्वे प्रेतश्राद्धे तु दक्षिणे। क्षयाहे अग्निकोणे स्यान्नैर्ऋत्ये पार्वणे तथा॥

२९६

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

सन्तः स्वधया चरन्ति। परापुरो निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टाँल्लोकात्प्रणुदात्यस्मात्॥ से भ्रमण कराये तथा उसे पिण्डवेदीके दक्षिणकी ओर श्राद्धपर्यन्त स्थापित कर दे।

उत्मकस्थापन — वेदीके चारों ओर बायीं ओरसे अंगारका 'ॐ ये रूपाणि प्रतिमञ्चमाना असराः

**अवनेजन**१ — एक पत्र-पुटक (दोने)-में तिल, जल, सफेद चन्दन, सफेद फूल रखकर उसे दायें

हाथमें ले ले। संकल्पके लिये मोटक, तिल, जल लेकर नीचे लिखा संकल्प बोलकर वेदीपर पिण्डस्थानपर आधा अवनेजन-जल गिरा दे।

संकल्प — ॐ अद्य ""गोत्र ""शर्मन्/वर्मन्/गुप्त सांवत्सरिकैकोद्दिष्टश्राद्धपिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते नम:।

ऐसा कहकर आधा अवनेजन-जल बचाकर अवनेजनपात्र यथास्थान रख ले— क्शास्तरण — समूल तीन कुशोंको एक साथ जडसहित दो भागोंमें विभक्तकर वेदीपर खींची गयी

रेखापर दक्षिणाग्र बिछा दे।

पिण्डिनर्माण — पाकपात्रमेंसे पिण्डदानके लिये पत्तलपर अन्न निकाल ले। उसमें घी, मधु,

तिल मिलाकर कपित्थ<sup>२</sup> (कैथ)-फलके बराबर एक पिण्ड बना ले। थोडा अन्न पाकपात्रमें बलिके लिये

छोड दे।

**पिण्डदानका संकल्प**— दाहिने हाथमें मोटक, तिल, जल और पिण्डको लेकर बायें हाथसे

दाहिने हाथका स्पर्श करते हुए बायाँ घुटना टेककर<sup>३</sup> बोले— ॐ अद्य ""गोत्र ""शर्मन् वर्मन् / गुप्त सांवत्सिरकैकोद्दिष्टश्राद्धे एष पिण्डस्ते स्वधा। कहकर

पितृतीर्थसे कुशोंके ऊपर अवनेजनके स्थानपर पिण्डको रख दे। पिण्डशेषान्न भी पिण्डके समीप रख दे। पिण्डाधार कुशोंके मूलमें हाथ पोंछ ले। सव्य पूर्वाभिमुख होकर आचमन कर हरिस्मरण कर ले।

**श्वासनियमन**— अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर आसनपर बैठे ही श्वास खींचते हुए बायीं ओरसे उत्तराभिमुख हो निम्न मन्त्र पढे-

'अत्र पितरो मादयध्वं यथाभागमावृषायध्वम्।'

१. कई प्रयोगपद्धतियोंमें कुशास्तरणके बाद अवनेजन प्रदान करनेकी व्यवस्था दी गयी है, वह भी विहित ही है, परंतु श्राद्धके

आधारभूत ग्रन्थ पारस्कर-गृह्यसूत्र तथा उसके भाष्यकारोंके निम्न वचनोंके अनुसार कुशास्तरणके पूर्व भी वेदीके मध्य खींची गयी

रेखापर अवनेजन देनेका विधान है—

**'दर्भेषु त्रींस्त्रीन् पिण्डानवनेज्य दद्यात्'** (पारस्करगृह्यसूत्रपरिशिष्ट श्राद्धसूत्रकण्डिका ३)

अवनेजन देकर दर्भोंके ऊपर पिण्डदान करे।

उपर्युक्त पारस्करगृह्यसूत्रपर कर्काचार्यजीका भाष्य इस प्रकार है—'पिण्डपितृयज्ञवद्पचार इति सुत्रितत्वात्।'

**'पिण्डपितृयज्ञवदुपचारः पित्र्ये**' (श्राद्धकाशिका २।२ तथा पा०गृ० श्राद्धसूत्रकण्डिका २) इस सूत्रके अनुसार पिण्डपितृयज्ञमें

जिस प्रक्रियाका आश्रयण किया गया है, उसी तरह अन्य श्राद्धोंमें भी किया जाय। दर्शपौर्णमासमें पितृयज्ञका प्रकरण है जिसमें पहले

अवनेजन करके बादमें कशास्तरणकी विधि है।

**गदाधरभाष्य**—अत्राह याज्ञवल्क्यः—सर्वमन्नमुपादाय सतिलं दक्षिणामुखः । उच्छिष्टसन्निधौ पिण्डान् दद्याद्वै पितृयज्ञवत् ॥ **अत्र पदार्थक्रमः** — उल्लेखनम् , उदकालम्भः, उल्मुकनिधानम् , अवनेजनम् , सकुदाच्छिन्नास्तरणम् , पिण्डदानम् ।

पदार्थक्रम निम्नलिखित है—(१) उल्लेखन (रेखाकरण), (२) उदकालम्भन, (३) उल्मुकसंस्थापन (अंगारभ्रामण), (४) अवनेजन, (५) कुशास्तरण तथा (६) पिण्डदान। इस आधारपर यहाँ यह प्रयोग दिया जा रहा है। २. कपित्थस्य प्रमाणेन पिण्डान् दद्यात् समाहित:।

३. दक्षिणं पातयेज्जानुं देवान् परिचरन् सदा। पातयेदितरं जानुं पितृन् परिचरन् सदा॥

अर्थात् उच्छिष्टकी सन्निधिमें दक्षिणाभिमुख होकर सभी अन्नोंको लेकर सतिलिपतृयज्ञवत् पिण्ड प्रदान करना चाहिये। यहाँ

```
* सांवत्परिकैकोद्दिष्टश्राद्ध-प्रयोग *
श्वास रोककर दक्षिणाभिमुख होकर भास्वरमूर्ति (तेज:पुंजस्वरूप) पिताका ध्यान करते हुए पिण्डके
```

पास श्वास छोड़े और 'अमीमदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषत' यह मन्त्र पढ़े।

**प्रत्यवनेजन**—पहले रखे हुए अवनेजनपात्रको दायें हाथमें रखकर मोटक, तिल, जल लेकर

ॐ अद्य ""गोत्र ""शर्मन्/वर्मन्/गुप्त सांवत्सिरकैकोद्दिष्टश्राद्धपिण्डे अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः। —ऐसा बोलकर पिण्डपर जल गिरा दे।

नीवीविसर्जन — नीवीका ईशानकोणकी ओर विसर्जन कर दे।

सूत्रदान — सव्य पूर्वाभिमुख होकर आचमन कर ले। फिर अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो जाय एवं बायें

हाथसे सूत्र लेकर दाहिने हाथमें रखकर निम्न मन्त्रका उच्चारण करे-

🕉 नमो व: पितरो रसाय नमो व: पितर: शोषाय नमो व: पितरो जीवाय नमो व: पितर: स्वधायै नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरः पितरो नमो वो गृहान्नः पितरो दत्त सतो

संकल्प बोले—

वः पितरो देष्म। ऐसा पढ़कर 'ॐ एतद्वः पितरो वासः' कहते हुए पिण्डपर सूत्र चढ़ाये।

सूत्रदानका संकल्प — हाथमें मोटक, तिल, जल लेकर संकल्प करे—

ॐ अद्य ""गोत्र ""पितः ""शर्मन्/वर्मन्/गुप्त सांवत्सिरिकैकोद्दिष्टश्राद्धिपण्डे एतत्ते वासः स्वधा—

ऐसा कहकर पिण्डपर संकल्पजल छोड़े। **पिण्डपूजन तथा अर्चनदान**— पिण्डपर चन्दन, तिल, माला, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन,

ताम्बूल आदि पितृतीर्थसे चढ़ाये। तदनन्तर पितृतीर्थसे ही ॐ अद्य ""गोत्र ""शर्मन्/वर्मन्/गुप्त सांवत्सरिकैकोहिष्टश्राद्धपिण्डे एतान्यर्चनानि ते स्वधा—कहकर पिण्डके ऊपर संकल्पजल छोड़ दे। षड्ऋतु-नमस्कार—तदनन्तर पितृस्वरूप छः ऋतुओंको निम्न मन्त्रसे नमस्कार करे—

(१) ॐ वसन्ताय नमः, (२) ॐ ग्रीष्माय नमः, (३) ॐ वर्षायै नमः, (४) ॐ शरदे नमः, (५) ॐ हेमन्ताय नमः तथा (६) ॐ शिशिराय नमः। **अक्षय्योदकदान** — भोजनपात्रपर—

**ॐ शिवा आपः सन्तु**—कहकर जल छोड़े।

पिण्डपर पितृतीर्थसे पूर्वाग्र जलधारा दे।

**ॐ सौमनस्यमस्तु**—कहकर पुष्प छोड़े। 🕉 अक्षतं चारिष्टं चास्तु—कहकर अक्षत छोड़े।

हाथमें मोटक, तिल, जल लेकर अक्षय्योदकदानका संकल्प करे-अक्षय्योदकदानका संकल्प—ॐ अद्य ""गोत्रस्य ""शर्मणः /वर्मणः /गुप्तस्य सांवत्सिकैकोद्दिष्ट-श्राद्धे दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु।

जलधारा — तत्पश्चात् सव्य होकर दक्षिणकी ओर देखते हुए 'ॐ अघोराः पितरः सन्तु' कहकर

आशिष-प्रार्थना — पूर्वाभिमुख होकर हाथ जोड़कर आशिष-प्रार्थना करे— ॐ गोत्रं नो वर्द्धतां दातारो नोऽभिवर्द्धन्ताम्। वेदाः सन्ततिरेव च। श्रद्धा च नो मा व्यगमद् बहुदेयं

च नोऽस्तु। अन्नं च नो बहु भवेदितथींश्च लभेमिह। याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कञ्चन। एताः

\* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \* २९८

पिण्डाघ्राण — नम्र होकर पिण्डको सुँघकर उठा ले तथा पवित्र जलमें प्रवाहित कर दे या गायको

एव

नमो

ब्राह्मणवाक्य—सन्त्वेताः सत्या आशिषः।

सत्या आशिषः सन्तु॥

जलधारा या दुग्धधारा — अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर पवित्रकसहित तीन कुश पिण्डपर

दक्षिणाग्र रखकर निम्न मन्त्रसे पिण्डके ऊपर दक्षिणाग्र जलधारा या दुग्धधारा दे—

🕉 ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिस्नुतम्। स्वधा स्थ तर्पयत मे पितृन्॥

खिला दे।\* पिण्डाधारकुश (पिण्डोंके नीचेवाले कुश) एवं उल्मुकको अग्निमें छोड़ दे।

अर्घपात्रसंचालन — अर्घपात्रको हिला दे।

दक्षिणादानका संकल्प—सव्य पूर्वाभिमुख हो जाय। हाथमें त्रिकुश, तिल, जल तथा दक्षिणा

लेकर बोले—

ॐ अद्य ""गोत्रस्य ""शर्मण: /वर्मण: /गुप्तस्य पितुः कृतैतत् सांवत्सिरकैकोद्दिष्टश्राद्धप्रतिष्ठार्थमिदं रजतं

चन्द्रदैवतं (तन्निष्क्रयद्रव्यम्) ""गोत्राय ""शर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे। कहकर ब्राह्मणको दक्षिणा दे दे।

ब्राह्मणभोजनका संकल्प—हाथमें मोटक, तिल, जल, लेकर बोले—

ॐ अद्य ""गोत्रस्य ""शर्मणः /वर्मणः /गुप्तस्य सांवत्सिरकैकोद्दिष्टश्राद्धप्रतिष्ठार्थं क्षुधातृषानिवृत्ति-

पूर्वकाक्षयतृप्तिसम्पादनार्थं च पञ्चबलिपूर्वकं ब्राह्मणभोजनं कारियष्यामि। संकल्पजल छोड़ दे।

पंचविल — ब्राह्मणभोजनसे पूर्व पंचबिल कर लेनी चाहिये। बिल निकालकर गौ, कुत्ता तथा कौआ आदिको समर्पित कर दे। पंचबलिकर्मकी विधि पृ०सं०-१२ में दी गयी है। विसर्जन — अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर 'ॐ अभिरम्यताम्' कहकर विसर्जन कर दे।

सव्य और पूर्वाभिमुख होकर आचमन करे, तीन बार पितृगायत्रीका पाठ करे-ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य

स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव रक्षादीपनिर्वापण — अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर रक्षादीप बुझा दे। तदनन्तर हाथ-पैर धोकर

सव्य पूर्वाभिमुख होकर आचमन कर कहे-

समर्पण — अनेन कृतेन सांवत्सरिकैकोद्दिष्टश्राद्धेन पितृरूपीजनार्दनः प्रीयताम्, न मम।

भगवत्स्मरण — निम्न मन्त्रोंसे प्रार्थना करे—

प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् । स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः॥

यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्॥

यत्पादपङ्कजस्मरणाद् यस्य नामजपादिप । न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे साम्बमीश्वरम्॥ ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः।

ॐ साम्बसदाशिवाय नमः, ॐ साम्बसदाशिवाय नमः, ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॥ सांवत्सरिकैकोद्दिष्टश्राद्ध-प्रयोग पूर्ण हुआ॥

\* ततः कर्मणि निर्वृत्ते तान् पिण्डांस्तदनन्तरम्। ब्राह्मणोऽग्निरजो गौर्वा भक्षयेदप्सु वा क्षिपेत्॥ (श्राद्धचिन्तामणिमें देवलका वचन)

# पार्वणश्राद्ध\*

### पार्वणश्राद्धकी सामग्री

(१) गंगाजल अथवा शुद्ध जल, (२) शुद्ध मिट्टी अथवा बालू (वेदी बनानेके लिये), (३) एक बड़ी हॅंडि्या ढक्कनसहित जिसमें ढाई किलो जल आ सके, (४) गोहरी—२० नग, (५) खीर बनानेके लिये—दूध—ढाई किलो, चावल एक किलो, शक्कर देशी—डेढ़ सौ ग्राम, (६) काला तिल—१०० ग्राम, (७) जौ—१०० ग्राम, (८) चावल—५० ग्राम, (९) दूध— १०० ग्राम, (१०) शहद—५० ग्राम, (११) सुपारी—३० नग, (१२) पान—३० नग, (१३) रूई—१० ग्राम, (१४)

धूप—१ पैकेट, (१५) गोघृत—२०० ग्राम, (१६) तिलका तेल—२०० ग्राम (रक्षादीपके लिये), (१७) दियासलाई—

१ नग, (१८) पीली सरसों—२५ ग्राम, (१९) कच्चा सूत—१ गोला, (२०) जनेऊ—१५ नग, (२१) ऋतुफल—२६

(घिसा हुआ), (३०) मिट्टीका दीया—४० नग, (३१) मिट्टीका सकोरा—१० नग, (३२) धोती—८, गमछा—८ (स्त्रीका श्राद्ध हो तो साड़ी—६, ब्लाउज-पीस—६), (३३) विश्वेदेवके लिये धोती—२ और गमछा—२।

नग (श्राद्धमें केला निषिद्ध है), (२२) नैवेद्य (पेड़ा-मिसरी आदि)—२६ नग, (२३) लौंग-इलायची—२६-२६ नग, (२४) सफेद सुगन्धित पुष्पकी माला—२६ नग, ( २५ ) सफेद सुगन्धित पुष्प, तुलसीपत्र, ( २६ ) पलाशकी दोनिया अथवा हाथसे बना मिट्टीका दीया—५० नग, ( २७ ) पलाशका पत्तल—१० नग, ( २८ ) कुशा—३० नग, ( २९ ) सफेद चन्दन —१ कटोरी

कुलाचारके अनुसार करना चाहिये। इस सम्बन्धमें मूल वचन इस प्रकार हैं—

(क) महालये गयाश्राद्धे वृद्धावन्वष्टकासु

(ग) महालये गयाश्राद्धे वृद्धावन्वष्टकासु

तीर्थश्राद्ध नवदैवत्य अथवा द्वादशदैवत्य किया जा सकता है।

\* षड्दैवत्य, नवदैवत्य तथा द्वादशदैवत्यश्राद्ध

च । ज्ञेयं

वृद्धिश्राद्ध तथा अन्वष्टकाश्राद्धमें नवदैवत्य तथा तीर्थ, गोष्ठी और गयामें द्वादशदैवत्यश्राद्ध होता है।

महालय, गयाश्राद्ध, वृद्धिश्राद्ध तथा अन्वष्टकाश्राद्धमें नवदैवत्य तथा शेष सर्वत्र षड्दैवत्यश्राद्ध करना चाहिये। (घ) 'पित्रादिनवदैवं वा तथा द्वादशदैविमिति।' (गौडीय श्राद्धप्रकाश पृ० ३९में उद्धृत अग्निपुराणका वचन)

तीर्थे

तीर्थे

शेषं

द्वादशदैवत्यं

च । ज्ञेयं द्वादशदैवत्यं

च । नवदैवत्यमत्रेष्टं

षड्दैवत्य, नवदैवत्य अथवा द्वादशदैवत्यश्राद्धमें भी अवशिष्ट (ताताम्बादि) बान्धवोंके लिये पृथक् आसन लगाकर एकोद्दिष्ट विधिसे

गोष्ठे

गोष्ठे

षाट्पौरुषं

मघासु

षड्दैवत्य आदि श्राद्धोंका स्वरूप इस प्रकार है—( १ ) **षड्दैवत्य**—सपत्नीक पिता, पितामह, प्रपितामह तथा सपत्नीक मातामह,

प्रमातामह, वृद्धप्रमातामह—(छ: चट)। **(२) नवदैवत्य**—पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पितामही, प्रपितामही तथा सपत्नीक मातामह, प्रमातामह, वृद्धप्रमातामह (नौ चट)। (३) द्वादशदैवत्य—पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पितामही, प्रपितामही तथा

मातामह, प्रमातामह, वृद्धप्रमातामह, मातामही, प्रमातामही, वृद्धप्रमातामही—(बारह चट)। एकोद्दिष्टश्राद्धसे अतिरिक्त पार्वण आदि अन्य श्राद्धोंके संदर्भमें निम्नलिखित चार प्रमाण प्राप्त होते हैं, जिनके अनुसार महालय (पितृपक्ष), गयाश्राद्ध, वृद्धिश्राद्ध तथा

अन्वष्टकाश्राद्धमें नवदैवत्य अथवा द्वादशदैवत्यश्राद्ध करनेकी विधि है तथा तीर्थश्राद्ध, गोष्ठीश्राद्ध और मघाश्राद्धमें द्वादशदैवत्यकी विधि

है। एक प्रमाण (ग)-के अनुसार महालय, गया, वृद्धि तथा अन्वष्टकाश्राद्धसे अतिरिक्त तीर्थश्राद्ध आदि सभी श्राद्ध षड्दैवत्य भी किये जा सकते हैं। प्रमाण (घ)-के अनुसार तीर्थश्राद्धमें नवदैवत्यश्राद्ध करनेकी भी विधि है। इनमें कोई भी श्राद्ध अपने देशाचार-

च॥

(निर्णयसिन्ध्)

च॥ (श्राद्धकल्पलता)

> विदु:॥ (विष्णुधर्मोत्तर)

महालय (पितृपक्ष), गयाश्राद्ध, वृद्धिश्राद्ध, अन्वष्टकाश्राद्ध, तीर्थश्राद्ध, गोष्ठीश्राद्ध और मघाश्राद्धमें द्वादशदैवत्यश्राद्ध करना चाहिये। ( ख ) देवतानवकं वृद्धौ तथैवाऽन्वष्टकासु

पिण्डदान किया जा सकता है। जो लोग अपने बान्धवोंके लिये एकोद्दिष्टश्राद्ध करें, वे प्रतिज्ञासंकल्पमें **'विश्वेदेवपूजनपूर्वकम्'** के बाद **'सैकोद्दिष्टं पार्वणश्राद्धं करिष्ये'** ऐसा कहें। धर्मशास्त्रोंमें श्राद्ध तथा तर्पणके लिये स्वगोत्र तथा विभिन्न गोत्रवाले पितरों अर्थात् ताताम्बादि

बान्धवोंको गणना इस प्रकार की गयी है-ताताम्बात्रितयं सपत्नजननी मातामहादित्रयं सस्त्रि स्त्रीतनयादि तातजननीस्वभ्रातरस्तत्स्त्रयः। ताताम्बाऽऽत्मभिगन्यपत्यधवयुग् जायापिता सद्गुरुः शिष्याप्ताः पितरो महालयविधौ तीर्थे तथा तर्पणे॥ (१) पिता, (२) पितामह (दादा), (३) प्रपितामह (परदादा), (४) माता, (५) पितामही (दादी), (६) प्रपितामही (परदादी),

(७) विमाता (सौतेली मॉ), (८) मातामह (नाना), (९) प्रमातामह (परनाना), (१०) वृद्धप्रमातामह (वृद्धपरनाना), (११) मातामही (नानी), (१२) प्रमातामही (परनानी), (१३) वृद्धप्रमातामही (वृद्धपरनानी), (१४) स्त्री (पत्नी), (१५) पुत्र (पुत्री), (१६) चाचा, (१७) चाची, (१८) चाचाका पुत्र, (१९) मामा, (२०) मामी, (२१) मामाका पुत्र, (२२) अपना भाई, (२३) भाभी, (२४) भाईका पुत्र, (२५) फूफा, (२६) फूआ, (२७) फूआका पुत्र, (२८) मौसा, (२९) मौसी, (३०) मौसाका पुत्र, (३१) अपनी बहन, (३२) बहनोई,



पार्वणश्राद्धका स्वरूप

ьņ

# पार्वणश्राद्ध-प्रयोग

स्नान आदिसे पवित्र होकर धुले हुए दो वस्त्र<sup>१</sup> (धोती तथा उत्तरीय—चादर आदि) धारण कर ले।

पहलेसे गोबरसे लिपी हुई अथवा धुली हुई श्राद्धभूमिपर आ जाय। सभी श्राद्धीय सामग्रियोंको यथास्थान

रख ले। सर्वप्रथम पाकका निर्माण करे।

पाकिनर्माण — श्राद्धदेशके ईशानकोणमें पिण्डदानके लिये पाक तैयार कर ले। पिण्डके लिये

पवित्रीधारण — निम्न मन्त्रसे पवित्री पहन ले—

पवित्रपते

आचमन करे। 'ॐ हृषीकेशाय नमः' कहकर हाथ धो ले।

प्राणायाम — प्राणायाम करे।

एक घृतपात्र (दोनिया) भी रख दे।

में योगियाज्ञवल्क्यका वचन)

भृत्य (सेवक)।

तुलसीदल छोडकर भगवानुका भोग लगा दे।

गाढी खीर बनानी चाहिये। पाक-निर्माणके अनन्तर पाकमें तथा ब्राह्मणोंके निमित्त बनी भोजन-सामग्रीमें

पाकनिर्माणके अनन्तर हाथ-पैर धोकर श्राद्धस्थलपर कुश या ऊनका आसन बिछाकर सव्य पूर्वीभिमुख

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥ ॐ प्ण्डरीकाक्षः पुनात्, ॐ प्ण्डरीकाक्षः पुनात्, ॐ प्ण्डरीकाक्षः पुनात्।

यत्कामः

**आचमन**र — ॐ केशवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः— इन मन्त्रोंको बोलकर

विश्वेदेवोंके लिये पात्रासादन—पार्वणश्राद्धमें विश्वेदेवोंके दो आसन होते हैं—१-

उन दोनों आसनोंके सामने भोजनपात्रके रूपमें पलाश आदिका एक-एक पत्ता रख दे और भोजनपात्रोंके

**पितरोंके लिये पात्रासादन**— पार्वणश्राद्धमें सपत्नीक<sup>३</sup> पिता, पितामह तथा प्रपितामह और

विश्वेदेवोंके आसनोंसे कुछ दुर दक्षिण-पूर्व दिशामें पश्चिम-पूर्वक्रमसे पृथक्-पृथक् छ: पत्तोंपर

(ख) **पूर्वाह्ने मातृकं श्राद्धमपराह्ने तु पैतृकम्। एकोद्दिष्टं तु मध्याह्ने प्रातर्वृद्धिनिमित्तकम्।।** अर्थात् पूर्वाह्नमें अन्वष्टकाश्राद्ध,

स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, श्रोद्ध, भोजन आदि सत्कर्म एक वस्त्र धारण कर नहीं करने चाहिये। (श्राद्धचिन्तामणि

२. सपवित्रेण हस्तेन कुर्यादाचमनक्रियाम्। नोच्छिष्टं तत्पवित्रं तु भुक्तोच्छिष्टं तु वर्जयेत्॥ (श्राद्धचिन्तामणिमें मार्कण्डेयका वचन)

(३३) बहनका पुत्र, (३४) श्वशुर, (३५) सासु, (३६) सद्गुरु, (३७) गुरुपत्नी, (३८) शिष्य, (३९) संरक्षक, (४०) मित्र तथा (४१)

पितृपितामहादिके विश्वेदेवोंके लिये तथा २-मातामहादिके विश्वेदेवोंके लिये। अतः श्राद्धभूमिके पश्चिमकी ओर दक्षिणोत्तरक्रमसे पलाशके दो पत्ते बिछाकर उन दोनोंपर आसनके लिये एक-एक त्रिकश पूर्वाग्र स्थापित

उत्तर दिशामें एक-एक अर्घपात्र (दोनिया), एक-एक जलपात्र (दोनिया) तथा भोजनपात्रके सामने एक-

सपत्नीक मातामह, प्रमातामह तथा वृद्धप्रमातामहके निमित्त छ: पृथक्-पृथक् आसन आदि होते हैं।

अपराह्ममें पितृश्राद्ध, मध्याहनमें एकोदिष्टश्राद्ध तथा प्रातः आभ्युदियक (वृद्धि)-श्राद्ध करना चाहिये। १. स्नानं दानं जपं होमं स्वाध्यायं पितृतर्पणम्। नैकवस्त्रो द्विजः कुर्याच्छाद्धभोजनसित्क्रियाः॥

३. स्वेन भर्ता समं श्राद्धं माता भुङ्क्ते सुधासमम्। पितामही च स्वेनैव तथैव प्रपितामही॥

पुने तच्छकेयम्॥

(निर्णयसिन्धु तृ०पू०में कात्यायनका वचन)

ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभि:।

पवित्रपुतस्य

कर दे। उन दोनोंपर त्रिकुशके दो कुशवट् (कुश-ब्राह्मण) बनाकर पूर्वाग्र स्थापित कर दे।

शिखाबन्धन — गायत्रीमन्त्र पढकर शिखाबन्धन कर ले। **सिंचन-मार्जन—** निम्न मन्त्रसे अपने ऊपर तथा श्राद्धीय वस्तुओंपर जल छिडके—

होकर बैठ जाय।

307 अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

या हाथका बना मिट्टीका दीया) भी रख दे।

एक कुशवटु पृथक्-पृथक् उत्तराग्र रखे। छहों आसनोंके सम्मुख एक-एक भोजनपात्र तथा भोजनपात्रके पश्चिम दिशामें एक-एक अर्घपात्र, एक-एक जलपात्र तथा भोजनपात्रके सामने एक-एक घृतपात्र (दोनिया

रक्षादीप-प्रज्वालन—इस श्राद्धमें दो रक्षादीप होंगे। एक विश्वेदेवोंके निमित्त तथा दूसरा

दक्षिणाग्र छ: मोटकरूप आसन रखे। उन छहों आसनोंपर त्रिकुशमें ग्रन्थि लगाकर छ: कुशवट् बनाकर एक-

घृतका एक दीपक जला दे। इसी प्रकार पितरोंके आसनके दक्षिणमें तिलोंपर रखकर तिलके तेलका दूसरा दीपक दक्षिणाभिमुख जला दे। तदनन्तर निम्न प्रार्थना करे-

भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविघ्नकृत् । यावत् कर्मसमाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव॥

पितरोंके निमित्त। विश्वेदेवके आसनोंके पश्चिम अक्षत अथवा जौपर रखकर पूर्वाभिमुख तिलके तेल अथवा

गन्ध, अक्षत, पुष्पसे दोनों दीपकोंका पूजन कर ले। हाथ धोकर आसनपर बैठ जाय। गदाधर आदिकी प्रार्थना—अंजलिमें फूल लेकर गयाधाम, गदाधर तथा पितरोंका स्मरण कर

निम्न मन्त्रसे प्रार्थना करे— श्राद्धारम्भे गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरम् । स्विपतृन् मनसा ध्यात्वा ततः श्राद्धं समाचरेत् ॥

ॐ गयायै नमः। ॐ गदाधराय नमः — कहकर फूल चढ़ा दे।

तदनन्तर तीन बार 'ॐ श्राद्धभूम्यै नमः' कहकर भूमिपर जौ एवं पुष्प छोड़े।

भूमिसहित विष्णु-पूजन—श्राद्ध आरम्भ करनेके पूर्व विष्णुभगवान्का पूजन करनेका

विधान है। अतः शालग्रामशिलापर षोडशोपचार अथवा पंचोपचार पूजन करना चाहिये। यदि सम्भव न हो

तो निम्न श्लोकसे विष्णुभगवान्का स्मरण-पूजन करते हुए पुष्पांजलि समर्पित कर श्राद्ध आरम्भ करना

चाहिये-

शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं श्भाङ्गम्।

लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्॥ '**ॐ भूमिपत्नीसहिताय विष्णवे नमः'**—कहकर भगवान् विष्णुको प्रणामकर पुष्प अर्पित कर दे।

कर्मपात्रका निर्माण — श्राद्धकर्ममें जलका उपयोग करनेके लिये कर्मपात्रका निर्माण कर ले। अक्षतोंके ऊपर जलसे भरा एक कलश रखकर उसमें चन्दन, तुलसी, जौ, पुष्प तथा कुश छोड़ दे और

त्रिकुशसे जलको दक्षिणावर्त आलोडित करते हुए निम्न मन्त्रोंको पढ़े-ॐ यद्देवा देवहेडनं देवासश्चकुमा वयम्। अग्निर्मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चत्वछंहसः॥

ॐ यदि दिवा यदि नक्तमेनाछंसि चकुमा वयम्। वायुर्मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चत्वछंहसः॥

ॐ यदि जाग्रद्यदि स्वप्न एनाछंसि चकुमा वयम्। सूर्यो मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चत्वछंहसः॥

प्रोक्षण—कर्मपात्रके जलसे कुशद्वारा अपना तथा सभी श्राद्धसामग्री एवं पाकका प्रोक्षण करे

और बोले-

'श्वादिदुष्टदृष्टिनिपातदृषितपाकादिकं पूतं भवतु।'

दिग्-रक्षण — बायें हाथमें पीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ढककर निम्न मन्त्र बोले—

नमो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम । इदं श्राद्धं हृषीकेश रक्ष त्वं सर्वतो दिश:॥

तदनन्तर दाहिने हाथसे सरसोंको पूर्व-दक्षिण आदि दिशाओंमें निम्न मन्त्रोंको पढते हुए छोडे-

पूर्वमें - प्राच्ये नमः। दक्षिणमें - अवाच्ये नमः। पश्चिममें - प्रतीच्ये नमः। उत्तरमें - उदीच्ये नमः।

आकाशमें - अन्तरिक्षाय नमः। भूमिपर - भूम्यै नमः। हाथ जोडकर प्रार्थना करे-

पूर्वे नारायणः पातु वारिजासस्तु दक्षिणे । प्रद्युम्नः पश्चिमे पातु वासुदेवस्तथोत्तरे।

प्रतिज्ञा-संकल्प करे—

आसनदानका संकल्प करे-

त्रिकुशात्मकमासनं वो नमः।

वो नमः।

संकल्पका जलादि सामने छोड दे।

ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेदधस्ताच्च त्रिविक्रमः॥

नीवीबन्धन — किसी पत्र-पुटक या पानके पत्तेपर तिल, त्रिकुशका टुकड़ा लपेटकर निम्न मन्त्र

पढते हुए उसे दक्षिण कटिभागमें खोंस ले, बाँध ले—

ॐ निहन्मि सर्वं यदमेध्यकृद् भवेद्धताश्च सर्वेऽसुरदानवा मया।

यक्षाश्च रक्षांसि पिशाचगृह्यका हता मया यात्थानाश्च सर्वे॥

ॐ सोमस्य नीविरसि विष्णोः शर्मासि शर्मयजमानस्येन्द्रस्य योनिरसि सुसस्याः कृषीस्कृधि॥ प्रतिज्ञासंकल्प—दाहिने हाथमें त्रिकुश, तिल तथा जल लेकर पूर्वाभिमुख हो निम्न रीतिसे

मक्षयतृप्तिकामनया विश्वेदेवपूजनपूर्वकं पार्वणश्राद्धं करिष्ये।

ॐ अद्य ""गोत्र: ""शर्मा<sup>२</sup>/वर्मा/गुप्तोऽहम् ""गोत्राणां ""शर्मणां/वर्मणां/गुप्तानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां सपत्नीकानामस्मत् पितृपितामहप्रपितामहानां तथा ""गोत्राणां सपत्नीकानामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहाना-

पितृगायत्रीका पाठ—पितृगायत्रीका तीन बार पाठ करे—

ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥

आसनदान<sup>३</sup> (क) विश्वेदेवोंके लिये आसनदान—प्रदक्षिणक्रमसे पितरोंके आसनोंकी परिक्रमा करते

हुए विश्वेदेवोंके आसनोंके दक्षिणकी ओर रखे हुए अपने आसनपर सव्य उत्तराभिमुख हो बैठ जाय। तदनन्तर

पहला संकल्प — दाहिने हाथमें त्रिकुश, जौ, जल लेकर निम्न संकल्प करे— अद्य ""गोत्राणामस्मित्पतृपितामहप्रपितामहानां ""शर्मणां/वर्मणां/गुप्तानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां पार्वणश्राद्धसम्बन्धिनां पुरूरवार्द्रवसंज्ञकानां विश्वेषां देवानामिदं त्रिकुशात्मकमासनं

ऐसा संकल्प पढकर पितृपितामहके विश्वेदेववाले आसनपर देवतीर्थसे संकल्पका जल छोड दे।

इसी प्रकार हाथमें त्रिकुश, जौ, जल लेकर संकल्प करे-दुसरा संकल्प — ॐ अद्य ""गोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहानां ""शर्मणां/वर्मणां/

गुप्तानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां पार्वणश्राद्धसम्बन्धिनां पुरूरवार्द्रवसंज्ञकविश्वेषां देवानामिदं

२. ब्राह्मणको अपने नामके साथ **'शर्मा'**, क्षत्रियको **'वर्मा'** तथा वैश्यको **'गुप्त'** जोडना चाहिये।

१. पितृणां दक्षिणे पार्श्वे विपरीता तु दैविके। दक्षिणे कटिदेशे तु कुशत्रयतिलै: सह। तर्जयन्तीह दैत्यानां यथा नृणामयस्तथा॥

३. (क) अक्षय्यासनयो: षष्ठी द्वितीयावाहने तथा। अन्नदाने चतुर्थी च शेषा: सम्बुद्धय: स्मृता:॥ (निर्णयसिन्ध्) (ख) आसनाह्वानयोरर्घे तथाक्षय्येऽवनेजने। क्षणे स्वाहा स्वधा वाणीं न कुर्यादब्रवीन्मनु:॥ (श्राद्धकाशिकामें धर्मप्रदीप) —कहकर संकल्पजल उत्तरमें स्थित दूसरे विश्वेदेवोंके आसनपर छोड़ दे।

(ख) पितरोंके लिये आसनदान — विश्वेदेवोंके आसनकी परिक्रमा करते हुए पितरोंके आसनके समीप अपने आसनपर आ जाय। अपसव्य दक्षिणाभिमुख तथा बायाँ घुटना<sup>१</sup> जमीनसे लगाकर पितरोंके आसनदानके लिये हाथमें मोटक, तिल, जल लेकर संकल्प करे—

प्रिपतामहानां ""शर्मणां / वर्मणां / गुप्तानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां पार्वणश्राब्द्रे इमानि मोटक-

(१) पितादिके लिये आसनदानका संकल्प—ॐ अद्य ""गोत्राणामस्मित्पतृपितामह-

(२) मातामहादिके लिये आसनदानका संकल्प— हाथमें मोटक, तिल, जल लेकर संकल्प करे— ॐ अद्य ""गोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहानां ""शर्मणां/वर्मणां/गुप्तानां सपत्नीकानां

वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां पार्वणश्राद्धे इमानि मोटकरूपाणि आसनानि विभज्य वो नमः। कहकर संकल्पजल छोड़ दे। विश्वेदेवमण्डलमें जाना—पितरोंको आसनदान करके पितरोंकी प्रदक्षिणा करते हुए पुनः

**रूपाणि आसनानि विभज्य वो नमः।** कहकर संकल्पजल छोड़ दे।

विश्वेदेवोंके समीप अपने आसनपर सव्य उत्तराभिमुख हो बैठ जाय और विश्वेदेवोंका आवाहन करे। विश्वेदेवोंका आवाहन — हाथमें जौ लेकर निम्न मन्त्रसे विश्वेदेवोंका आवाहन करे— विश्वान देवानावाहियांथे।

ॐ विश्वे देवास आ गत शृणुता म इमः हवम्। एदं बर्हिर्निषीदत। ॐ विश्वे देवाः शृणुतेमः हवं मे ये अन्तरिक्षे य उप द्यवि ष्ठ।

ये अग्निजिह्वा उत वा यजत्रा आसद्यास्मिन्बर्हिषि मादयध्वम्॥ आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महाबला:।

**ये यत्र योजिताः श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते॥** तदनन्तर **ॐ यवोऽसि यवयास्मद् द्वेषो यवयारातीः—**इस मन्त्रसे दोनों आसनों<sup>३</sup>पर जौ छोड़े।

आसनपर बायाँ घुटना जमीनपर टेककर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर बैठ जाय। तिल लेकर निम्न मन्त्रोंसे पितरोंका आवाहन करे—

पितरोंका आवाहन — विश्वेदेवोंकी प्रदक्षिणा करते हुए पितरोंके आसनके सामने अपने

पितॄनावाहियष्ये। ॐ उशन्तस्त्वा नि धीमह्युशन्तः समिधीमहि। उशन्नुशत आ वह पितृन् हिवषे अत्तवे॥

ॐ आ यन्तु नः पितरः सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः।

ॐ आ यन्तु नः ।पतरः साम्यासाऽाग्नष्वात्ताः पाथाभदवयानः। अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधि ब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्॥

आस्मन् यज्ञ स्वधया मदन्ताऽाध ब्रुवन्तु तऽवन्त्वस्मान्॥ तदनन्तर '**ॐ अपहता असुरा रक्षाःसि वेदिषदः॥'**—मन्त्र पढ्कर पिता, पितामह तथा प्रपितामह और

तदनन्तर 'ॐ अपहता असुरा रक्षाः सि वेदिषदः ॥'—मन्त्र पढ़कर पिता, पितामह तथा प्रपितामह अ मातामह, प्रमातामह एवं वृद्धप्रमातामहके आसनोंपर तिल छोडे।

१. दक्षिणं पातयेज्जानुं देवान् परिचरन् सदा। पातयेदितरं जानुं पितृन् परिचरन् सदा॥

२. यहाँ स्वधाका निषेध है। 3. आवाहयेदनजातो विश्वे देवास इत्यचा॥ यवैगन्ववकीर्याथ भाजने सपवित्रके।

३. आवाहयेदनुज्ञातो विश्वे देवास इत्यृचा॥ यवैरन्ववकीर्याथ भाजने सपवित्रके। शन्नो देव्या पयः क्षिप्त्वा यवोऽसीति यवांस्तथा॥ (वीरमित्रोदय,श्रा० प्र० में याज्ञवल्क्यका वचन) विश्वेदेवोंके मण्डलमें आना—तदनन्तर पितरोंकी प्रदक्षिणा करते हुए पुन: विश्वेदेवोंके

आसनके समीप अपने आसनपर सव्य उत्तराभिमुख हो बैठ जाय तथा अर्घपात्रका निर्माण करे।

दो अर्घपात्रोंका निर्माण — दो अर्घपात्रों (दोनियों) - में निम्न मन्त्रसे दो कुशपत्रोंका एक -एक पवित्रक पूर्वाग्र रखते हुए निम्न मन्त्र पढ़े-ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्व: प्रसव उत्पुनाम्यिच्छद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभि:।

तस्य ते पवित्रपते पवित्रपुतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्॥

तदनन्तर निम्न मन्त्रसे दोनों अर्घपात्रोंमें जल डाले-

ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः॥ निम्न मन्त्रसे दोनों अर्घपात्रोंमें जौ डाले—

'ॐ यवोऽसि यवयास्मद् द्वेषो यवयारातीः।'

गन्ध-पुष्प मौन होकर छोड़े।

इसके बाद पित्रादिसम्बन्धी विश्वेदेवोंके प्रथम अर्घपात्रको बायें हाथमें लेकर दाहिने हाथसे अर्घपात्रसे

पवित्रक निकालकर विश्वेदेवके भोजनपात्रपर पूर्वाग्र रख दे और 'ॐ नमो नारायणाय' कहकर एक

आचमनीय जल पवित्रकके ऊपर छोड दे।

अर्घपात्रको दाहिने हाथसे ढककर निम्न मन्त्र पढ्कर अभिमन्त्रित करे-🕉 या दिव्या आप: पयसा सम्बभूवूर्या आन्तरिक्षा उत पार्थवीर्या:।

हिरण्यवर्णा यज्ञियास्ता न आपः शिवाः शश्स्योनाः सुहवा भवन्तु।। अर्घदान<sup>\*</sup> का संकल्प—दाहिने हाथमें त्रिकुश, जौ, जल तथा प्रथम अर्घपात्रको लेकर पित्रादि-

सम्बन्धी विश्वेदेवोंके अर्घदानका संकल्प करे-(क) ॐ अद्य ""गोत्राणामस्मित्पतृपितामहप्रपितामहानां ""शर्मणां/वर्मणां/गुप्तानां सपत्नीकानां

वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां पार्वणश्राद्धसम्बन्धिनो विश्वेदेवा एषोऽर्घः वो नमः कहकर अर्घका जल देवतीर्थसे पवित्रकपर छोड़ दे और अर्घपात्रको विश्वदेवोंके दक्षिण दिशाके आसनके दक्षिण भागमें 'विश्वेभ्यो देवेभ्यः

स्थानमसि' कहकर उत्तान रख दे। पूर्वोक्त रीतिसे दूसरे अर्घपात्रको भी अभिमन्त्रित कर ले। दाहिने हाथमें त्रिकुश, जौ, जल तथा द्वितीय अर्घपात्रको लेकर मातामहादिसम्बन्धी विश्वेदेवोंके

अर्घदानका संकल्प करे-

( ख ) ॐ अद्य ""गोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहानां ""शर्मणां/वर्मणां/गुप्तानां सपत्नीकानां

वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां पार्वणश्राद्धसम्बन्धिनो विश्वेदेवा एषोऽर्घः वो नमः कहकर पूर्वकी तरह अर्घदान आदि करे और विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्थानमिस-कहकर अर्घपात्रको यथास्थान रख दे।

विश्वेदेवोंका पूजन—पहले पित्रादिसम्बन्धी विश्वेदेवोंका निम्न रीतिसे पूजन करके फिर मातामहादिके विश्वेदेवोंका पूजन करना चाहिये—

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे। इदं स्नानीयम् (स्नानीयम्) — कहकर स्नानीय जल दे।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे। \*अर्घदान, अक्षय्योदकदान, पिण्डदान, अवनेजनदान, प्रत्यवनेजनदान और स्वधावाचनमें एकतन्त्रकी विधि नहीं है—

अर्घेऽक्षय्योदके चैव पिण्डदानेऽवनेजने। तन्त्रस्य तु निवृत्तिः स्यात् स्वधावाचन एव च॥

इदं वस्त्रम् (सुवस्त्रम्)—कहकर वस्त्र या सूत्र चढ़ाये।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे। इमे यज्ञोपवीते (सुयज्ञोपवीते)—कहकर यज्ञोपवीत चढाये।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे। एष गन्धः (स्गन्धः) — कहकर गन्ध अर्पित करे।

इमे यवाक्षताः (सुयवाक्षताः)—कहकर यवाक्षत चढ़ाये। इदं माल्यम् (सुमाल्यम्) — कहकर माला चढ़ाये।

एष धूपः (सुधूपः) — कहकर धूप आघ्रापित करे।

एष दीपः (सुदीपः) - कहकर दीपक दिखाये। हस्तप्रक्षालनम् (हाथ धो ले।)

इदं नैवेद्यम् (सुनैवेद्यम्) — कहकर नैवेद्य अर्पित करे।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे।

इसी प्रकार दूसरा संकल्प करे-

दानका संकल्प करे—

छोड दे।

छोड़ दे।

इदं फलम् (सुफलम्) — कहकर फल अर्पित करे।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे।

इदं ताम्बूलम् (सुताम्बूलम्)—कहकर ताम्बूल प्रदान करे। एषा दक्षिणा (सुदक्षिणा)—कहकर दक्षिणा चढ़ाये।

अर्चनदानका संकल्प—हाथमें त्रिकुश, जौ, जल लेकर पितामहादिके विश्वेदेवोंके अर्चन-(क) ॐ अद्य ""गोत्राणां ""शर्मणां/वर्मणां/गुप्तानां सपत्नीकानामस्मित्पतृपितामहप्रपितामहानां

वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां पार्वणश्राद्धसम्बन्धिनो विश्वेदेवा एतान्यर्चनानि वो नमः। कहकर संकल्पजल

(ख) ॐ अद्य ""गोत्राणां ""शर्मणां ⁄वर्मणां ⁄गुप्तानां सपत्नीकानामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां पार्वणश्राद्धसम्बन्धिनो विश्वेदेवा एतान्यर्चनानि वो नमः। कहकर संकल्पजल

#### मण्डलकरण

विश्वेदेवमण्डलकरण—दोनों विश्वेदेवोंके भोजनपात्रोंके सहित आसनोंके चारों ओर दक्षिणावर्त

जलसे घेरते हुए दो पृथक्-पृथक् चौकोर मण्डल बनाये। उस समय निम्न मन्त्र पढ़े—

ॐ यथा चक्रायुधो विष्णुस्त्रैलोक्यं परिरक्षति । एवं मण्डलतोयं तु सर्वभूतानि रक्षतु ॥

अग्नोकरण — विश्वेदेवोंके आसनोंकी परिक्रमा करते हुए पितृमण्डलमें अपने आसनपर आकर

पूर्वाभिमुख बैठ जाय। एक दोनियेमें जल भरकर सामने रख ले। बने हुए पाकमें घृत छोड़कर पाकान्नसे दो आहृतियाँ दोनियेके जलमें निम्न मन्त्रोंसे दे-

\* देवताओं के लिये चतुष्कोण और प्रेत तथा पितरों के लिये वृत्ताकार मण्डल बनाना चाहिये— (क) दैवे चतुरस्रं पित्र्ये वर्तुलं मण्डलम्। (निर्णयसिन्धुमें बह्वचपरिशिष्ट) (ख) देवताओंके लिये दक्षिणावर्त तथा प्रेत एवं पितरोंके लिये वामावर्त मण्डल बनानेकी

विधि है—प्रदक्षिणं तु देवानां पितृणामप्रदक्षिणम्। (वीरिमत्रोदय-श्राद्धप्रकाशमें कात्यायनका वचन)

(१) ॐ अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा। (२) ॐ सोमाय पितृमते स्वाहा।

इस प्रकार अग्नौकरणकर पितरोंकी परिक्रमा करते हुए विश्वेदेवमण्डलमें अपने आसनपर उत्तराभिमुख

बैठ जाय। तदनन्तर अन्नपरिवेषण करे।

अन्नपरिवेषण — दोनों विश्वेदेवोंके लिये रखे हुए दो पृथक्-पृथक् भोजनपात्रोंसे जौ आदि हटा

ले। बने हुए पाक तथा भोजन-सामग्रीसे प्रथम भोजनपात्रपर अन्नोंको परोसे। घृतपात्रमें घृत छोड दे,

ॐ पृथिवी ते पात्रं द्यौरपिधानं ब्राह्मणस्य मुखे

अंगुष्ठिनिवेशन<sup>२</sup>—तदनन्तर बायें हाथसे

अन्नमें—इदमन्नम्। जलमें—इमा आपः। घीमें-

इसके बाद विश्वेदेवोंके भोजनपात्रमें अन्नके

जलपात्रमें जल छोड़ दे और निम्न मन्त्र पढ़ते हुए परोसे गये अन्नपर दोनों हाथोंसे मधु छोड़े—

ॐ मध् वाता ऋतायते मध् क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥ मध् नक्तम्तोषसो मध्मत्पार्थिवछं

रजः। मधु द्यौरस्तु नः पिता॥ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ२ अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु नः॥ ॐ मधु

मधु मधु॥

इसी प्रकार दूसरे विश्वेदेवोंके भोजनपात्र, घृतपात्र, जलपात्र आदिमें भोजन आदि परोसकर 'मधु वाता॰'

से मधु छोडे।

**पात्रालम्भन**१—उत्तान बायें हाथपर उत्तान

दायाँ हाथ स्वस्तिकाकार रखकर भोजनपात्रको स्पर्श

करते हुए निम्न मन्त्र पढ़े-

अमृते अमृतं जुहोमि स्वाहा। ॐ इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्। समृढमस्य पाः सुरे स्वाहा॥ ॐ

कृष्ण हव्यमिदं रक्ष मदीयम्।

अन्नपात्रका स्पर्श किये हुए दाहिने अँगूठेको अन्नादिमें

रखकर बोले—

इदमान्यम्। तदनन्तर अन्नको पुनः स्पर्शकर बोले—इदं

हव्यम्।

ऊपर निम्न मन्त्रसे जौ छींटे-

उत्तानेन तु हस्तेन द्विजाङ्गुष्ठनिवेशनम्। यः करोति नरो मोहात् तद्वै रक्षांसि गच्छति॥ (धौम्य)

ॐ यवोऽसि यवयास्मद् द्वेषो यवयारातीः।

अन्नदानका संकल्प—दाहिने हाथमें त्रिकुश, जौ, जल लेकर संकल्प करे—

ॐ अद्य ""गोत्राणां ""शर्मणां/वर्मणां/गुप्तानामस्मित्पतुपितामहप्रपितामहानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्य-

स्वरूपाणां पार्वणश्राद्धसम्बन्धिभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्य इदमनं सोपस्करं वो नमः। कहकर संकल्पजल छोड़ दे। १. (क) दक्षिणं तु करं कृत्वा वामोपरि निधाय च। देवपात्रमथालभ्य पृथ्वी ते पात्रमुच्चरेत्॥ (ख) पित्र्येऽनुत्तानपाणिभ्यामुत्तानाभ्यां

च दैवते। (यम) २. (क) उत्तान हाथके अँगूठेसे अन्नस्पर्श करनेपर वह श्राद्ध आसुरश्राद्ध हो जाता है और पितरोंको उपलब्ध नहीं होता। इसलिये अनुत्तान हाथके अँगुठेसे अन्न आदिका स्पर्श करना चाहिये-

उत्तानेन तु हस्तेन कुर्यादन्नावगाहनम्। आसुरं तद्भवेच्छुद्धं पितृणां नोपतिष्ठते॥ (ख) जो अज्ञानवश उत्तान हाथसे अंगुष्ठनिवेशन करता है तो वह अन्न राक्षसोंको प्राप्त होता है—

७०८ अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

अन्नसमर्पणका संकल्प करे— अन्नदानका संकल्प—ॐ अद्य ""गोत्राणां ""शर्मणां/वर्मणां/गुप्तानामस्मन्मातामह-

प्रमातामहवृद्धप्रमातामहानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां पार्वणश्राद्धसम्बन्धिभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्य

इदमन्नं सोपस्करं वो नमः। कहकर संकल्पजल छोड़ दे।

**पितरोंके मण्डलमें आना** — विश्वेदेवोंकी प्रदक्षिणा करते हुए पितृमण्डलके पास अपने आसनपर

आकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर पिता, पितामह आदिके लिये छ: पृथक्-पृथक् अर्घपात्रोंको बनाये। **छः अर्घपात्रोंका निर्माण**—पिता, पितामह तथा प्रपितामह और मातामह, प्रमातामह एवं

वृद्धप्रमातामहके पास रखे हुए अर्घपात्रों (दोनियों)-में क्रमसे दो कुशपत्रोंका बना एक-एक पवित्रक

दक्षिणाग्र निम्न मन्त्र पढ्ते हुए रखे-ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यिच्छद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रिश्मिभः।

और छहों अर्घपात्रोंमें गन्ध-पुष्प मौन होकर छोड़े। **अर्घदान** — इस प्रकार छ: अर्घपात्रोंका निर्माण कर छ: संकल्पोंके द्वारा पृथक्-पृथक् अर्घदान निम्न

रीतिसे कर अर्घपात्रका अभिमन्त्रण कर ले। रख दे और 'ॐ नमो नारायणाय' मन्त्रसे एक आचमनी जल पवित्रकपर छोड़ दे।

तदनन्तर अर्घदानका संकल्प करे-

दाहिने हाथमें लेकर संकल्प करे-

अर्घपात्रको यथास्थान सुरक्षित रख दे।

पवित्रपते पवित्रपृतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्॥ निम्न मन्त्रसे क्रमश: छहों अर्घपात्रोंमें जल छोडे-

तिलोऽसि

ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः॥ छहों अर्घपात्रोंपर तिल छोडते हुए निम्न मन्त्र पढे-

सोमदैवत्यो गोसवो देवनिर्मित:।

प्रत्नमद्भिः पृक्तः स्वधया पितृँल्लोकान् प्रीणाहि नः स्वाहा॥

दूसरे विश्वेदेवोंके भोजनपात्रपर भी पूर्वकी भाँति पात्रालम्भन, अंगुष्ठनिवेशन आदि करके निम्न रीतिसे

पहले पितावाले अर्घपात्रको बायें हाथमें रखकर उसका पवित्रक निकालकर प्रथम भोजनपात्रपर उत्तराग्र

अर्घपात्रको दाहिने हाथसे ढककर निम्न मन्त्र पढ़कर अभिमन्त्रित करे-🕉 या दिव्या आप: पयसा सम्बभूवूर्या आन्तरिक्षा उत पार्थवीर्या:।

हिरण्यवर्णा यज्ञियास्ता न आपः शिवाः शश्स्योनाः सुहवा भवन्तु।।

(१) पिताके लिये अर्घदानका संकल्प—मोटक, तिल, जल तथा प्रथम अर्घपात्रको

ॐ अद्य ""गोत्र ""शर्मन्⁄वर्मन्⁄गुप्त अस्मित्यतः सपत्नीक वसुस्वरूप एष हस्तार्घस्ते नमः। —बोलकर पितृतीर्थसे पवित्रकपर जल गिरा दे। पवित्रक उठाकर अर्घपात्रमें दक्षिणाग्र रख दे और

इसी प्रकार सपत्नीक पितामह, प्रपितामह, मातामह, प्रमातामह तथा वृद्धप्रमातामहके पाँचों अर्घपात्रोंको पृथक्-पृथक् अभिमन्त्रित आदि करे और आगे लिखी रीतिसे अर्घदानका संकल्प करे—

(२) **पितामहके लिये अर्घदानका संकल्प**—दाहिने हाथमें मोटक, तिल, जल तथा

ॐ अद्य ""गोत्र ""शर्मन् वर्मन् /गुप्त अस्मित्यतामह सपत्नीक रुद्रस्वरूप एष हस्तार्घस्ते नमः।

द्वितीय अर्घपात्र लेकर संकल्प करे-

कहकर पहले संकल्पकी भाँति अर्घदानप्रक्रिया पूर्ण कर अर्घपात्र यथास्थान स्थापित कर दे।

अस्मत्प्रिपितामह सपत्नीक आदित्यस्वरूप एष हस्तार्घस्ते नमः। पूर्वकी भाँति सम्पूर्ण क्रिया करे।

(४) मातामहके लिये अर्घदानका संकल्प—ॐ अद्य ""गोत्र ""शर्मन्/वर्मन्/गुप्त अस्मन्मातामह सपत्नीक वसुस्वरूप एष हस्तार्घस्ते नमः। बोलकर पूर्ववत् क्रिया करे।

(५) प्रमातामहके लिये अर्घदानका संकल्प—ॐ अद्य ""गोत्र ""शर्मन्/वर्मन्/गुप्त

अस्मत्प्रमातामह सपत्नीक रुद्रस्वरूप एष हस्तार्घस्ते नमः। बोलकर पूर्ववत् क्रिया करे।

(६) वृद्धप्रमातामहके लिये अर्घदानका संकल्प—ॐ अद्य ""गोत्र ""शर्मन्/वर्मन्/ गुप्त अस्मद्वृद्धप्रमातामह सपत्नीक आदित्यस्वरूप एष हस्तार्घस्ते नमः। बोलकर पूर्ववत् अर्घदान देकर

अर्घपात्रको यथास्थान स्थापित कर दे।

जल आदि पितामहके अर्घपात्रमें और पितामहके अर्घपात्रका जल आदि पिताके अर्घपात्रमें छोड़ दे। तदनन्तर

पिताके सजल अर्घपात्रको पितामहके अर्घपात्रपर रखे और उन दोनों अर्घपात्रोंको प्रपितामहके अर्घपात्रपर रखकर तीनोंको पिताके आसनके वामपार्श्वमें 'पितृभ्य: स्थानमिस' कहकर उलटकर रख दे (अर्थात् सबसे

नीचे पिताका उसके ऊपर पितामहका तथा उसके ऊपर प्रपितामहका अर्घपात्र रहेगा)। इन अर्घपात्रोंको दक्षिणादानपर्यन्त न सीधा करे और न हिलाये।

भाँति वृद्धप्रमातामहके अर्घपात्रका जल आदि प्रमातामहके अर्घपात्रमें और प्रमातामहका जल आदि मातामहके अर्घपात्रमें छोड़ दे। तदनन्तर मातामहके सजल अर्घपात्रको प्रमातामहके अर्घपात्रके ऊपर

न हिलाये।

छहों आसनोंपर पृथक्-पृथक् विविध उपचारोंसे पूजन करे। यथा-

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे। इदं स्नानीयम् (सुस्नानीयम्) — कहकर स्नानीय जल दे।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे।

इदं वस्त्रम् (स्वस्त्रम्) — कहकर वस्त्र या सूत्र चढाये। इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे। इमे यज्ञोपवीते (स्यज्ञोपवीते)—कहकर यज्ञोपवीत चढाये।

(३) प्रपितामहके लिये अर्घदानका संकल्प—ॐ अद्य ""गोत्र ""शर्मन्/वर्मन्/गुप्त

पिता, पितामह तथा प्रपितामहके अर्घपात्रोंका संयोजन — प्रपितामहके अर्घपात्रका

मातामह, प्रमातामह तथा वृद्धप्रमातामहके अर्घपात्रोंका संयोजन—पूर्वकी

तथा उन दोनोंको वृद्धप्रमातामहके अर्घपात्रपर रखकर तीनोंको मातामहके आसनके वामभागमें 'मातामहादिभ्यः स्थानमसि' कहकर उलटकर रख दे। इन अर्घपात्रोंको दक्षिणादानपर्यन्त न सीधा करे और

**पितरोंका पूजन**— पिता, पितामह तथा प्रपितामह और मातामह, प्रमातामह तथा वृद्धप्रमातामहके

एष गन्धः (स्गन्धः) — कहकर गन्ध अर्पित करे।

इदं माल्यम् (सुमाल्यम्) — कहकर माला चढाये।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे।

इमे तिलाक्षताः (सुतिलाक्षताः) — कहकर तिलाक्षत चढाये।

एष धूपः (सुधूपः) — कहकर धूप आघ्रापित करे। एष दीपः (सुदीपः)—कहकर दीपक दिखाये। हस्तप्रक्षालनम् (हाथ धो ले।) इदं नैवेद्यम् (सुनैवेद्यम्)—कहकर नैवेद्य अर्पित करे। इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे। इदं फलम् (सुफलम्) — कहकर फल अर्पित करे।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे। इदं ताम्बूलम् (सुताम्बूलम्)—कहकर ताम्बूल प्रदान करे।

एषा दक्षिणा (सुदक्षिणा)—कहकर दक्षिणा चढ़ाये।

**अर्चनदानका संकल्प** — हाथमें मोटक, तिल, जल लेकर अर्चनदानका संकल्प करे। पहले

पितामहादिके अर्चनदानका तदनन्तर मातामहादिके अर्चनदानका संकल्प करे-

(क) ॐ अद्य ""गोत्राः ""शर्माणः / वर्माणः / गुप्ताः अस्मित्पतृपितामहप्रपितामहाः सपत्नीकाः

वसुरुद्रादित्यस्वरूपाः अत्र श्राद्धे एतान्यर्चनानि युष्मभ्यं स्वधा। कहकर संकल्पजल छोड् दे।

( ख ) ॐ अद्य ""गोत्रा: ""शर्माण:/वर्माण:/गुप्ता: अस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहा: सपत्नीका:

वसुरुद्रादित्यस्वरूपाः अत्र श्राद्धे एतान्यर्चनानि युष्मभ्यं स्वधा। कहकर संकल्पजल छोड् दे। सव्य होकर आचमन कर ले पुन: अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो जाय।

गोल मण्डल बनाये। सर्वप्रथम पिताके आसन तथा भोजनपात्रके चारों ओर एक मण्डल बनाये। इसी प्रकार पितामह तथा मातामह आदि सभीके आसनों तथा भोजनपात्रोंके चारों ओर मण्डल बनाना चाहिये—

भूस्वामीके पितरोंको अन्नप्रदान—दक्षिण दिशाकी भूमिको जलसे सींच दे। एक दोनेमें पाकसे सभी अन्न परोसकर उसमें घृत, तिल, मधु छोड़कर तथा दूसरे दोनेमें जल लेकर जलसे सिंचित भूमिमें

वह अन्न तथा जल भूस्वामीके पितरोंके निमित्त निम्न मन्त्र बोलकर पितृतीर्थसे रख दे— ॐ इदमन्नमेतद्भस्वामिपितृभ्यो नमः।

**अन्नपरिवेषण** — पिता, पितामहादि तथा मातामहादिके लिये स्थापित छहों भोजनपात्रोंपर पड़े तिल

आदि हटाकर पात्रोंको साफ कर ले; क्योंकि भोजनपात्रोंमें तिलको देखकर पितृगण निराश होकर लौट जाते

पूर्वस्थापित जलपात्रोंमें जल तथा सामने स्थित घृतपात्रोंमें घी छोड दे। तदनन्तर निम्न मन्त्र पढते हुए छहों भोजनपात्रोंमें परोसे गये अन्नपर दोनों हाथोंसे पितृतीर्थसे मधु छोडे-१. दैवे चतुरस्रं पित्र्ये वर्तुलं मण्डलम्। (निर्णयसिन्धुमें बह्वचपरिशिष्ट)

मण्डलकरण<sup>१</sup> — निम्न मन्त्र पढ़ते हुए जलद्वारा वामावर्त सभी भोजनपात्रों और आसनोंके चतुर्दिक्

ॐ यथा चक्रायुधो विष्णुस्त्रैलोक्यं परिरक्षति । एवं मण्डलतोयं तु सर्वभूतानि रक्षतु ॥

हैं। <sup>२</sup> तदनन्तर बने हुए पाक तथा भोजन–सामग्रीसे छहों भोजनपात्रोंपर पृथक्–पृथक् अन्न परोसे। बायें भागमें

२. तिलान् सर्वत्र नि:क्षिप्य पितृपात्रेषु वर्जयेत्। पितृपात्रे तिलान् दृष्ट्वा निराशाः पितरो गताः॥

ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः॥ मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवछं

रजः । मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ२

अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु नः॥ ॐ मधु मधु मधु॥

पात्रालम्भन — अनुत्तान दक्षिण हाथके ऊपर अनुत्तान बायें हाथको स्वस्तिकाकार रखकर\* सभी

अन्नपात्रोंको स्पर्श करते हुए निम्न मन्त्र बोले-

ॐ पृथिवी ते पात्रं द्यौरपिधानं ब्राह्मणस्य मुखे

अमृते अमृतं जुहोमि स्वाहा। ॐ इदं विष्णुर्वि चक्रमे

सव्य होकर हाथ धो ले और आचमन करे।

त्रेधा नि दधे पदम्। समूढमस्य पाछसुरे स्वाहा॥ ॐ कृष्ण कव्यमिदं रक्ष मदीयम्।

अंगुष्ठ निवेशन — बायें हाथसे भोजनपात्रका स्पर्श किये हुए ही दाहिने हाथका अँगूठा अन्नादिमें

रखकर बोले-

अन्नमें—**इदमन्नम्।** जलमें—**इमा आपः।** घीमें—**इदमाज्यम्।** पुनः अन्न छूकर बोले—**इदं कव्यम्।** 

मोटक, तिल, जल लेकर अन्नदानका निम्न संकल्प करे—

स्वधा—ऐसा कहकर संकल्पजल भोजनपात्रपर छोड दे।

पितामह, प्रपितामह तथा मातामह आदि जोड़ ले। अन्नदानके अनन्तर निम्न मन्त्र पढ़े-

रुचिस्तव (पृ०सं० ४२१) तथा रक्षोघ्नसूक्त (पृ०सं० ४२३) आदिका पाठ करना चाहिये।

तिलविकरण — भोजनपात्रोंमें अन्नके ऊपर निम्न मन्त्रसे तिल छोड दे—

'ॐ अपहता असुरा रक्षाः सि वेदिषदः॥'

अन्नदानका संकल्प—संकल्पपर्यन्त अन्नपात्रका बायें हाथसे स्पर्श किये रहे। दाहिने हाथमें

ॐ अद्य ""गोत्राय ""शर्मणे/वर्मणे/गुप्ताय सपत्नीकाय ""शर्मणे पित्रे पार्वणश्राद्धे एतत्तेऽन्नं

इसी प्रकार पितामह आदि सभीके अन्नपात्रोंपर भी आलम्भन, अंगुष्ठनिवेशन, तिलविकिरण तथा संकल्पकी क्रियाएँ करे। संकल्पके अनन्तर बायाँ हाथ हटा ले। अन्नदानके संकल्पमें पिताके स्थानपर

अन्नहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद् भवेत्। अच्छिद्रमस्तु तत्सर्वं पित्रादीनां प्रसादतः॥

**पितृगायत्रीका पाठ**—तीन बार निम्न पितृगायत्रीका पाठ करे—

ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥

वेदशास्त्रादिका पाठ—पितरोंका ध्यान करते हुए पैरोंके नीचे पूर्वाग्र तीन कुश रखकर निम्नलिखित वेदशास्त्रादिका पाठ करे। यथासम्भव पुरुषसूक्त (पृ०सं० ४२३), पितृसूक्त (पृ०सं० ४२३),

श्रुतिपाठ — ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्। होतारं रत्नधातमम्॥

ॐ इषे त्वोर्जे त्वा वायव स्थ देवो व: सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्व मघ्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा व स्तेन ईशत माघशछंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि॥ \*(क) दक्षिणोपरि वामं च पित्र्यपात्रस्य लम्भनम्। पात्रालम्भनं कुर्याद् दत्त्वा चान्नं यथाविधि:॥(श्राद्धकाशिकामें पद्मपुराणका वचन)

(ख) पित्र्येऽनुत्तानपाणिभ्यामुत्तानाभ्यां च दैवते। (यम)

ॐ अग्न आ याहि वीतये गुणानो हव्यदातये। नि होता सित्स बर्हिषि॥

ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः॥ स्मृतिपाठ-

मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षयः । प्रतिपुज्य यथान्यायिमदं वचनमब्रुवन् ॥ योगीश्वरं याज्ञवल्क्यं सम्पूज्य मुनयोऽब्रुवन् । वर्णाश्रमेतराणां नो ब्रूहि धर्मानशेषत:॥

मन्वत्रिविष्णुहारीतयाज्ञवल्क्योशनोऽङ्गिराः । यमापस्तम्बसंवर्ताः कात्यायनबृहस्पती॥ दक्षगौतमौ । शातातपो वसिष्ठश्च धर्मशास्त्रप्रयोजकाः॥ पराशख्यासशङ्खलिखिता

पुराण—

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् । देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्॥ सप्त व्याधा दशार्णेषु मृगाः कालञ्जरे गिरौ । चक्रवाकाः शरद्वीपे हंसाः सरसि मानसे॥

तेऽभिजाताः कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेदपारगाः । प्रस्थिता दीर्घमध्वानं यूयं

महाभारत-

दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः स्कन्धः कर्णः शकुनिस्तस्य शाखाः। दुःशासनः पुष्पफले समृद्धे मूलं राजा धृतराष्ट्रोऽमनीषी॥ युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्धोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः। माद्रीसुतौ पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च॥

विकिरदान — अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर नैर्ऋत्यकोणकी भूमिको जलसे सींचकर उसपर दक्षिणाग्र त्रिकुश बिछा दे। बने हुए पाकसे अन्न लेकर मोटक, तिल और जलसहित अन्न पितृतीर्थसे कुशोंपर रखे, उस समय निम्न मन्त्र पढे-

असंस्कृतप्रमीतानां त्यागिनां कुलभागिनाम् । उच्छिष्टभागधेयानां दर्भेषु विकिरासनम्॥ अग्निदग्धाश्च ये जीवा येऽप्यदग्धाः कुले मम। भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु परां गतिम्॥

पिवत्री, मोटक आदि वहीं छोड़ दे। हाथ-पैर धोकर सव्य पूर्वाभिमुख हो जाय, आचमन कर ले, हरिस्मरण करनेके बाद नयी पवित्री धारण कर ले। **पिण्डवेदी-निर्माण** — अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर दक्षिणकी ओर ढालवाली उत्तर-दक्षिण लम्बी

एक हाथ लम्बी-चौड़ी एक वेदी पिता, पितामह तथा प्रपितामहके आसनोंके ठीक सामने मध्यमें बनाये।

खींचे—

समय बोले— 🕉 अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची ह्यवन्तिका । पुरी द्वारावती ज्ञेयाः सप्तैता मोक्षदायिकाः॥ रेखाकरण — दोनों वेदियोंपर दायें हाथसे तीनों कुशोंकी जड तथा बायें हाथकी तर्जनी एवं अंगुष्ठसे कुशोंके अग्रभागको पकड़कर कुशोंके मूलभागसे उत्तरसे दक्षिणकी ओर निम्न मन्त्र पढ़ते हुए तीन रेखाएँ ॐ अपहता असुरा रक्षाःसि वेदिषद:॥

१. आभ्युदयिक (वृद्धि)-श्राद्धमें पूर्वमें, पार्वणश्राद्धमें नैर्ऋत्यमें, सांवत्सरिकश्राद्धमें अग्निकोणमें तथा प्रेतश्राद्धमें दक्षिण दिशामें

विकिरदान करना चाहिये—आभ्युद्यिके तु पूर्वे नैर्ऋत्ये पार्वणे तथा। अग्निकोणे क्षयाहे स्यात् प्रेतश्राद्धे च दक्षिणे॥

इसी प्रकार दूसरी वेदी मातामहादिके निमित्त बनाये। दोनों वेदियोंको जलसे सींचकर पवित्र कर ले। उस

उन कुशोंको ईशानकोणकी ओर फेंक दे। उल्मुकस्थापन — दोनों वेदियोंके चारों ओर निम्न मन्त्रसे बायीं ओरसे अंगारका भ्रमण कराये तथा

उसे पिण्डवेदीके दक्षिणकी ओर श्राद्धपर्यन्त स्थापित रखे। इस प्रक्रियाकी सिद्धि अंगार तथा गोहरीके अभावमें ज्वालामुखी धूप आदिसे भी की जा सकती है-

ॐ ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमाना असुराः सन्तः स्वधया चरन्ति। निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टाँल्लोकात्प्रणुदात्यस्मात्॥ परापुरो

**अवनेजनपात्रस्थापन** — अवनेजनपात्रके रूपमें उत्तर-दक्षिण क्रमसे तीन दोनिये पिता, पितामह

तथा प्रिपतामहकी वेदीके पश्चिम भागमें तथा इसी प्रकार तीन दोनिये मातामहादिकी वेदीके पश्चिम भागमें

रख दे। छहों दोनियोंमें पृथक्-पृथक् जल, तिल, पुष्प तथा गन्ध छोड़ दे।

**अवनेजनदानका संकल्प**— हाथमें मोटक, तिल, जल तथा पितावाला प्रथम अवनेजनपात्र

(दोनिया) लेकर निम्न संकल्प करे—

(१) पिताके लिये — ॐ अद्य ""गोत्र अस्मित्पतः ""शर्मन् वर्मन् /गुप्त सपलीक वसुस्वरूप

पार्वणश्राद्धपिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः।

कहकर दोनियेके आधे जलको वेदीकी उत्तरवाली प्रथम रेखामें गिरा दे और सजल दोनियेको

प्रत्यवनेजनके लिये यथास्थान सुरक्षित रख ले। (२) पितामहके लिये—इसी प्रकार हाथमें मोटक, तिल, जल तथा पितामहवाला दोनिया लेकर

संकल्प करे—

ॐ अद्य ""गोत्र अस्मित्पतामह ""शर्मन्/वर्मन्/गुप्त सपत्नीक रुद्रस्वरूप पार्वणश्राद्धिपण्डस्थाने

रख ले। (३) प्रिपतामहके लिये — ॐ अद्य ""गोत्र अस्मत्रिपतामह ""शर्मन् वर्मन् /गुप्त सपलीक

आदित्यस्वरूप पार्वणश्राद्धपिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः। उसी प्रकार दोनियाका आधा जल वेदीपर दक्षिणवाली रेखापर गिराकर दोनिया यथास्थान सुरक्षित रख ले।

(४) मातामहके लिये — ॐ अद्य ""गोत्र अस्मन्मातामह ""शर्मन् /वर्मन् /गुप्त सपलीक

वसुस्वरूप पार्वणश्राद्धपिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः। पूर्ववत् करे। (५) प्रमातामहके लिये — ॐ अद्य ""गोत्र अस्मत्प्रमातामह ""शर्मन् /वर्मन् /गृप्त सपलीक

अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः। उसी प्रकार आधा जल वेदीकी मध्यरेखामें गिराकर दोनिया यथास्थान सुरक्षित

रुद्रस्वरूप पार्वणश्राद्धपिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः। पूर्ववत् करे। (६) वृद्धप्रमातामहके लिये — ॐ अद्य ""गोत्र अस्मद् वृद्धप्रमातामह ""शर्मन्/वर्मन्/गुप्त

सपत्नीक आदित्यस्वरूप पार्वणश्राद्धपिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः। पूर्ववत् करे।

कुशास्तरण<sup>१</sup>—समूल तीन कुशोंको एक साथ जड़सहित दो भागोंमें एक ही बार विभक्तकर दोनों वेदियोंपर बिछा दे।

पिण्डनिर्माण तथा पिण्डदान—पाकमें तिल, घृत तथा मधु मिलाकर कपित्थ (कैथ)-

फलके बराबर छ: गोल-गोल पिण्ड बना ले और उन्हें किसी पत्तलपर रख दे। बायाँ घटना मोडकर जमीनपर टिकाकर प्रथम पिण्ड तथा मोटक, तिल, जल लेकर निम्न संकल्प करे—

१.दर्भग्रहणमिहोपमूलसकृदाछिन्नोपलक्षणार्थम्। (पा०गृ०सू० श्राद्धसूत्रकण्डिका ३, दर्भेषु पर कर्काचार्यजीका भाष्य)

वर्मन्/गुप्त सपलीक वसुस्वरूप पार्वणश्राद्धे एष पिण्डस्ते स्वधा—कहकर पिण्डको पितृतीर्थसे पितरोंकी

वेदीमें स्थित कुशोंके मूलभागमें (प्रथम अवनेजनस्थानपर) दोनों हाथोंसे सँभालकर रख दे।

(१) पिताके लिये पिण्डदानका संकल्प—ॐ अद्य ""गोत्र अस्मित्पतः ""शर्मन्⁄

(२) पितामहके लिये पिण्डदानका संकल्प—ॐ अद्य ""गोत्र अस्मित्यतामह

**""शर्मन्/वर्मन्/गुप्त सपत्नीक रुद्रस्वरूप पार्वणश्राद्धे एष पिण्डस्ते स्वधा**—कहकर पिण्डको कुशोंके मध्यमें (द्वितीय अवनेजनस्थानपर) दोनों हाथोंसे सँभालकर रख दे।

(३) प्रिपितामहके लिये पिण्डदानका संकल्प—ॐ अद्य ""गोत्र अस्मत्रिपतामह ""शर्मन्/वर्मन्/गुप्त सपत्नीक आदित्यस्वरूप पार्वणश्राद्धे एष पिण्डस्ते स्वधा—कहकर पिण्डको कुशोंके अग्रभागपर (तृतीय अवनेजनस्थानपर) दोनों हाथोंसे सँभालकर रख दे।

लेपभाग<sup>१</sup>—लेपभागभुक् पितरोंके लिये कुशाके अग्रभागमें पिण्डसे बचे हुए अन्नको 'लेपभागभुजः

पितरस्तृप्यन्ताम्' कहकर रख दे। अन्तमें पिण्डाधार कुशोंके मूलमें तीन बार हाथ पोंछ ले। (४) मातामहके लिये—ॐ अद्य ""गोत्र अस्मन्मातामह ""शर्मन्/वर्मन्/गुप्त सपत्नीक

वसुस्वरूप पार्वणश्राद्धे एष पिण्डस्ते स्वधा—कहकर पिण्डको पितृतीर्थसे मातामहादिकी वेदीपर स्थित कुशोंके मूल भागमें (प्रथम अवनेजनस्थानपर) दोनों हाथोंसे सँभालकर रख दे।

हशांक मूल भागमं (प्रथम अवनजनस्थानपर) दोना हाथासं सभालकर रख दे। (५) प्रमातामहके लिये—ॐ अद्य ""गोत्र अस्मत् प्रमातामह् ""शर्मन्/वर्मन्/गुप्त

सपत्नीक रुद्रस्वरूप पार्वणश्राद्धे एष पिण्डस्ते स्वधा—कहकर पिण्डको पूर्ववत् वेदीपर कुशोंके मध्यमें (द्वितीय अवनेजनस्थानपर) दोनों हाथोंसे सँभालकर रख दे। (६) वृद्धप्रमातामहके लिये— ॐ अद्य ""गोत्र अस्मद् वृद्धप्रमातामह ""शर्मन्/वर्मन्/

गुप्त सपत्नीक आदित्यस्वरूप पार्वणश्राद्धे एष पिण्डस्ते स्वधा—कहकर पिण्डको पूर्ववत् वेदीपर स्थित कुशोंके अग्रभागपर (तृतीय अवनेजनस्थानपर) दोनों हाथोंसे सँभालकर रख दे।

ताक अग्रमागपर (तृताच अवनजनस्थानपर) दाना हायास समालकर रख दा **ल्नेपभाग**—मातामहवाली वेदीपर भी पूर्वकी भाँति लेपभाग देकर कुशोंके मूलमें तीन बार हाथ पोछ ले। सव्य होकर आचमनकर भगवानुका स्मरण कर ले।

**श्वासनियमन** — अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर आसनपर बैठे हुए ही श्वास खींचते हुए बायीं ओरसे उत्तराभिमुख हो निम्न मन्त्र पढ़ें—

**अत्र पितरो मादयध्वं यथाभागमावृषायध्वम्।** श्वास रोककर उसी क्रमसे दक्षिणाभिमुख होकर भास्वरमूर्ति (तेज:पुंजस्वरूप) पितरोंका ध्यान करते

हुए पिण्डके पास श्वास छोड़े और **अमीमदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषत** यह मन्त्र पढ़े। यह क्रिया दूसरी वेदीपर भी करे।

प्रत्यवनेजनदान — अवनेजनदानसे बचे हुए छः अवनेजनपात्रोंसे ही पितृतीर्थसे प्रत्यवनेजनका दान करे। यदि अवनेजनपात्रमें जल न बचा हो तो दोनियेमें जल डाल ले। छहोंका पृथक्-पृथक् संकल्प इस प्रकार है—

(१) **पिताके त्निये**— हाथमें मोटक, तिल, जल तथा प्रथम अवनेजनपात्र लेकर निम्न संकल्प करे— ॐ अद्य '''गोत्र अस्मत्पित: ''''शर्मन्/वर्मन्/गुप्त सपत्नीक वसुस्वरूप पार्वणश्राद्धपिण्डे अत्र

(पा०गृह्यसूत्र षड्भाष्योपेतश्राद्धसूत्र–कण्डिका ३) (ख) दत्ते पिण्डे ततो हस्तं त्रिर्मृज्याल्लेपभागिनाम्। कुशाग्रे तत्प्रदातव्यं प्रीयन्तां लेपभागिन:॥ (ब्रह्मोक्त)

(२) पितामहके लिये — हाथमें मोटक, तिल, जल तथा द्वितीय अवनेजनपात्र लेकर निम्न संकल्प करे-

प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः। बोलकर प्रत्यवनेजन-जल पिताके पिण्डपर गिरा दे।

ॐ अद्य ""गोत्र अस्मित्पतामह ""शर्मन्/वर्मन्/गुप्त सपत्नीक रुद्रस्वरूप पार्वणश्राद्धिपण्डे अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः। बोलकर पितामहके पिण्डपर प्रत्यवनेजन-जल गिरा दे।

जल गिरा दे।

जल गिरा दे।

प्रत्यवनेजन-जल गिरा दे।

सूत्रदानका संकल्प करे।

(३) प्रिपतामहके लिये — ॐ अद्य ""गोत्र अस्मत्प्रिपतामह ""शर्मन् /वर्मन् / गुप्त सपत्नीक आदित्यस्वरूप पार्वणश्राद्धपिण्डे अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः। बोलकर प्रपितामहके पिण्डपर प्रत्यवनेजन-

(४) मातामहके लिये — ॐ अद्य ""गोत्र अस्मन्मातामह ""शर्मन्/वर्मन्/गृप्त सपलीक

वसुस्वरूप पार्वणश्राद्धपिण्डे अत्र प्रत्यवनेनिश्च ते नमः। बोलकर पितृतीर्थसे मातामहके पिण्डपर प्रत्यवनेजन-

(६) वृद्धप्रमातामहके लिये — ॐ अद्य ""गोत्र अस्मद्वृद्धप्रमातामह ""शर्मन्/वर्मन्/गुप्त सपत्नीक आदित्यस्वरूप पार्वणश्राद्धिपण्डे अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः। बोलकर पितृतीर्थसे वृद्धप्रमातामहके

पिण्डपर प्रत्यवनेजन-जल गिरा दे।

नीवीविसर्जन — नीवीको निकालकर ईशानकोणकी ओर फेंक दे। सव्य होकर आचमन करे और

🕉 नमो व: पितरो रसाय नमो व: पितर: शोषाय नमो व: पितरो जीवाय नमो व: पितर: स्वधायै

भगवान्का स्मरण करे। पुनः अपसव्य हो जाय। स्त्रदान — बायें हाथसे सूत्र पकडकर दाहिने हाथमें लेकर निम्न मन्त्र पढे —

नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरः पितरो नमो वो गृहान्नः पितरो दत्त सतो

पिताके पिण्डपर संकल्पजल छोड़े। इसी प्रकार पितामहादिके पिण्डोंपर भी सूत्र चढ़ाकर पृथक्-पृथक्

सूत्रदानका संकल्प— तदनन्तर मोटक, तिल, जल हाथमें लेकर सूत्रदानका संकल्प करे— ॐ अद्य ""गोत्र अस्मित्पतः शर्मन् /वर्मन् /गुप्त पार्वणश्राद्धपिण्डे एतत्ते वासः स्वधा। ऐसा कहकर

वः पितरो देष्म। और 'एतद्वः पितरो वासः' कहकर सभी पिण्डोंपर पृथक्-पृथक् सूत्र चढ़ाये।

**पिण्डपूजन** — तदनन्तर छहों पिण्डोंपर पृथक्-पृथक् उपचारोंसे पूजन करे—

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे। इमे यज्ञोपवीते (सुयज्ञोपवीते) — कहकर यज्ञोपवीत चढ़ाये। इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे।

इमे तिलाक्षताः (स्तिलाक्षताः) — कहकर तिलाक्षत चढाये।

इदं स्नानीयम् (सुस्नानीयम्) — कहकर स्नानीय जल दे।

इदं वस्त्रम् (सुवस्त्रम्) — कहकर वस्त्र या सूत्र चढ़ाये।

एष गन्धः (स्गन्धः) — कहकर गन्ध अर्पित करे।

(५) प्रमातामहके लिये — ॐ अद्य ""गोत्र अस्मत्प्रमातामह ""शर्मन् वर्मन् / गुप्त सपत्नीक रुद्रस्वरूप पार्वणश्राद्धपिण्डे अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः। बोलकर पितृतीर्थसे प्रमातामहके पिण्डपर

इदं माल्यम् (सुमाल्यम् )—कहकर माला चढाये। एष ध्रपः (सृध्रपः) — कहकर ध्रप आघ्रापित करे। एष दीपः (सुदीपः) — कहकर दीपक दिखाये। हस्तप्रक्षालनम् (हाथ धो ले।)

इदं नैवेद्यम् (स्नैवेद्यम्) — कहकर नैवेद्य अर्पित करे।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे। इदं फलम् (सुफलम्)—कहकर फल अर्पित करे।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे। इदं ताम्बुलम् (स्ताम्बुलम्) — कहकर ताम्बुल प्रदान करे।

एषा दक्षिणा (सुदक्षिणा)—कहकर दक्षिणा चढ़ाये।

**अर्चनदानका संकल्प** — हाथमें मोटक, तिल, जल लेकर अर्चनदानका संकल्प करे—

ॐ अद्य ""गोत्राः अस्मत्पितृपितामहप्रपितामहाः ""शर्माणः /वर्माणः /गुप्ताः सपत्नीकाः वसुरुद्रादित्य-

स्वरूपाः तथा ""गोत्राः अस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहाः ""शर्माणः /वर्माणः /गुप्ताः सपत्नीकाः

वसुरुद्रादित्यस्वरूपाः पार्वणश्राद्धपिण्डेषु एतान्यर्चनानि युष्मभ्यं स्वधा। कहकर संकल्पका जल

छोड दे।

**षड्ऋत्-नमस्कार** — तदनन्तर पितृस्वरूप छ: ऋतुओंको निम्न मन्त्रसे नमस्कार करे\*— (१) ॐ वसन्ताय नमः, (२) ॐ ग्रीष्माय नमः, (३) ॐ वर्षायै नमः, (४) ॐ शरदे नमः,

(५) ॐ हेमन्ताय नमः तथा (६) ॐ शिशिराय नमः। विश्वेदेवोंके लिये अक्षय्योदकदान—पितृमण्डलसे पितरोंकी परिक्रमा करते हुए

विश्वेदेवोंके समीप अपने आसनपर आ जाय। सव्य उत्तराभिमुख होकर विश्वेदेवोंके दोनों भोजनपात्रोंपर— 🕉 शिवा आपः सन्तु—कहकर जल छोड़े।

ॐ सौमनस्यमस्त्—कहकर पृष्प छोडे। ॐ अक्षतं चारिष्टं चास्तु—कहकर जौ छोड़े।

अक्षय्योदकदानका संकल्प—(क) हाथमें त्रिकुश, जौ, जल लेकर पित्रादिसम्बन्धी

विश्वेदेवके लिये अक्षय्योदकदानका संकल्प करे-

ॐ अद्य ""गोत्राणामस्मित्पतृपितामहप्रपितामहानां ""शर्मणां/वर्मणां/गुप्तानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्य-

स्वरूपाणां पार्वणश्राद्धसम्बन्धिनां विश्वेषां देवानां दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु। कहकर संकल्पजल देवतीर्थसे भोजनपात्रपर छोड दे।

(ख) इसी प्रकार मातामहादिसम्बन्धी विश्वेदेवके निमित्त संकल्प करे-

ॐ अद्य ""गोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहानां ""शर्मणां/वर्मणां/गुप्तानां सपत्नीकानां

वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां पार्वणश्राद्धसम्बन्धिनां विश्वेषां देवानां दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु। कहकर जल छोड दे। पितरोंको अक्षय्योदकदान — विश्वेदेवोंके आसनोंकी परिक्रमा करते हुए पितृमण्डलमें आकर

अपने आसनपर बैठ जाय। अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो जाय। पिता, पितामहादि तथा मातामहादिके छहों

\* वसन्ताय नमस्तुभ्यं ग्रीष्माय च नमो नमः। वर्षाभ्यश्च शरच्छंज्ञऋतवे च नमः सदा॥ हेमन्ताय नमस्तुभ्यं नमस्ते शिशिराय च। माससंवत्सरेभ्यश्च दिवसेभ्यो नमो नम:॥ (ब्रह्मपुराण) ॐ शिवा आपः सन्तु—कहकर जल छोड़े। ॐ सौमनस्यमस्त्—कहकर पुष्प छोडे।

भोजनपात्रोंपर पृथक्-पृथक् क्रमशः पितृतीर्थसे—

🕉 अक्षतं चारिष्टं चास्तु—कहकर अक्षत छोड़े।

**अक्षय्योदकदानका संकल्प**—मोटक, तिल, जल लेकर पृथक्-पृथक् संकल्प करे—

(१) पिताके लिये — ॐ अद्य ""गोत्रस्य ""शर्मण: /वर्मण: /गुप्तस्य अस्मित्यु: सपत्नीकस्य

वसुस्वरूपस्य पार्वणश्राद्धे दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु। कहकर पितृतीर्थसे पिताके भोजनपात्रपर

संकल्पजल छोड़ दे। (२) पितामहके लिये — ॐ अद्य ""गोत्रस्य ""शर्मणः /वर्मणः /गुप्तस्य अस्मित्पतामहस्य

सपत्नीकस्य रुद्रस्वरूपस्य पार्वणश्राद्धे दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु। कहकर पितामहके भोजनपात्रपर

संकल्पजल छोड दे।

(३) प्रपितामहके लिये — ॐ अद्य ""गोत्रस्य ""शर्मण: /वर्मण: /गुप्तस्य अस्मत्रपितामहस्य

सपत्नीकस्य आदित्यस्वरूपस्य पार्वणश्राद्धे दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु। कहकर पितृतीर्थसे प्रपितामहके

भोजनपात्रपर संकल्पजल छोड दे। (४) मातामहके लिये—ॐ अद्य ""गोत्रस्य ""शर्मण: /वर्मण: /गुप्तस्य अस्मन्मातामहस्य

सपत्नीकस्य वसुस्वरूपस्य पार्वणश्राद्धे दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु। कहकर पितृतीर्थसे मातामहके

भोजनपात्रपर संकल्पजल छोड़ दे।

(५) प्रमातामहके त्निये — ॐ अद्य ""गोत्रस्य ""शर्मण: /वर्मण: /गुप्तस्य अस्मत्प्रमातामहस्य

सपत्नीकस्य रुद्रस्वरूपस्य पार्वणश्राद्धे दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु। कहकर पितृतीर्थसे प्रमातामहके भोजनपात्रपर संकल्पजल छोड़ दे।

(६) वृद्धप्रमातामहके लिये—ॐ अद्य ""गोत्रस्य ""शर्मणः /वर्मणः /गुप्तस्य अस्मद्वृद्ध-

प्रमातामहस्य सपत्नीकस्य आदित्यस्वरूपस्य पार्वणश्राद्धे दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु। कहकर पूर्वकी भाँति पितृतीर्थसे वृद्धप्रमातामहके भोजनपात्रपर संकल्पजल छोड़ दे। जलधारा— सव्य होकर दक्षिण दिशाकी ओर देखते हुए सभी छ: पिण्डोंपर निम्न मन्त्रसे पूर्वाग्र

जलधारा दे—

आशीर्वाद माँगे— ॐ गोत्रं नो वर्द्धतां दातारो नोऽभिवर्द्धन्ताम्। वेदाः सन्ततिरेव च। श्रद्धा च नो मा व्यगमद् बहुदेयं च नोऽस्तु। अन्नं च नो बहु भवेदितथींश्च लभेमिह। याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कञ्चन। एताः

सत्या आशिषः सन्तु॥

ब्राह्मणवाक्य—सन्वेताः सत्या आशिषः। पिण्डोंपर जलधारा या दुग्धधारा देना — अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर एक पवित्रीमें तीन कुशोंको फँसाकर पितृपितामहादिके पिण्डोंपर दक्षिणाग्र रखे और उसपर निम्न मन्त्रसे जलधारा या दुग्धधारा दे—

इसी प्रकार मातामहादिके पिण्डोंपर भी जलधारा या दुग्धधारा दे।

ॐ अघोराः पितरः सन्तु।

आशीष-प्रार्थना— सव्य पूर्वाभिमुख होकर अंजलि बनाकर निम्न मन्त्र पढ़ते हुए पितरोंसे

🕉 ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिस्नुतम्। स्वधा स्थ तर्पयत मे पितृन्॥

जलमें प्रवाहित कर दे या गायको खिला दे।\* पिण्डाधार कुशों तथा उल्मुकको अन्य अग्निमें छोड दे। विश्वेदेवोंके अर्घपात्रोंका संचालन—पितरोंकी प्रदक्षिणा करते हुए विश्वेदेवमण्डलमें जाकर अपने आसनपर बैठ जाय। सव्य उत्तराभिमुख होकर विश्वेदेवोंके दोनों अर्घपात्रोंको हिला दे।

पिण्डाघ्राण — नम्र होकर पिण्डोंको सुँघे और छहों पिण्डोंको उठाकर किसी पत्तल आदिपर रखकर

दक्षिणादानका संकल्प — हाथमें त्रिकुश, जौ, जल तथा स्वर्ण अथवा निष्क्रय-द्रव्य लेकर विश्वेदेवोंके निमित्त दक्षिणादानके दो पृथक्-पृथक् संकल्प करे-(क) ॐ अद्य ""गोत्र: ""शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहम् ""गोत्राणामस्मित्पतृपितामहप्रपितामहानां ""शर्मणां /

वर्मणां ⁄गुप्तानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां पार्वणश्राद्धसम्बन्धिनां विश्वेषां देवानां श्राद्धप्रतिष्ठार्थीममां हिरण्यदक्षिणां (हिरण्यनिष्क्रयद्रव्यं वा) ""गोत्राय ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे।

कहकर हाथका जल तथा दक्षिणा उपस्थित ब्राह्मणको दे दे। भोजनके पश्चात् देना हो तो

'दातुमृत्सुज्ये' कहकर दक्षिणा देवासनपर रख दे।

(ख) ॐ अद्य ""गोत्र: ""शर्मा वर्मा / गुप्तोऽहम् ""गोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहानां

शर्मणां/वर्मणां/गुप्तानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां पार्वणश्राद्धसम्बन्धिनां विश्वेषां देवानां श्राद्धप्रतिष्ठार्थिममां हिरण्यदक्षिणां (हिरण्यनिष्क्रयद्रव्यं वा) "'गोत्राय ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे।

कहकर हाथका जल तथा दक्षिणा उपस्थित ब्राह्मणको दे दे। भोजनके पश्चात् देना हो तो 'दातुमृत्युज्ये'

कहकर दक्षिणा देवासनपर रख दे।

**पितुमण्डलमें आना** — विश्वेदेवोंकी प्रदक्षिणा करते हुए पितुमण्डलमें आकर अपने आसनपर

बैठ जाय। अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो जाय। पहले उलटकर रखे गये अर्घपात्रोंको सीधा कर दे। तदनन्तर सव्य पूर्वाभिमुख होकर दक्षिणादानका

संकल्प करे—

दक्षिणादानका संकल्प — हाथमें त्रिकुश, तिल, जल तथा रजतदक्षिणा या तिनष्क्रयद्रव्य लेकर

संकल्प करे—

ॐ अद्य ""गोत्र: ""शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहम् ""गोत्राणामस्मित्पतृपितामहप्रपितामहानां सपत्नीकानां ""शर्मणां / वर्मणां / गुप्तानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां तथा ""गोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहानां ""शर्मणां /

वर्मणां /गुप्तानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां कृतैतच्छ्राद्धप्रतिष्ठार्थिममानि रजतखण्डानि (रजतनिष्क्रयद्रव्यं वा) ""गोत्राय ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे।

कहकर हाथका जल तथा दक्षिणा उपस्थित ब्राह्मणको दे दे अथवा ब्राह्मणोंको विभाजित कर देना

हो तो 'नानानामगोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विभज्य दातुमुत्सुज्ये' कहकर दक्षिणाद्रव्य पिता आदिके आसनपर रख

दे। भोजनके अन्तमें दे। **पितरोंका विसर्जन** — अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर निम्न मन्त्रको पढ़ते हुए पितरोंके आसनोंपर

तिल छींटकर विसर्जन करे-ॐ वाजे वाजेऽवत वाजिनो नो धनेषु विप्रा अमृता ऋतज्ञाः।

अस्य मध्वः पिबत मादयध्वं तृप्ता यात पथिभिर्देवयानै:॥ विश्वेदेवोंका विसर्जन—पितरोंकी परिक्रमा करते हुए पितृमण्डलसे विश्वेदेवमण्डलमें आ

जाय। सव्य उत्तराभिमुख होकर हाथमें जौ लेकर 'विश्वेदेवाः प्रीयन्ताम्' कहकर विश्वेदेवोंके आसनोंपर

जौ छोडते हुए विसर्जन करे। \* तत: कर्मणि निर्वृत्ते तान् पिण्डांस्तदनन्तरम्। ब्राह्मणोऽग्निरजो गौर्वा भक्षयेदप्सु वा क्षिपेत्॥ (श्राद्धचिन्तामणिमें देवलका वचन)

पितृगायत्रीका पाठ—विश्वेदेवोंकी परिक्रमा करते हुए पितृमण्डलमें आकर अपने आसनपर

सव्य पूर्वाभिमुख हो जाय और पितृगायत्रीमन्त्रका तीन बार निम्न पाठ करे-

ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च।

नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥ **रक्षादीपनिर्वापण<sup>१</sup> —** अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर रक्षादीप बुझाये। हाथ-पैर धो ले।

आचार्यको दक्षिणादान—सव्य पूर्वाभिमुख होकर हाथमें त्रिकुश, तिल, जल लेकर

दक्षिणादानका संकल्प करे-

ॐ अद्य ""गोत्र: ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ""गोत्राणामस्मित्पतृपितामहप्रपितामहानां ""शर्मणां/

वर्मणां / गुप्तानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां तथा च द्वितीयगोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहानां **ंंशर्मणां / वर्मणां / गुप्तानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां पार्वणश्राद्धसाङ्गतासिद्ध्यर्थमाचार्याय इमां** 

दक्षिणां भवते सम्प्रददे। कहकर आचार्यको दक्षिणा प्रदान करे।

न्यूनातिरिक्तदोष-परिहारार्थ गोदानका संकल्प— हाथमें त्रिकुश, तिल, जल तथा गोनिष्क्रयद्रव्य लेकर संकल्प करे—ॐ अद्य ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ""गोत्राणामस्मित्पतृपितामह-

प्रपितामहानां ""शर्मणां /वर्मणां /गुप्तानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां तथा च ""शर्मणां /वर्मणां / गुप्तानां ""गोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां कृतै-

तच्छुद्धप्रतिष्ठार्थं न्यूनातिरिक्तदोषपरिहारार्थं च गोनिष्क्रयद्रव्यं ""गोत्राय ""शर्मणे ब्राह्मणाय आचार्याय भवते सम्प्रददे। कहकर यथाशक्ति किंचित् गोनिष्क्रयद्रव्य आचार्यको प्रदान करे।

भोजनदानका संकल्प— हाथमें त्रिकुश, तिल तथा जल लेकर बोले—ॐ अद्य ""गोत्र: ····शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ····गोत्राणां अस्मित्पतृपितामहप्रपितामहानां ····शर्मणां/वर्मणां/गुप्तानां सपत्नीकानां

च ""शर्मणां/वर्मणां/गुप्तानां ""गोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवुद्धप्रमातामहानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां पार्वणश्राद्धप्रतिष्ठार्थं पञ्चबलिपूर्वकं यथासंख्याकान् ब्राह्मणान् भोजियष्ये, तेभ्यो

दक्षिणादिकं च दातुं प्रतिजाने। कहकर संकल्पजल छोड़ दे।

पंचविल — ब्राह्मणभोजनसे पूर्व पंचबिल कर लेनी चाहिये। बिल निकालकर गौ, कुत्ता तथा कौआ

आदिको समर्पित कर दे। पंचबलिकी विधि पृ०सं०१२ में दी गयी है। कर्मका समर्पण — अनेन कृतेन पार्वणश्राद्धेन पितृरूपीजनार्दनः प्रीयताम् , न मम। कहकर जल

## छोड दे।

भगवत्-स्मरण-

प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् । स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः॥ यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्॥

यत्पादपङ्कजस्मरणाद् यस्य नामजपादिष । न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे साम्बमीश्वरम्॥

ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः।

ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः।

॥ पार्वणश्राद्ध-प्रयोग पूर्ण हुआ॥

१. दीपनिर्वापणात्पुंसः कृष्माण्डच्छेदनात् स्त्रियाः। वंशहानिः प्रजायेत तस्मान्नैवं समाचरेत्॥ (जल आदि अथवा किसी मिट्टीके

पात्रसे ढककर दीप बुझाना चाहिये।)

320 अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

## पार्वणविधिसे किया जानेवाला पिण्डदानरहित सांकल्पिकश्राद्ध

एकोद्दिष्ट अथवा पार्वणश्राद्धकी तिथि आनेपर पिण्डदानात्मक श्राद्ध सम्भव न होनेकी स्थितिमें <sup>२</sup> अथवा

पिण्डदान निषिद्ध होनेकी स्थितिमें सांकल्पिकश्राद्ध करनेकी व्यवस्था शास्त्रोंमें दी गयी है। सांकल्पिकश्राद्धकी

तीन प्रक्रियाएँ सम्भव हैं— १-पिण्डदानरहित श्राद्धमें निषिद्ध प्रक्रियाओंका परिहार करके पार्वणश्राद्धकी विधिसे किया जानेवाला

सांकल्पिकश्राद्ध। २-पितरोंके उद्देश्यसे ब्राह्मणभोजनद्वारा किया जानेवाला सांकल्पिकश्राद्ध।

३-ब्राह्मणभोजन करानेकी व्यवस्था भी असम्भव होनेपर केवल सोपस्कर आमान्नसे किया जानेवाला

सांकल्पिकश्राद्ध। ब्राह्मणभोजनात्मक सांकिल्पकश्राद्ध तथा आमान्नदानात्मक सांकिल्पकश्राद्धकी प्रक्रिया भूमिकाभागमें

प०सं०१२ में दी गयी है। यहाँ पार्वणविधिसे पिण्डरिहत सांकिल्पिकश्राद्ध करनेकी विधि दी जा रही है—

### पयोगविधि

स्नान आदिसे पवित्र होकर धुले हुए दो वस्त्र (धोती तथा उत्तरीय—चादर आदि) धारण कर ले।

पहलेसे गोबरसे लिपी हुई अथवा धुली हुई श्राद्धभूमिपर आ जाय। सभी श्राद्धीय सामग्रियोंको यथास्थान

रख ले। सर्वप्रथम पाकका निर्माण करे।

पाकस्थापन — ब्राह्मण-भोजनके निमित्त बना हुआ पाक थालीमें परोसकर श्राद्ध प्रारम्भ होनेके पूर्व रख लेना चाहिये। विष्णुभगवान्के पूजनके समय नैवेद्यके रूपमें भोग लगा देना चाहिये तथा इसी

पाकका परिवेषण होगा। पाकनिर्माणके अनन्तर हाथ-पैर धोकर श्राद्धस्थलपर कुश या ऊनका आसन बिछाकर सव्य और पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाय।

शिखाबन्धन — गायत्रीमन्त्र पढकर शिखाबन्धन कर ले।

**सिंचन-मार्जन**— निम्न मन्त्रसे अपने ऊपर तथा श्राद्धीय वस्तुओंपर जल छिडके—

🕉 अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥

ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनात्, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनात्, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनात्।

पवित्रीधारण — निम्न मन्त्रसे पवित्री पहन ले—

पार्वणविधिसे किये जानेवाले पिण्डदानरहित श्राद्धमें कुछ कर्मोंके निषेधसम्बन्धी वचन प्राप्त होते हैं, जो इस प्रकार हैं—

(क) **आवाहनं स्वधाशब्दं पिण्डाग्नौकरणं तथा। विकिरं चार्घ्यदानं च सांकल्पे षड्विवर्जयेत्।।** (पृथ्वीचन्द्रोदयमें विसष्ठका वचन)

अर्थातु सांकिल्पकश्राद्धमें आवाहन, स्वधा शब्दका उच्चारण, पिण्डदान, अग्नौकरण, विकिरदान तथा अर्घदान—ये छ: कर्म नहीं करने चाहिये।

(ख) अग्नौकरणमर्घ्यञ्चावाहनञ्चावनेजनम्। पिण्डश्राद्धे प्रकुर्वीत पिण्डहीने निवर्तते॥ (दानमयूख)

पिण्डदानात्मक श्राद्धमें अग्नौकरण, अर्घदान, आवाहन तथा अवनेजनदान करना चाहिये, किंतु पिण्डदानरहित श्राद्धमें ये कर्म

निषिद्ध हैं।

(ग) आमश्राद्धे च वृद्धौ च प्रेतश्राद्धे तथैव च। विकिरं नैव कुर्वीत मुनिः कात्यायनोऽब्रवीत्॥ (श्राद्धकल्पलता) आमान्नदानात्मक, वृद्धि तथा प्रेतश्राद्धमें विकिरदान नहीं करना चाहिये, ऐसा कात्यायन मुनिका कथन है।

(घ) त्यजेदावाहनं चार्घ्यमग्नौकरणमेव च। पिण्डांश्च विकिराक्षय्ये श्राद्धे सांकल्पसंज्ञके ॥ (निर्णयसिन्धु तु० परि०में स्मृत्यन्तर)

सांकिल्पकश्राद्धमें आवाहन, अर्घदान, अग्नौकरण, पिण्डदान, विकिरदान तथा अक्षय्योदकदान नहीं करना चाहिये।

समग्रं यस्तु शक्नोति कर्तुं नैवेह पार्वणम्। अपि संकल्पविधिना काले तस्य विधीयते॥ ₹.

**पात्रे भोज्यस्य चान्नस्य त्यागः संकल्प उच्यते॥** (निर्णयसिन्धु तृ०परि० उत्त०में निर्दिष्ट हेमाद्रिमें संवर्तका वचन)

जो सम्पूर्ण पार्वणश्राद्ध करनेमें समर्थ नहीं है वह पार्वणश्राद्धके कालमें संकल्पविधिसे श्राद्ध करे, पात्रमें भोजनीय अन्नके

त्यागको संकल्प कहा गया है।

ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यिच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रिश्मिभः। पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्॥ ते

**आचमन** — ॐ केशवाय नम: । ॐ नारायणाय नम: । ॐ माधवाय नम: — इन मन्त्रोंको बोलकर आचमन करे। 'ॐ हृषीकेशाय नमः' कहकर हाथ धो ले।

प्राणायाम—प्राणायाम करे। विश्वेदेवोंके लिये पात्रासादन—इस विधिक सांकिल्पकश्राद्धमें विश्वेदेवोंके दो आसन होते

हैं-१-पितृपितामहादिके विश्वेदेवोंके लिये तथा २-मातामहादिके विश्वेदेवोंके लिये। अत: श्राद्धभूमिके

पश्चिमकी ओर दक्षिणोत्तरक्रमसे पलाशके दो पत्ते बिछाकर उन दोनोंपर आसनके लिये एक-एक त्रिकुश

पूर्वाग्र स्थापित कर दे। उन दोनोंपर त्रिकुशके दो कुशवटु (कुश-ब्राह्मण) बनाकर पूर्वाग्र स्थापित कर दे।

उन दोनों आसनोंके सामने भोजनपात्रके रूपमें पलाश आदिका एक-एक पत्ता रख दे और भोजनपात्रोंके उत्तर दिशामें एक-एक अर्घपात्र (दोनिया), एक-एक जलपात्र (दोनिया) तथा भोजनपात्रके सामने एक-

एक घृतपात्र (दोनिया) भी रख दे।

**पितरोंके लिये पात्रासादन**— इस श्राद्धमें सपत्नीक पिता, पितामह तथा प्रपितामह और

सपत्नीक मातामह, प्रमातामह तथा वृद्धप्रमातामहके निमित्त छ: पृथक्-पृथक् आसन आदि होते हैं।

विश्वेदेवोंके आसनोंसे कुछ दूर दक्षिण-पूर्व दिशामें पश्चिम-पूर्वक्रमसे पृथक्-पृथक् छ: पत्तोंपर

दक्षिणाग्र छ: मोटकरूप आसन रखे।\* उन छहों आसनोंपर त्रिकुशमें ग्रन्थि लगाकर छ: कुशवटु बनाकर

एक-एक कुशवटु पृथक्-पृथक् उत्तराग्र रखे। छहों आसनोंके सम्मुख एक-एक भोजनपात्र तथा भोजनपात्रके

पश्चिम दिशामें एक-एक अर्घपात्र, एक-एक जलपात्र तथा भोजनपात्रके सामने एक-एक घृतपात्र (दोनिया या हाथका बना मिट्टीका दीया) भी रख दे।

रक्षादीप-प्रज्वालन—इस श्राद्धमें दो रक्षादीप होंगे। एक विश्वेदेवोंके निमित्त तथा दूसरा पितरोंके निमित्त। विश्वेदेवके आसनोंके पश्चिम अक्षत अथवा जौपर रखकर पूर्वाभिमुख तिलके तेलका अथवा

निम्न मन्त्रसे प्रार्थना करे—

श्राद्धारम्भे गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरम् । स्विपतृन् मनसा ध्यात्वा ततः श्राद्धं समाचरेत्।।

घृतका एक दीपक जला दे। इसी प्रकार पितरोंके आसनके दक्षिण तिलोंपर रखकर तिलके तेलका दूसरा दीपक दक्षिणाभिमुख जला दे। तदनन्तर निम्न प्रार्थना करे-

भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविघ्नकृत्। यावत् कर्मसमाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव॥

गन्ध, अक्षत, पुष्पसे दोनों दीपकोंका पूजन कर ले। हाथ धोकर आसनपर बैठ जाय। गदाधर आदिकी प्रार्थना—अंजलिमें फूल लेकर गयाधाम, गदाधर तथा पितरोंका स्मरण कर

ॐ गयायै नमः। ॐ गदाधराय नमः — कहकर फूल चढ़ा दे। तदनन्तर तीन बार 'ॐ श्राद्धभूम्यै नमः' कहकर भूमिपर जौ एवं पुष्प छोड़े।

भूमिसहित विष्णु-पूजन — श्राद्ध आरम्भ करनेके पूर्व विष्णुभगवान्का पूजन करनेका विधान है। अतः शालग्रामशिलापर षोडशोपचार अथवा पंचोपचार पूजन करना चाहिये। यदि सम्भव न हो तो निम्न श्लोकसे

\* यदि वस्त्र-उपवस्त्रके निमित्त धोती, साड़ी आदि वस्त्र रखना हो तो उसे भी आसनोंपर सजा दे।

शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्॥

विष्णुभगवानुका स्मरण-पूजन करते हुए पुष्पांजलि समर्पित कर श्राद्ध आरम्भ करना चाहिये-

कर्मपात्रका निर्माण — श्राद्धकर्ममें जलका उपयोग करनेके लिये कर्मपात्रका निर्माण कर ले। अक्षतोंके ऊपर जलसे भरा एक कलश रखकर उसमें चन्दन, तुलसी, जौ, पुष्प तथा कुश छोड़ दे और त्रिकुशसे जलको दक्षिणावर्त आलोडित करते हुए निम्न मन्त्रोंको पढ़े—

'ॐ **भुमिपत्नीसहिताय विष्णवे नमः**'—कहकर भगवानु विष्णुको प्रणामकर पृष्प अर्पित कर दे।

ॐ यद्देवा देवहेडनं देवासश्चकृमा वयम्। अग्निर्मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चत्वछहसः॥ ॐ यदि दिवा यदि नक्तमेनाछसि चकृमा वयम्। वायुर्मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चत्वछहसः॥

ॐ यदि जाग्रद्यदि स्वप्न एनाछंसि चकृमा वयम्। सूर्यो मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चत्वछंहसः॥
प्रोक्षण—कर्मपात्रके जलसे कुशद्वारा अपना तथा सभी श्राद्धसामग्री एवं अन्नपरिवेषणके लिये

निर्मित पाकका प्रोक्षण करे और बोले—

'श्वादिदृष्टदृष्टिनिपातदृषितपाकादिकं पृतं भवत्।'

दिग्-रक्षण — बायें हाथमें पीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ढककर निम्न मन्त्र बोले— नमो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम । इदं श्राद्धं हृषीकेश रक्ष त्वं सर्वतो दिशः॥

तदनन्तर दाहिने हाथसे सरसोंको पूर्व-दक्षिण आदि दिशाओंमें निम्न मन्त्रोंको पढ़ते हुए छोड़े—पूर्वमें— प्राच्यै नमः। दक्षिणमें—अवाच्यै नमः। पश्चिममें—प्रतीच्यै नमः। उत्तरमें—उदीच्यै नमः। आकाशमें—

अन्तरिक्षाय नमः। भूमिपर—भूम्यै नमः। हाथ जोड़कर प्रार्थना करे— पूर्वे नारायणः पातु वारिजासस्तु दक्षिणे। प्रद्युम्नः पश्चिमे पातु वासुदेवस्तथोत्तरे।

**ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेद्धस्ताच्च त्रिविक्रमः**॥ **प्रतिज्ञा–संकल्प**—दाहिने हाथमें त्रिकुश, तिल तथा जल लेकर निम्न रीतिसे प्रतिज्ञा–संकल्प करे—

ॐ अद्य "'गोत्र: "''शर्मा वर्मा / गुप्तोऽहम् "''गोत्राणां "''शर्मणां / वर्मणां / गुप्तानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां सपत्नीकानामस्मत् पितृपितामहप्रपितामहानां तथा "''गोत्राणां सपत्नीकानामस्मन्मातामहप्रपातामहवद्धप्रमातामहाना-

मक्षयतृप्तिकामनया विश्वेदेवपूजनपूर्वकं पार्वणविधिना सांकिल्पकश्राद्धं करिष्ये।

संकल्पका जलादि सामने छोड़ दे। **पितृगायत्रीका पाठ**—पितृगायत्रीका तीन बार पाठ करे—

ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥

आसनदान\*

(क) विश्वेदेवोंके लिये—प्रदक्षिणक्रमसे पितरोंके आसनोंकी परिक्रमा करते हुए विश्वेदेवोंके ग्रासनोंके दक्षिणकी ओर रखे हुए अपने आसनपर सव्य उत्तराभिमख हो बैठ जाय। तदनन्तर आसनदानका

आसनोंके दक्षिणकी ओर रखे हुए अपने आसनपर सव्य उत्तराभिमुख हो बैठ जाय। तदनन्तर आसनदानका संकल्प करे—

\* (क) अक्षय्यासनयोः षष्ठी द्वितीयावाहने तथा। अन्नदाने चतुर्थी च शेषाः सम्बुद्धयः स्मृताः॥ (निर्णयसिन्धु)

" (क) अक्षय्यासनयाः षष्ठा द्वितायावाहन तथा । अन्नदान चतुथा च शषाः सम्बुद्धयः स्मृताः॥ (।नणयासन्धु) (ख) आसनाह्वानयोरर्घे तथाक्षय्येऽवनेजने । क्षणे स्वाहा स्वधा वाणीं न कुर्यादब्रवीन्मनुः॥ (श्राद्धकाशिकामें धर्मप्रदीप)

### आसनदानके संकल्प

पहला संकल्प—दाहिने हाथमें त्रिकुश, जौ, जल लेकर निम्न संकल्प पढ़े—

इसी प्रकार हाथमें त्रिकुश, जौ, जल लेकर संकल्प करे-

पितरोंके आसनदानके लिये हाथमें मोटक, तिल, जल लेकर संकल्प करे-

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे।

इदमाचमनीयम् ( स्वाचमनीयम् ) — कहकर आचमनीय जल दे।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे। इमे यज्ञोपवीते (सुयज्ञोपवीते) — कहकर यज्ञोपवीत चढ़ाये। इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे।

\* दक्षिणं पातयेज्जानुं देवान् परिचरन् सदा। पातयेदितरं जानुं पितृन् परिचरन् सदा॥

इदं स्नानीयम् (सुस्नानीयम्) — कहकर स्नानीय जल दे।

इदं वस्त्रम् (स्वस्त्रम्) — कहकर वस्त्र या सूत्र चढाये।

एष गन्धः (स्गन्धः) — कहकर गन्ध अर्पित करे।

इमानि मोटकरूपाणि आसनानि विभज्य वो नमः। कहकर संकल्पजल छोड दे।

त्रिकुशात्मकमासनं वो नमः।

संकल्प करे—

संकल्पजल छोड दे।

वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां सांकल्पिकश्राद्धसम्बन्धिनां पुरूरवाईवसंज्ञकानां विश्वेषां देवानामिदं त्रिकुशात्मकमासनं

ऐसा संकल्प पढ़कर पितृपितामहके विश्वेदेववाले आसनपर देवतीर्थसे संकल्पका जल छोड़ दे।

गुप्तानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां सांकिल्पकश्राद्धसम्बन्धिनां पुरूरवार्द्रवसंज्ञकविश्वेषां देवानामिदं

आसनके समीप अपने आसनपर आ जाय। अपसव्य दक्षिणाभिमुख तथा बायाँ घुटना कमीनसे लगाकर

पितामहप्रपितामहानां ""शर्मणां /वर्मणां /गुप्तानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां सांकल्पिकश्राद्धे

- कहकर संकल्पजल उत्तरमें स्थित दूसरे मातामहादिके विश्वेदेवोंके आसनपर छोड़ दे।

दूसरा संकल्प—ॐ अद्य ""गोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहानां ""शर्मणां/वर्मणां/

(ख) पितरोंके लिये आसनदान—विश्वेदेवोंके आसनकी परिक्रमा करते हुए पितरोंके

(१) पितादिके लिये आसनदानका संकल्प—ॐ अद्य ""गोत्राणामस्मित्तिन-

(२) **मातामहादिके लिये आसनदानका संकल्प**— हाथमें मोटक, तिल, जल लेकर

ॐ अद्य ""गोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहानां ""शर्मणां/वर्मणां/गुप्तानां सपत्नीकानां

विश्वेदेवके मण्डलमें आना तथा विश्वेदेवोंका पूजन—तदनन्तर पितरोंकी

वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां सांकल्पिकश्राद्धे इमानि मोटकरूपाणि आसनानि विभज्य वो नमः। कहकर

प्रदक्षिणा करते हुए विश्वेदेवोंके आसनके समीप अपने आसनपर सव्य उत्तराभिमुख हो बैठ जाय। पहले

पितामहादिके विश्वेदेवोंका पूजन करके फिर मातामहादिके विश्वेदेवोंका पूजन करना चाहिये—

**ण्णात्राणामस्मित्पतृपितामहप्रपितामहानां ण्णाम्पां/वर्मणां/गुप्तानां** 

328 अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

इमे यवाक्षताः (सुयवाक्षताः) — कहकर यवाक्षत चढाये।

इदं माल्यम् (सुमाल्यम् ) — कहकर माला चढाये। एष ध्रपः (सृध्रपः) — कहकर ध्रप आघ्रापित करे। एष दीपः (सुदीपः) - कहकर दीपक दिखाये।

हस्तप्रक्षालनम् (हाथ धो ले।)

इदं नैवेद्यम् (सुनैवेद्यम् ) — कहकर नैवेद्य अर्पित करे। इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे।

इदं फलम् (सुफलम्) — कहकर फल अर्पित करे।

**इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्)**—कहकर आचमनीय जल दे। इदं ताम्बूलम् ( सुताम्बूलम् )—कहकर ताम्बूल प्रदान करे।

एषा दक्षिणा (सुदक्षिणा)—कहकर दक्षिणा चढ़ाये।

**अर्चनदानका संकल्प** — हाथमें त्रिकुश, जौ, जल लेकर पितामहादिके विश्वेदेवोंके अर्चनदानका संकल्प करे-

(क) ॐ अद्य ""गोत्राणां ""शर्मणां/वर्मणां/गुप्तानां सपत्नीकानामस्मित्पतृपितामहप्रपितामहानां

वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां सांकल्पिकश्राद्धसम्बन्धिनो विश्वेदेवा एतान्यर्चनानि वो नमः। कहकर संकल्पजल

छोड दे।

इसी प्रकार दूसरा संकल्प करे-

( ख ) ॐ अद्य ""गोत्राणां ""शर्मणां ⁄वर्मणां ⁄ गुप्तानां सपत्नीकानामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहानां

वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां सांकल्पिकश्राद्धसम्बन्धिनो विश्वेदेवा एतान्यर्चनानि वो नमः। कहकर संकल्पजल छोड दे।

# मण्डलकरण<sup>१</sup>

## विश्वेदेवमण्डलकरण—दोनों विश्वेदेवोंके भोजनपात्रोंके सिहत आसनोंके चारों ओर दक्षिणावर्त

जलसे घेरते हुए दो पृथक्-पृथक् चौकोर मण्डल बनाये। उस समय निम्न मन्त्र पढ़े-

ॐ यथा चक्रायुधो विष्णुस्त्रैलोक्यं परिरक्षति । एवं मण्डलतोयं तु सर्वभूतानि अन्नपरिवेषण — बने हुए तथा भगवानुको भोग लगे हुए<sup>२</sup> पाकसे प्रथम भोजनपात्रपर अन्नोंको

परोसे। घृतपात्रमें घृत छोड़ दे, जलपात्रमें जल छोड़ दे और निम्न मन्त्र पढ़ते हुए परोसे गये अन्नपर दोनों

हाथोंसे मधु छोडे-ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः॥ मधु नक्तमुतोषसो

मधुमत्पार्थिवछं रजः। मधु द्यौरस्तु नः पिता॥ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ२ अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु नः॥ ॐ मधु मधु मधु॥

१. देवताओं के लिये चतुष्कोण और प्रेत तथा पितरों के लिये वृत्ताकार मण्डल करना चाहिये— (क) दैवे चतुरस्रं पित्र्ये वर्तुलं मण्डलम्। (निर्णयसिन्धुमें बह्वचपरिशिष्ट)

(ख) देवताओं के लिये दक्षिणावर्त तथा प्रेत एवं पितरों के लिये वामावर्त मण्डल बनानेकी विधि है—

प्रदक्षिणं तु देवानां पितृणामप्रदक्षिणम्। (वीरिमत्रोदय-श्राद्धप्रकाशमें कात्यायनका वचन)

२. (क) विष्णोर्निवेदितान्नेन यष्टेव्यं देवतान्तरम्। पितृभ्यश्चापि तद्देयं तदानन्त्याय कल्पते॥ (स्कन्दपुराण)

(ख) यः श्राद्धकाले हरिभुक्तशेषं ददाति भक्त्या पितृदेवतानाम्। तेनैव पिण्डांस्तुलसीविमिश्रानाकल्पकोटिं पितरस्तु तृप्ताः॥ (ब्रह्मपुराण)(अन्त्यकर्मदीपक)

324

**पात्रात्नम्भन**१ — उत्तान बायें हाथपर उत्तान दायाँ हाथ स्वस्तिकाकार रखकर भोजनपात्रको स्पर्श करते हुए निम्न मन्त्र पढे-

ॐ पृथिवी ते पात्रं द्यौरपिधानं ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतं जुहोमि स्वाहा। इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्। समूढमस्य पाछसुरे स्वाहा॥

ॐ कृष्ण हव्यमिदं रक्ष मदीयम्। **अंगुष्ठिनवेशन**२—तदनन्तर बायें हाथसे अन्नपात्रका स्पर्श किये हुए दाहिने अँगूठेको अन्नादिमें

से मधु छोडे।

रखकर बोले— अन्नमें—**इदमन्नम्**।

जलमें - इमा आपः। घीमें - इदमाज्यम्। तदनन्तर अन्नको पुनः स्पर्शकर बोले—इदं हव्यम्। इसके बाद विश्वेदेवके भोजनपात्रके चारों ओर निम्न

मन्त्रसे जौ छींटे-**अन्नदानका संकल्प** — दाहिने हाथमें त्रिकुश, जौ, जल लेकर संकल्प करे—

ॐ अद्य ""गोत्राणां ""शर्मणां/वर्मणां/गुप्तानामस्मित्पतृपितामहप्रपितामहानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्य-स्वरूपाणां सांकल्पिकश्राद्धसम्बन्धिभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्य इदमन्नं सोपस्करं वो नमः।

अन्नसमर्पणका संकल्प करे-प्रमातामहवृद्धप्रमातामहानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां सांकल्पिकश्राद्धसम्बन्धिभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्य इदमन्नं सोपस्करं वो नमः।

(ख) पित्र्येऽनुत्तानपाणिभ्यामुत्तानाभ्यां च दैवते। (यम) हाथके अँगूठेसे अन्न आदिका स्पर्श करना चाहिये-

पितरोंके मण्डलमें आना तथा पितरोंका पूजन—विश्वेदेवोंकी प्रदक्षिणा करते हुए

कहकर संकल्पजल छोड दे।

२. उत्तान हाथके अँगूठेसे अन्नस्पर्श करनेपर वह श्राद्ध आसुरश्राद्ध हो जाता है और पितरोंको उपलब्ध नहीं होता। इसलिये अनुत्तान

पितृमण्डलके पास अपने आसनपर आकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर बैठ जाय। पिता, पितामह तथा प्रपितामह और मातामह, प्रमातामह तथा वृद्धप्रमातामहके छहों आसनोंपर पृथक्-पृथक् विविध उपचारोंसे पूजन करे। यथा—

कहकर संकल्पजल छोड दे।

१. (क) दक्षिणं तु करं कृत्वा वामोपरि निधाय च। देवपात्रमथालभ्य पृथ्वी ते पात्रमुच्चरेत्॥

(क) उत्तानेन तु हस्तेन कुर्यादन्नावगाहनम्। आसुरं तद्भवेच्छुब्धं पितृणां नोपतिष्ठते॥

जो अज्ञानवश उत्तान हाथसे अंगुष्ठिनवेशन करता है तो वह अन्न राक्षसोंको प्राप्त होता है— (ख) उत्तानेन तु हस्तेन द्विजाङ्गुष्ठनिवेशनम्। यः करोति नरो मोहात् तद्वै रक्षांसि गच्छति॥ (धौम्य)

ॐ यवोऽसि यवयास्मद् द्वेषो यवयारातीः।

दूसरे विश्वेदेवके भोजनपात्रपर भी पूर्वकी भाँति पात्रालम्भन, अंगुष्ठनिवेशन आदि करके निम्न रीतिसे

अन्नदानका संकल्प—ॐ अद्य ""गोत्राणां ""शर्मणां/वर्मणां/गुप्तानामस्मन्मातामह-

इदं स्नानीयम् (सुस्नानीयम्) — कहकर स्नानीय जल दे।

**इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्)**—कहकर आचमनीय जल दे।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे।

इदं वस्त्रम् (सुवस्त्रम्) — कहकर वस्त्र (या सूत्र) चढ़ाये।

इमे यज्ञोपवीते (सुयज्ञोपवीते)—कहकर यज्ञोपवीत चढाये।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्)—कहकर आचमनीय जल दे।
एष गन्धः (सुगन्धः)—कहकर गन्ध अर्पित करे।
इमे तिलाक्षताः (सुतिलाक्षताः)—कहकर तिलाक्षत चढ़ाये।
इदं माल्यम् (सुमाल्यम्)—कहकर माला चढ़ाये।
एष धूपः (सुधूपः)—कहकर धूप आघ्रापित करे।
एष दीपः (सुदीपः)—कहकर दीपक दिखाये।
इस्तप्रक्षालनम्—(हाथ धो ले।)

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्)—कहकर आचमनीय जल दे। इदं फलम् (सुफलम्)—कहकर फल अर्पित करे।

इदं नैवेद्यम् (सुनैवेद्यम्) — कहकर नैवेद्य अर्पित करे।

इदं ताम्बूलम् (सुताम्बूलम्)—कहकर ताम्बूल प्रदान करे। एषा दक्षिणा (सुदक्षिणा)—कहकर दक्षिणा चढ़ाये। अर्चनदानका संकल्प—हाथमें मोटक, तिल, जल लेकर अर्चनदानका संकल्प करे। पहले

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे।

पितामहादिके अर्चनदानका तदनन्तर मातामहादिके अर्चनदानका संकल्प करे—
(क) ॐ अद्य ""गोत्राः ""शर्माणः /वर्माणः /गुप्ताः अस्मित्पतृपितामहप्रपितामहाः सपत्नीकाः वसुरुद्रादित्यस्वरूपाः अत्र श्राद्धे एतान्यर्चनानि युष्मभ्यं नमः। कहकर संकल्पजल छोड़ दे।

(ख)ॐ अद्य ""गोत्राः ""शर्माणः /वर्माणः /गुप्ताः अस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहाः सपत्नीकाः वसुरुद्रादित्यस्वरूपाः अत्र श्राद्धे एतान्यर्चनानि युष्मभ्यं नमः। कहकर संकल्पजल छोड़ दे। सव्य होकर आचमन कर ले, पुनः अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो जाय।

मण्डलकरण — निम्न मन्त्र पढ़ते हुए वामावर्त अर्थात् बायीं ओरसे जल छोड़ते हुए सभी भोजनपात्रों और आसनोंके चतुर्दिक् गोल मण्डल बनाये। सर्वप्रथम पिताके आसन तथा भोजनपात्रके चारों

ओर एक साथ मण्डल बनाये। इसी प्रकार पितामह तथा मातामह आदि सभीके आसनों तथा भोजनपात्रोंके चारों ओर मण्डल बनाना चाहिये—

ारों ओर मण्डल बनाना चाहिये— ॐयथा चक्रायुधो विष्णुस्त्रैलोक्यं परिरक्षति । एवं मण्डलतोयं तु सर्वभूतानि रक्षतु॥

भूस्वामीके पितरोंको अन्नप्रदान—दक्षिण दिशाकी भूमिको जलसे सींच दे। एक दोनेमें पाकसे सभी अन्न परोसकर उसमें घृत, तिल, मधु छोड़कर तथा दूसरे दोनेमें जल लेकर जलसे सिंचित भूमिमें

वह अन्न तथा जल भूस्वामीके पितरोंके निमित्त निम्न मन्त्र बोलकर पितृतीर्थसे रख दे—

ॐ इदमन्नमेतद्भस्वामिपितृभ्यो नमः। **अन्नपरिवेषण** — पिता, पितामहादि तथा मातामहादिके लिये स्थापित छहों भोजनपात्रोंपर पृथक्-

पृथक् अन्न परोसे। बायें भागमें पूर्वस्थापित जलपात्रोंमें जल तथा सामने स्थित घृतपात्रोंमें घी छोड़ दे। तदनन्तर

मधु मधु॥

ॐ कृष्ण कव्यमिदं रक्ष मदीयम्। अंगुष्ठिनवेशन — बायें हाथसे भोजनपात्रका स्पर्श किये हुए ही दाहिने हाथका अँगूठा अन्नादिमें

रखकर बोले— अन्नमें—**इदमन्नम्**।

जलमें-इमा आपः। घीमें - इदमाज्यम्। पुनः अन्न छुकर बोले-इदं कव्यम्।

तिलविकरण — अनके ऊपर निम्न मन्त्रसे तिल छोड दे—

मोटक, तिल, जल लेकर अन्नदानका निम्न संकल्प करे—

सव्य होकर हाथ धो ले, पूर्वाभिमुख होकर आचमन करे। **पितृगायत्रीका पाठ**—तीन बार निम्न पितृगायत्रीका पाठ करे— ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च । नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥

निम्न मन्त्र पढ़ते हुए छहों भोजनपात्रोंमें परोसे गये अन्नपर दोनों हाथोंसे पितृतीर्थसे मधु छोड़े— ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥ मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवछं रजः। मधु द्यौरस्तु नः पिता॥ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ२ अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु नः॥ ॐ मधु

**पात्रात्नम्भन** — अनुत्तान दक्षिण हाथके ऊपर अनुत्तान बायें हाथको स्वस्तिकाकार रखकर<sup>\*</sup> सभी अन्नपात्रोंको स्पर्श करते हुए निम्न मन्त्र बोले-

ॐ पृथिवी ते पात्रं द्यौरपिधानं ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतं जुहोमि स्वाहा। ॐ इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्। समृढमस्य पाछंसुरे॥ स्वाहा॥

'ॐ अपहता असुरा रक्षाःस वेदिषदः॥'

**अन्नदानका संकल्प** — संकल्पपर्यन्त अन्नपात्रका बायें हाथसे स्पर्श किये रहे। दाहिने हाथमें

ॐ अद्य ""गोत्राय ""शर्मणे/वर्मणे/गुप्ताय सपत्नीकाय अमुकशर्मणे पित्रे सांकल्पिकश्राद्धे

एतत्तेऽन्नं सोपस्करं नमः — ऐसा कहकर संकल्पजल भोजनपात्रपर छोड दे।

इसी प्रकार पितामह-प्रपितामह आदि सभीके अन्नपात्रोंपर भी आलम्भन, अंगुष्ठिनवेशन, तिलविकिरण

तथा संकल्पकी क्रियाएँ करे। संकल्पके अनन्तर बायाँ हाथ हटा ले। अन्नदानके संकल्पमें पिताके स्थानपर पितामह, प्रपितामह तथा मातामह आदि जोड़ ले, अन्नदानके अनन्तर निम्न मन्त्र पढ़े-

अन्नहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद् भवेत् । अच्छिद्रमस्तु तत्सर्वं पित्रादीनां प्रसादतः॥

\* दक्षिणोपरि वामं च पित्र्यपात्रस्य लम्भनम्। पात्रालम्भनं कुर्याद् दत्त्वा चान्नं यथाविधि॥ (श्राद्धकाशिकामें पद्मपुराणका वचन)

376 \* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

स्मृतिपाठ-

(पु॰सं॰ ४२१) तथा रक्षोघ्नसूक्त (पु॰सं॰ ४२३) आदिका पाठ करना चाहिये।

शुतिपाठ —ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्। होतारं रत्नधातमम्॥ इषे त्वोर्जे त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्व मघ्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा व स्तेन ईशत माघशछंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि॥

आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये। नि होता सित्सि बर्हिषि॥

नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः॥

वेदशास्त्रादिका पाठ करे। यथासम्भव पुरुषसूक्त (पृ०सं० ४२३), पितृसूक्त (पृ०सं० ४२३), रुचिस्तव

वेदशास्त्रादिका पाठ—पितरोंका ध्यान करते हुए पैरोंके नीचे पूर्वाग्र तीन कुश रखकर

मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षयः । प्रतिपूज्य यथान्यायिमदं वचनमब्रुवन् ॥ योगीश्वरं याज्ञवल्क्यं सम्पूज्य मुनयोऽबुवन् । वर्णाश्रमेतराणां नो ब्रूहि धर्मानशेषत:॥ मन्वत्रिविष्णुहारीतयाज्ञवल्क्योशनोऽङ्गिराः । यमापस्तम्बसंवर्ताः कात्यायनबृहस्पती॥

पराशरव्यासशङ्खलिखिता दक्षगौतमौ । शातातपो वसिष्ठश्च धर्मशास्त्रप्रयोजकाः ॥ पुराण— नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् । देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्॥

सप्त व्याधा दशार्णेषु मृगाः कालञ्जरे गिरौ । चक्रवाकाः शरद्वीपे हंसाः सरसि मानसे॥

तेऽभिजाताः कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेदपारगाः । प्रस्थिता दीर्घमध्वानं यूयं किमवसीदथ।। महाभारत—

दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः स्कन्धः कर्णः शकुनिस्तस्य शाखाः। दुःशासनः पुष्पफले समृद्धे मूलं राजा धृतराष्ट्रोऽमनीषी॥

युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्धोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य

माद्रीसुतौ पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णो ब्रह्म च आशीष प्रार्थना — अंजलि बनाकर निम्न मन्त्र पढते हुए पितरोंसे आशीर्वाद माँगे —

🕉 गोत्रं नो वर्द्धतां दातारो नोऽभिवर्द्धन्ताम्। वेदाः सन्ततिरेव च। श्रद्धा च नो मा व्यगमद् बहुदेयं च नोऽस्तु। अन्नं च नो बहु भवेदितथींश्च लभेमिह। याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कञ्चन। एताः सत्या आशिषः सन्तु॥

ब्राह्मणवाक्य — सन्त्वेताः सत्या आशिषः।

दक्षिणादानका संकल्प—पितरोंकी प्रदक्षिणा करते हुए विश्वेदेवमण्डलमें जाकर अपने आसनपर बैठ जाय। सव्य उत्तराभिमुख होकर हाथमें त्रिकुश, जौ, जल तथा दक्षिणा लेकर विश्वेदेवोंके

निमित्त दक्षिणादानके दो पृथक्-पृथक् संकल्प करे-

(क) ॐ अद्य ""गोत्र: ""शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहम् ""गोत्राणामस्मित्पतृपितामहप्रपितामहानां ""शर्मणां /

वर्मणां ⁄गुप्तानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां सांकित्पकश्राद्धसम्बन्धिनां विश्वेषां देवानां

श्राद्धप्रतिष्ठार्थिममां हिरण्यदक्षिणां (हिरण्यनिष्क्रयद्रव्यं वा) ""गोत्राय ब्राह्मणाय तुभ्यं सम्प्रददे।

379

'दातुमृत्सुज्ये' कहकर दक्षिणा देवासनपर रख दे।

—कहकर हाथका जल तथा दक्षिणा उपस्थित ब्राह्मणको दे दे। भोजनके पश्चात् देना हो तो 'दात्मृत्सुज्ये' कहकर दक्षिणा देवासनपर रख दे।

शर्मणां/वर्मणां/गुप्तानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां सांकल्पिकश्राद्धसम्बन्धिनां विश्वेषां देवानां

श्राद्धप्रतिष्ठार्थिममां हिरण्यदक्षिणां (हिरण्यनिष्क्रयद्रव्यं वा) ""गोत्राय ब्राह्मणाय तुभ्यं सम्प्रददे।

—कहकर हाथका जल तथा दक्षिणा उपस्थित ब्राह्मणको दे दे। भोजनके पश्चात् देना हो तो

(ख) ॐ अद्य ""गोत्र: ""शर्मा वर्मा / गुप्तोऽहम् ""गोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहानां

पितृमण्डलमें आना — विश्वेदेवोंकी परिक्रमा करते हुए पितृमण्डलमें आकर अपने आसनपर बैठ जाय। तदनन्तर सव्य पूर्वाभिमुख होकर दक्षिणादानका संकल्प करे-दक्षिणादानका संकल्प— हाथमें त्रिकुश, तिल, जल तथा रजतदक्षिणा या तन्निष्क्रयद्रव्य लेकर

····शर्मणां / वर्मणां / गुप्तानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां तथा ····गोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहानां

संकल्प करे— ॐ अद्य ""गोत्रः ""शर्मा वर्मा राप्तोऽहम् ""गोत्राणामस्मित्पतृपितामहप्रिपतामहानां सपत्नीकानां

**ंंशर्मणां /वर्मणां /गुप्तानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां कृतैतच्छाद्धप्रतिष्ठार्थिमिमानि रजतखण्डानि** (रजतनिष्क्रयद्रव्यं वा) ""गोत्राय ब्राह्मणाय तुभ्यं सम्प्रददे।

—कहकर हाथका जल तथा दक्षिणा उपस्थित ब्राह्मणको दे दे अथवा ब्राह्मणोंको विभाजित कर देना हो तो 'नानानामगोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विभज्य दातुमुत्सुज्ये' कहकर दक्षिणाद्रव्य पिता आदिके आसनपर रख

दे। भोजनके अन्तमें दे। **पितृगायत्रीका पाठ**— निम्न पितृगायत्रीमन्त्रका तीन बार पाठ करे—

ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥

**रक्षादीपनिर्वापण**\* — अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर रक्षादीप बुझाये। हाथ-पैर धो ले। आचार्यको दक्षिणादान—सव्य पूर्वाभिमुख होकर त्रिकुश, तिल, जल हाथमें लेकर दक्षिणादानका संकल्प करे-

ॐ अद्य ""गोत्र: ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ""गोत्राणामस्मित्पतृपितामहप्रपितामहानां ""शर्मणां/वर्मणां/

गुप्तानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां तथा च द्वितीयगोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहानां <sup>....</sup>शर्मणां/वर्मणां/गुप्तानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां सांकित्पकश्राद्धसाङ्गताप्रतिष्ठासिद्ध्यर्थमाचार्याय

इमां दक्षिणां भवते सम्प्रददे। कहकर आचार्यको दक्षिणा प्रदान करे।

न्यूनातिरिक्तदोष-परिहारके निमित्त गोदानका संकल्प—हाथमें त्रिकुश, तिल, जल. लेकर बोले—

ॐ अद्य ""गोत्र: ""शर्मा / वर्मा / गुप्तो ऽहम् ""गोत्राणामस्मित्यतृपितामहप्रपितामहानां ""शर्मणां / वर्मणां / गुप्तानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां तथा च ""गोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहानां

<sup>....</sup>शर्मणां/वर्मणां/गुप्तानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां कृतैतच्छुाद्धप्रतिष्ठार्थं न्यूनातिरिक्तदोषपरिहारार्थं

च गोनिष्क्रयद्रव्यं ""गोत्राय ""शर्मणे ब्राह्मणाय आचार्याय भवते सम्प्रददे। यथाशक्ति किंचित् गोनिष्क्रयद्रव्य आचार्यको प्रदान करे।

\* दीपनिर्वापणात्पुंसः कृष्माण्डच्छेदनात् स्त्रियाः । वंशहानिः प्रजायेत तस्मान्नैवं समाचरेत् ॥ (जल आदि अथवा किसी मिट्टीके पात्रसे ढककर दीप बुझाना चाहिये।)

330

भोजनदानका संकल्प—हाथमें त्रिकुश, तिल, जल लेकर बोले—

ॐ अद्य ""गोत्र: ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ""गोत्राणामस्मित्पतृपितामहप्रपितामहानां ""शर्मणां/

गुप्तानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां सांकल्पिकश्राद्धप्रतिष्ठार्थं पञ्चबलिपूर्वकं यथासंख्याकान्

पंचवलि — ब्राह्मणभोजनसे पूर्व पंचबलि कर लेनी चाहिये। बलि निकालकर गौ, कुत्ता तथा कौआ

आदिको समर्पित कर दे। पंचबलिको विधि पृ०-सं० १२ में दी गयी है।

कर्मका समर्पण — अनेन पार्वणविधिना कृतेन सांकल्पिकश्राद्धेन पितृरूपी जनार्दनः प्रीयताम्,

न मम। कहकर जल छोड दे।

भगवत्स्मरण — निम्न मन्त्रोंसे प्रार्थना करे—

प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् । स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः॥

यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्॥

यत्पादपङ्कजस्मरणाद् यस्य नामजपादिष । न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे साम्बमीश्वरम्।। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॥ पार्वणविधिसे किया जानेवाला पिण्डदानरहित सांकल्पिकश्राद्ध पूर्ण हुआ॥

ब्राह्मणान् भोजियष्ये, तेभ्यो दक्षिणादिकं च दातुं प्रतिजाने। कहकर संकल्पजल छोड़ दे।

वर्मणां/गुप्तानां सपत्नीकानां तथा च ""गोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहानां ""शर्मणां/वर्मणां/

## तीर्थश्राद्ध

तीर्थश्राद्धमें पार्वणश्राद्ध तथा एकोद्दिष्टश्राद्धसे कुछ भिन्नता है। इसमें विश्वेदेवकी स्थापना नहीं की

जाती तथा अर्घ, आवाहन, अंगुष्ठनिवेशन, तृप्तिप्रश्न और विकिरदान भी नहीं किया जाता।<sup>१</sup> स्नान आदिसे पवित्र

यथास्थान रख ले। सर्वप्रथम पाकका निर्माण करे।

पिण्डदान किया जा सकता है।

कुश या ऊनका आसन बिछाकर सव्य पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाय। शिखाबन्धन — गायत्रीमन्त्र पढकर शिखाबन्धन कर ले।

पवित्रीधारण — निम्न मन्त्रसे पवित्री पहन ले—

पवित्रपते

आचमन करे। 'ॐ हृषीकेशाय नमः' कहकर हाथ धो ले।

प्राणायाम—प्राणायाम कर ले।

आसनकी जगह नौ अथवा बारह आसन आदिका प्रयोग करें।

श्राद्धकर्ता पहलेसे गोबरसे लिपी हुई अथवा धुली हुई श्राद्धभूमिपर आ जाय। सभी श्राद्धीय सामग्रियोंको

**पाकिनर्माण** — पिण्डदान एवं अन्नपरिवेषणके लिये गाढी खीर मिट्टीके बर्तनमें बनानी चाहिये।

श्राद्धदेशके ईशानकोणमें पाक बनाना चाहिये। पाकनिर्माणके अनन्तर हाथ-पैर धोकर श्राद्धस्थलपर

श्राद्धकार्यमें लोहेके पात्रका निषेध है। खीरके अभाव (विकल्प)-में जौके आटे, सत्तु अथवा खोएसे भी

**सिंचन-मार्जन**— निम्न मन्त्रसे अपने ऊपर तथा श्राद्धीय वस्तुओंपर जल छिडके—

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा।यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥ ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनात्, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनात्, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनात्।

ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यिच्छद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रिश्मिभः।

पवित्रपुतस्य यत्कामः

आचमन — ॐ केशवाय नमः, ॐ नारायणाय नमः, ॐ माधवाय नमः। इन मन्त्रोंको बोलकर

पितरोंके लिये पात्रासादन—तीर्थश्राद्धमें सपत्नीक पिता, पितामह तथा प्रपितामह और

यदि अन्य बन्धु-बान्धवोंके लिये पिण्डदान करना हो तो एक आसन, एक भोजनपात्र, एक घृतपात्र,

दक्षिण दिशामें पश्चिमपूर्वक्रमसे पृथक्-पृथक् छः पत्तोंपर दक्षिणाग्र छः मोटकरूप आसन रखे। उन छहों १. अर्घमावाहनं चैव द्विजाङ्गुष्ठनिवेशनम् । तृप्तिप्रश्नं च विकिरं तीर्थश्राद्धे विवर्जयेत्॥ (श्राद्धचिन्तामणिमें पद्मपुराणका वचन)

३. क-पार्वणश्राद्ध (पृ०सं० २९९)-में उद्धृत प्रमाण (ग)-में परिगणित श्राद्धोंसे अतिरिक्त होनेके कारण तीर्थश्राद्धमें षड्दैवत्यश्राद्ध

ख-गौडीय श्राद्धप्रकाश (पृ०सं० ३९)-में उद्धृत अग्निपुराणके वचनके अनुसार तीर्थश्राद्धमें नवदैवत्य अथवा द्वादशदैवत्यश्राद्धकी भी विधि है—'पित्रादिनवदैवं वा तथा द्वादशदैविमिति।' जो नवदैवत्य अथवा द्वादशदैवत्यकी विधिके अनुसार करना चाहें, वे छ:

(श्राद्धकल्पलता; सदाचाररत्नाकरमें हारीतका वचन तथा देवीपुराणका वचन)

सपत्नीक मातामह, प्रमातामह तथा वृद्धप्रमातामहके निमित्त छ: पृथक्-पृथक् आसन आदि होते हैं। ३

२. काले वाप्यथवाऽकाले तीर्थश्राद्धं सदा नरै: । प्राप्तैरेव सदा कार्यं पितृतर्पणपूर्वकम्॥ तीर्थमेव समासाद्य सद्यो रात्राविप क्षणम् । स्नानञ्च तर्पणं श्राद्धं कुर्याच्चैव विधानतः॥ पिण्डदानं ततः शस्तं पितृणाञ्चैव दुर्लभम् । विलम्बं नैव कुर्वीत न च विघ्नं समाचरेत्॥

एक जलपात्र तथा एक पिण्डवेदी अतिरिक्त बना ले। यह आसन वृद्धप्रमातामहके पूर्वभागमें लगाना चाहिये।

पुने तच्छकेयम्॥

होकर धुले हुए दो वस्त्र (धोती तथा उत्तरीय—चादर, गमछा आदि) धारण कर ले। तीर्थश्राद्धमें श्राद्ध करनेके

प्राप्त है।

पूर्व तर्पण करनेकी विधि है। तर्पण करके श्राद्ध प्रारम्भ करना चाहिये। तीर्थमें समयपर अथवा असमय किसी

भी समय पितृतर्पणपूर्वक तीर्थश्राद्ध किया जा सकता है। इसलिये तीर्थमें पहुँचकर स्नान, तर्पण, श्राद्ध-पिण्डदान करनेमें विलम्ब नहीं करना चाहिये।<sup>२</sup>

तथा भोजनपात्रोंके उत्तर एक-एक घृतपात्र (दोनिया या हाथका बना मिट्टीका दीया) भी रख दे। **रक्षादीप-प्रज्वालन** — पितरोंके आसनके दक्षिण दिशामें तिलोंपर रखकर तिलके तेलका एक दीपक दक्षिणाभिमुख जला दे। तदनन्तर निम्न प्रार्थना करे—

आसनोंपर त्रिकुशमें ग्रन्थि लगाकर छ: कुशवटु बनाकर एक-एक कुशवटु पृथक्-पृथक् उत्तराग्र रखे। छहों आसनोंके सम्मुख एक-एक भोजनपात्र, भोजनपात्रोंके पश्चिम एक-एक अर्घपात्र एवं एक-एक जलपात्र

भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविघ्नकृत् । यावत् कर्मसमाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव ॥ गन्ध, अक्षत, पुष्पसे दीपकका पूजन कर ले । हाथ धोकर आसनपर बैठ जाय । गदाधर आदिकी प्रार्थना — अंजलिमें फूल लेकर गयाधाम, गदाधर तथा पितरोंका स्मरण करते

हुए निम्न मन्त्र पढ़े—

श्राद्धारम्भे गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरम् । स्विपतृन् मनसा ध्यात्वा ततः श्राद्धं समाचरेत्॥

**ॐ गयायै नमः। ॐ गदाधराय नमः।** कहकर फूल चढ़ा दे। तदनन्तर तीन बार **'ॐ श्राद्धभूम्यै नमः**' कहकर भूमिपर जौ एवं पुष्प छोड़े।

तदनन्तर तान बार 'ॐ श्राद्धभूम्य नमः' कहकर भूमिपर जा एव पुष्प छाड़।

भूमिसिहित विष्णु-पूजन— श्राद्ध आरम्भ करनेके पूर्व विष्णुभगवान्का पूजन करनेका विधान

है। अत: शालग्राम-शिलापर षोडशोपचार अथवा पंचोपचार पूजन करना चाहिये। यदि सम्भव न हो तो निम्न श्लोकसे विष्णुभगवान्का स्मरण-पूजन करते हुए पुष्पांजिल समर्पित कर श्राद्ध आरम्भ करना चाहिये—

शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णां भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम॥

लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्॥ ॐ भूमिपलीसहिताय विष्णवे नमः—कहकर भगवान् विष्णुको प्रणामकर पुष्प अर्पित कर दे।

**ॐ भूमिपत्नांसाहताय विष्णव नमः**—कहकर भगवान् विष्णुका प्रणामकर पुष्प आपत कर द।

कर्मपात्रका निर्माण—अक्षतोंके ऊपर जलसे भरे एक कलशको रखकर उसमें चन्दन, तुलसी,

तिल, जौ, पुष्प तथा कुश छोड़ दे और त्रिकुशसे कलशके जलको दक्षिणावर्त आलोडित करते हुए निम्न मन्त्रोंको पढ़े—

ॐ यद्देवा देवहेडनं देवासश्चकृमा वयम् । अग्निर्मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चत्वछहसः॥ ॐयदि दिवा यदि नक्तमेनाछसि चकुमा वयम् । वायुर्मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चत्वछहसः॥

ॐ यदि जाग्रद्यदि स्वप्न एनाछसि चकृमा वयम् । सूर्यो मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चत्वछहसः॥ ॐ यदि जाग्रद्यदि स्वप्न एनाछसि चकृमा वयम् । सूर्यो मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चत्वछहसः॥

प्रोक्षण— कर्मपात्रके जलसे कुशद्वारा अपना तथा सभी श्राद्धसामग्री एवं पाकका प्रोक्षण करे और बोले— 'श्वादिदुष्टदृष्टिनिपातदूषितपाकादिकं पूतं भवतु।'

दिग्-रक्षण— बायें हाथमें पीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ढककर निम्न मन्त्र बोले—

नमो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम । इदं श्राद्धं हृषीकेश रक्ष त्वं सर्वतो दिशः॥

तदनन्तर दाहिने हाथसे सरसोंको पूर्व-दक्षिण आदि दिशाओंमें निम्न मन्त्रोंको पढ़ते हुए छोड़े—

पूर्वमें — प्राच्यै नमः । दक्षिणमें — अवाच्यै नमः । पश्चिममें — प्रतीच्यै नमः । उत्तरमें — उदीच्यै नमः । आकाशमें — अन्तरिक्षाय नमः । भूमिपर — भूम्यै नमः ।

हाथ जोड़कर प्रार्थना करे—

र्हाय जाङ्गर प्रायमा कर— पूर्वे नारायणः पातु वारिजासस्तु दक्षिणे । प्रद्युम्नः पश्चिमे पातु वासुदेवस्तथोत्तरे।

पूर्व नारायणः पातु वाारजासस्तु दाक्षण । प्रद्युम्नः पाश्चम पातु वासुदवस् ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेदधस्ताच्च त्रिविक्रमः॥ नीवीबन्धन — किसी पत्र-पुटक या पानके पत्तेपर तिल, त्रिकुशका टुकड़ा लपेटकर निम्न मन्त्र

निहन्मि सर्वं यदमेध्यकृद् भवेद्धताश्च सर्वेऽसुरदानवा άε

पढ़ते हुए दक्षिण कटिभागमें उसे खोंस ले, बाँध ले—

रक्षांसि पिशाचगुह्यका हता

इदं माल्यम् (सुमाल्यम्) — कहकर माला चढाये।

ॐ सोमस्य नीविरिस विष्णोः शर्मासि शर्मयजमानस्येन्द्रस्य योनिरिस सुसस्याः कृषीस्कृधि॥

प्रतिज्ञा-संकल्प—दाहिने हाथमें त्रिकुश, तिल तथा जल लेकर पूर्वाभिमुख हो निम्न रीतिसे

प्रतिज्ञा-संकल्प करे— ॐ अद्य ""गोत्रः ""शर्मा वर्मा / गुप्तोऽहम् ""गोत्राणामस्मित्पतृपितामहप्रपितामहानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां

सपत्नीकानां द्वितीयगोत्राणां अस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहानां सपत्नीकानां तथा च नानानामगोत्राणां

ताताम्बात्रितयमित्यादिशास्त्रबोधितावशिष्टबान्धवानां ये चास्मत्तोऽभिवाञ्छन्ति तेषां च अक्षयतृप्तिप्राप्त्यर्थं

शास्त्रोक्तफलप्राप्त्यर्थं च ""तीर्थे तीर्थश्राद्धविधिना तीर्थश्राद्धं करिष्ये। संकल्पका जलादि सामने छोड़ दे।

पितृगायत्रीका पाठ—पितृगायत्रीका तीन बार पाठ करे—

ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥

अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो आसनदानके लिये हाथमें मोटक, तिल, जल लेकर संकल्प करे-एकतन्त्रसे आसनदानका संकल्प—

ॐ अद्य ""गोत्राणामस्मित्पतृपितामहप्रपितामहानाम् ""शर्मणां/वर्मणां/गुप्तानां सपत्नीकानां

वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां ""गोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहानाम् ""शर्मणां/वर्मणां/गुप्तानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां ""नानानामगोत्राणां ताताम्बात्रितयमित्यादिशास्त्रबोधितावशिष्टबान्धवानां ये चास्मत्तोऽभिवाञ्छन्ति तेषां च ""तीर्थे तीर्थश्राद्धे इमानि मोटकरूपाणि आसनानि युष्मभ्यं नमः।

कहकर संकल्पका जलादि छोड दे। पितरोंका पूजन—पिता, पितामह तथा प्रपितामह और मातामह, प्रमातामह तथा वृद्धप्रमातामहके छहों आसनोंपर तथा बान्धवोंके लिये स्थापित पृथक् आसनपर पृथक्-पृथक् विविध उपचारोंसे निम्न रीतिसे

पूजन करे-इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे।

इदं स्नानीयम् (सुस्नानीयम्) — कहकर स्नानीय जल दे।

इदं वस्त्रम् (सुवस्त्रम्) — कहकर वस्त्र या सूत्र चढाये।

एष गन्धः (स्गन्धः) — कहकर गन्ध अर्पित करे।

**इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्)**—कहकर आचमनीय जल दे। **इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्)**—कहकर आचमनीय जल दे। इमे यज्ञोपवीते (स्यज्ञोपवीते)—कहकर यज्ञोपवीत चढाये। इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्)—कहकर आचमनीय जल दे। इमे तिलाक्षताः (सुतिलाक्षताः)—कहकर तिलाक्षत चढाये।

आसनदान

मया

यातुधानाश्च

मया।

सर्वे ॥

एष दीपः (सुदीपः) — कहकर दीपक दिखाये। हस्तप्रक्षालनम् (हाथ धो ले।)

इदं नैवेद्यम् (सुनैवेद्यम्) — कहकर नैवेद्य अर्पित करे।

एष धूपः (सुधूपः) — कहकर धूप आघ्रापित करे।

इदमाचमनीयम् ( स्वाचमनीयम् ) — कहकर आचमनीय जल दे। इदं फलम् (सुफलम्)—कहकर फल अर्पित करे।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे। इदं ताम्बूलम् (सुताम्बूलम्)—कहकर ताम्बूल प्रदान करे।

एषा दक्षिणा (सुदक्षिणा)—कहकर दक्षिणा चढाये। एकतन्त्रसे अर्चनदानका संकल्प—हाथमें मोटक, तिल, जल लेकर एकतन्त्रसे

अर्चनदानका संकल्प करे-

ॐ अद्य ""गोत्रा: ""शर्माण: ⁄वर्माण: ⁄गुप्ता: अस्मित्पतृपितामहप्रपितामहा: सपत्नीका: वसुरुद्रादित्यस्वरूपा:

""गोत्राः अस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहाः सपत्नीकाः वसुरुद्रादित्यस्वरूपाः""गोत्राः ताताम्बात्रितयमित्यादि-

शास्त्रबोधितावशिष्टबान्धवाः ये चास्मत्तोऽभिवाञ्छन्ति ते च ""तीर्थे तीर्थश्राद्धे एतान्यर्चनानि युष्मभ्यं

स्वधा।—ऐसा कहकर संकल्पजल छोड दे।

सव्य होकर आचमन कर ले, पुनः अपसव्य हो जाय।

मण्डलकरण—निम्न मन्त्र पढ्ते हुए जलद्वारा वामावर्त सभी भोजनपात्रों और आसनोंके चतुर्दिक् गोल मण्डल बनाये। सर्वप्रथम पिताके आसन तथा भोजनपात्रके चारों ओर एक साथ मण्डल बनाये।

इसी प्रकार पितामह तथा मातामह आदि सभीके आसनों तथा भोजनपात्रोंके चारों ओर मण्डल बनाना चाहिये। बान्धवोंके आसनपर भी गोल मण्डल बनाये। उस समय निम्न मन्त्र पढे-यथा चक्रायुधो विष्णुस्त्रैलोक्यं परिरक्षति। एवं मण्डलतोयं तु

भूस्वामीके पितरोंको अन्नप्रदान—अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर दक्षिण दिशाकी भूमिको जलसे सींच दे। निर्मित पाकसे एक दोनेमें सभी अन्न परोसकर उसमें घृत, तिल, मधु छोड़कर तथा दूसरे दोनेमें जल लेकर जलसे सिंचित भूमिमें वह अन्न तथा जल भूस्वामीके निमित्त निम्न मन्त्र बोलकर पितृतीर्थसे रख दे—

'ॐ इदमन्नमेतद्भस्वामिपितृभ्यो नमः।' अन्नपरिवेषण — पिता, पितामहादि तथा मातामहादिके लिये स्थापित छहों भोजनपात्रों और

हाथोंसे पितृतीर्थसे मधु छोड़े—

अन्नपात्रोंको स्पर्श करते हुए निम्न मन्त्र बोले-

बान्धवादिके भोजनपात्रपर पृथक्-पृथक् अन्न परोसे। बायें भागमें पूर्वस्थापित जलपात्रोंमें जल तथा सामने स्थित घृतपात्रोंमें घी छोड़ दे। तदनन्तर निम्न मन्त्र पढ़ते हुए सभी भोजनपात्रोंमें परोसे गये अन्नपर दोनों 🕉 मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः॥ मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवछं रजः। मधु द्यौरस्तु नः पिता॥ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ२ अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु नः॥ ॐ मधु मधु मधु॥ पात्रात्नम्भन — अनुत्तान दक्षिण हाथके ऊपर अनुत्तान बायें हाथको स्वस्तिकाकार रखकर सभी ॐ पृथिवी ते पात्रं द्यौरपिधानं ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतं जुहोमि स्वाहा।ॐ इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्। समूढमस्य पाछसुरे स्वाहा॥ ॐ कृष्ण कव्यमिदं रक्ष मदीयम्।

सर्वभूतानि रक्षतु॥

तिलिविकरण — भोजनपात्रोंमें अन्नके ऊपर निम्न मन्त्रसे तिल छोड दे—

'ॐ अपहता असुरा रक्षाः सि वेदिषदः॥' एकतन्त्रसे अन्नदानका संकल्प—दाहिने हाथमें मोटक, तिल, जल लेकर अन्नदानका निम्न संकल्प करे—

ॐ अद्य ""गोत्रेभ्यः सपत्नीकेभ्यः अस्मित्पतृपितामहप्रपितामहेभ्यः ""द्वितीयगोत्रेभ्यः सपत्नीकेभ्यः

अस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहेभ्यः तथा च नानानामगोत्रेभ्यः ताताम्बादिशास्त्रबोधितावशिष्टबान्धवेभ्यः ये चास्मत्तोऽभिवाञ्छन्ति तेभ्यश्च ""तीर्थे तीर्थश्राद्धे सोपस्करमेतदन्नं युष्मभ्यं स्वधा।

सव्य होकर हाथ धो ले तथा निम्न मन्त्र पढे-

अन्नहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद् भवेत् । अच्छिद्रमस्तु तत्सर्वं पित्रादीनां प्रसादतः॥

-ऐसा कहकर संकल्पजल भोजनपात्रोंपर छोड़ दे।

पितृगायत्रीका पाठ—तीन बार निम्न पितृगायत्रीका पाठ करे—

ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥

वेदशास्त्रादिका पाठ—पितरोंका ध्यान करते हुए पैरोंके नीचे पूर्वाग्र तीन कुश रखकर

वेदशास्त्रादिका पाठ करे। यथासम्भव पुरुषसूक्त (पृ०सं० ४२३), पितृसूक्त (पृ०सं० ४२३), रुचिस्तव

(पृ०सं० ४२१) तथा रक्षोघ्नसूक्त (पृ०सं० ४२३) आदिका पाठ करना चाहिये। श्रुतिपाठ —ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्। होतारं रत्नधातमम्॥

ॐ इषे त्वोर्जे त्वा वायव स्थ देवो व: सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्व मघ्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा व स्तेन ईशत माघशछंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि॥

ॐ अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये। नि होता सित्स बर्हिषि॥ ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः॥ स्मृतिपाठ-

मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षयः । प्रतिपूज्य यथान्यायिमदं वचनमब्रुवन् ॥

पुराण—

महाभारत-

तेऽभिजाताः कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेदपारगाः । प्रस्थिता दीर्घमध्वानं यूयं किमवसीदथ॥

इसी प्रकार दूसरी वेदी मातामहादिके निमित्त बनाये। दोनों वेदियों तथा अतिरिक्त बन्धु-बान्धवोंके लिये बनायी गयी वेदीको भी जलसे सींचकर पवित्र कर ले। उस समय बोले-

लम्बी एक हाथ लम्बी-चौडी एक वेदी पिता, पितामह तथा प्रपितामहके आसनोंके ठीक सामने मध्यमें बनाये।

माद्रीसुतौ पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च॥

यथासम्भव रक्षोघ्नसूक्त, पुरुषसूक्त, अप्रतिरथसूक्त तथा रुचिस्तव आदिका पाठ भी किया जा सकता है। पिण्डवेदी-निर्माण — अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर दक्षिणकी ओर ढालवाली उत्तर-दक्षिण

दुःशासनः पुष्पफले समृद्धे मूलं राजा धृतराष्ट्रोऽमनीषी॥ युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्धोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः।

दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः स्कन्धः कर्णः शकुनिस्तस्य शाखाः।

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् । देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्॥ सप्त व्याधा दशार्णेषु मृगाः कालञ्जरे गिरौ। चक्रवाकाः शरद्वीपे हंसाः सरसि मानसे॥

पराशरव्यासशङ्खलिखिता दक्षगौतमौ । शातातपो वसिष्ठश्च धर्मशास्त्रप्रयोजकाः ॥

योगीश्वरं याज्ञवल्क्यं सम्पूज्य मुनयोऽबुवन् । वर्णाश्रमेतराणां नो ब्रूहि धर्मानशेषतः ॥ मन्वत्रिविष्णुहारीतयाज्ञवल्क्योशनोऽङ्गिराः । यमापस्तम्बसंवर्ताः कात्यायनबृहस्पती॥

ॐ अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची ह्यविन्तका। पुरी द्वारावती ज्ञेयाः सप्तैता मोक्षदायिकाः॥ रेखाकरण— बायें हाथके अंगुष्ठ तथा तर्जनीसे तीन कुशोंके अग्रभागको और दाहिने हाथके

अंगुष्ठ तथा तर्जनीसे कुशोंके मूलभागको पकड़कर 'ॐ अपहता असुरा रक्षाः सि वेदिषदः '—इस मन्त्रसे

दो वेदियोंमें उत्तर-दक्षिण तीन तथा बान्धवादिवेदीमें एक रेखा खींचे और उन कुशोंको ईशानकोणमें फेंक दे। उल्मुकस्थापन — वेदीके चारों ओर ॐ ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमाना असुराः सन्तः स्वधया चरन्ति।

परापुरो निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टाँल्लोकात्प्रणुदात्यस्मात्॥ मन्त्रसे बायीं ओरसे अंगारका भ्रामण कराये तथा

उसे पिण्डवेदीके दक्षिणकी ओर श्राद्धपर्यन्त स्थापित रखे। इस प्रक्रियाकी सिद्धि अंगार तथा गोहरीके अभावमें ज्वालामुखी धूप आदिसे भी की जा सकती है।

अवनेजनपात्रस्थापन — अवनेजनपात्रके रूपमें तीन दोनिये पिता, पितामह तथा प्रिपतामहकी वेदीके पश्चिम भागमें तथा इसी प्रकार तीन दोनिये मातामहादिकी वेदीके पश्चिम भागमें उत्तर-दक्षिण क्रमसे रख दे। अतिरिक्त जो वेदी बनायी गयी है उसके भी पश्चिम भागमें एक अवनेजनपात्र रख ले। सभी दोनियोंमें

पृथक्-पृथक् जल, तिल, पुष्प तथा गन्ध छोड़ दे।

**अवनेजनदानका संकल्प**— हाथमें मोटक, तिल, जल तथा पितावाला प्रथम अवनेजनपात्र (दोनिया) लेकर निम्न संकल्प करे—

दोनिया) लेकर निम्न संकल्प करे— **(१) पिताके लिये—ॐ अद्य <sup>...</sup>गोत्र अस्मित्यतः <sup>...</sup>ःशर्मन्⁄वर्मन्⁄गृप्त सपत्नीक वसुस्वरूप** 

(१) पिताके त्निये — ॐ अद्य ""गोत्र अस्मित्यतः ""शर्मन् वर्मन् गुप्त सपत्नीक वसुस्वरूप ""तीर्थे तीर्थश्राद्धिपण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः। कहकर दोनियेके आधे जलको वेदीकी उत्तरवाली

प्रथम रेखामें गिरा दे और सजल दोनियेको प्रत्यवनेजनके लिये यथास्थान सुरक्षित रख ले।

(२) पितामहके लिये—इसी प्रकार हाथमें मोटक, तिल, जल तथा पितामहवाला दोनिया

लेकर संकल्प करे— ॐ अद्य ""गोत्र अस्मित्पतामह ""शर्मन्/वर्मन्/गुप्त सपत्नीक रुद्रस्वरूप ""तीर्थे तीर्थश्राद्धिपण्डस्थाने

अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः। उसी प्रकार जल वेदीकी मध्य रेखामें गिराकर दोनिया यथास्थान सुरक्षित रख ले। (३) प्रिपितामहके लिये—ॐ अद्य ""गोत्र अस्मत् प्रिपतामह ""शर्मन्/वर्मन्/गुप्त सपत्नीक

(३) प्रोपितामहके त्विये — ॐ अद्य ""गोत्र अस्मत् प्रियंतामह "'शर्मन् वर्मन् गुप्त सपत्नीक आदित्यस्वरूप ""तीर्थे तीर्थश्राद्धिपण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः। उसी प्रकार दोनियाका आधा जल वेदीकी

दक्षिणवाली रेखापर गिराकर दोनिया यथास्थान सुरक्षित रख दे। (४) मातामहके लिये—ॐ अद्य ""गोत्र अस्मन्मातामह ""शर्मन्/वर्मन्/गुप्त सपत्नीक

वसुस्वरूप ""तीर्थे तीर्थश्राद्धपिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः। पूर्ववत् करे। (५) प्रमातामहके त्निये— ॐ अद्य ""गोत्र अस्मत् प्रमातामह ""शर्मन्/वर्मन्/गुप्त

(५) प्रमातामहके त्नियं — ॐ अद्य ""गोत्र अस्मत् प्रमातामह ""शर्मन् वर्मन् गुण् सपत्नीक रुद्रस्वरूप ""तीर्थे तीर्थश्राद्धपिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः। पूर्ववत् करे।

(६) वृद्धप्रमातामहके लिये — ॐ अद्य ""गोत्र अस्मद् वृद्धप्रमातामह ""शर्मन्/वर्मन्/ गुप्त सपत्नीक आदित्यस्वरूप ""तीर्थे तीर्थश्राद्धपिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः। पूर्ववत् करे।

त सपत्नीक आदित्यस्वरूप ''''तीर्थे तीर्थश्राद्धिपण्डस्थाने अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः। पूर्ववत् करे।
(७) ब्रान्धवोंके त्निये—ॐ अद्य ''''नानानामगोत्राः ''''बान्धवाः ''''तीर्थे तीर्थश्राद्धिपण्डस्थाने

अत्रावनेनिग्ध्वम् युष्मभ्यं नमः। पूर्ववत् अवनेजन दे। कुशास्तरण — समूल तीन कुशोंको एक साथ जड़सहित दो भागोंमें एक ही बार विभक्त करके

प्रत्येक वेदीपर बिछा दे। **पिण्डनिर्माण** — बायाँ घुटना मोड्कर जमीनपर टिकाकर पितरोंके पाकमें तिल, घृत तथा मधु

पिण्डदान—प्रथम पिण्ड तथा मोटक, तिल, जल लेकर बायें हाथसे दाहिने हाथका स्पर्श किये हुए निम्न संकल्प करे— (१) पिताके लिये पिण्डदानका संकल्प—ॐ अद्य ""गोत्र अस्मित्यतः ""शर्मन्/

(६) वृद्धप्रमातामहके लिये — ॐ अद्य ""गोत्र अस्मद् वृद्धप्रमातामह ""शर्मन्/वर्मन्/

लेपभाग — ऊपरकी भाँति मातामहादिकी दूसरी वेदीपर भी लेपभाग दे और पिण्डाधार कुशोंके

(७) बन्धु-बान्धवादिके लिये — ॐ अद्य ""गोत्र ""नामधेय एष पिण्डस्ते स्वधा—

सव्य होकर आचमन कर भगवानुका स्मरण कर ले।

मिलाकर कपित्थ (कैथ)-फलके बराबर छ: गोल-गोल पिण्ड बना ले। जितने बान्धवोंको पिण्ड देना है,

उनके निमित्त भी पिण्ड बना ले। सभी पिण्डोंको किसी पत्तलपर रख ले।

### वर्मन्/गुप्त सपत्नीक वसुस्वरूप ""तीर्थे तीर्थश्राद्धे एष पिण्डस्ते स्वधा—कहकर पिण्डको पितादिकी वेदीमें स्थित कुशोंके मूलभागमें (प्रथम अवनेजनस्थानपर) दोनों हाथोंसे सँभालकर पितृतीर्थसे रख दे।

(२) पितामहके लिये पिण्डदानका संकल्प—ॐ अद्य ""गोत्र अस्मित्पतामह

**""शर्मन्/वर्मन्/गृप्त सपत्नीक रुद्रस्वरूप ""तीर्थे तीर्थश्राद्धे एष पिण्डस्ते स्वधा**—कहकर पिण्डको

पितादिकी वेदीपर स्थापित कुशपर (द्वितीय अवनेजनस्थानपर) दोनों हाथोंसे सँभालकर पितृतीर्थसे रख दे। (३) प्रपितामहके लिये पिण्डदानका संकल्प—ॐ अद्य "'गोत्र अस्मत्रपितामह **""शर्मन्/वर्मन्/गुप्त सपत्नीक आदित्यस्वरूप ""तीर्थे तीर्थश्राद्धे एष पिण्डस्ते स्वधा**—कहकर पिण्डको

पितादिकी वेदीपर स्थापित कुशपर (तृतीय अवनेजनस्थानपर) दोनों हाथोंसे सँभालकर पितृतीर्थसे रख दे। लेपभाग — लेपभागभुक पितरोंके लिये कुशाके अग्रभागमें पिण्डसे बचे हुए अन्नको 'लेपभागभुज:

पितरस्तृप्यन्ताम्' कहकर रख दे। पिण्डाधार कुशोंके मूलमें हाथ पोंछ ले। (४) मातामहके लिये — ॐ अद्य ""गोत्र अस्मन्मातामह ""शर्मन् /वर्मन् /गुप्त सपत्नीक वसुस्वरूप "'तीर्थे तीर्थश्राद्धे एष पिण्डस्ते स्वधा—कहकर पिण्डको मातामहादिकी वेदीपर स्थित कुशोंके मूल भागमें (प्रथम अवनेजनस्थानपर) दोनों हाथोंसे सँभालकर पितृतीर्थसे रख दे। (५) प्रमातामहके लिये — ॐ अद्य ""गोत्र अस्मत् प्रमातामह ""शर्मन् /वर्मन् /गुप्त सपत्नीक

रुद्रस्वरूप ""तीर्थे तीर्थश्राद्धे एष पिण्डस्ते स्वधा—कहकर पिण्डको मातामहादिकी वेदीपर (द्वितीय अवनेजनस्थानपर) दोनों हाथोंसे सँभालकर पितृतीर्थसे रख दे।

गुप्त सपत्नीक आदित्यस्वरूप "''तीर्थे तीर्थश्राद्धे एष पिण्डस्ते स्वधा—कहकर पूर्ववत् पिण्डको मातामहादिकी वेदीपर स्थित कुशोंपर (तृतीय अवनेजनस्थानपर) दोनों हाथोंसे सँभालकर पितृतीर्थसे रख दे।

मूलमें हाथ पोंछ ले।

कहकर पृथक्-पृथक् बान्धवोंके लिये पिण्डदान करे। ताताम्बादिशास्त्रबोधितावशिष्ट बान्धवोंके लिये तथा

ओरसे उत्तराभिमुख हो निम्न मन्त्र पढ़े-

जो श्राद्धकर्तासे पिण्डदान चाहते हों, उनके लिये एक पिण्ड बनाकर निम्न रीतिसे पिण्डदान करना चाहिये— ॐ अद्य ताताम्बादिशास्त्रबोधितावशिष्टाः अस्मत्तोऽभिवाञ्छन्तो बान्धवाश्च एष पिण्डः युष्मभ्यं स्वधा।

**श्वासनियमन** — अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर आसनपर बैठे हुए ही श्वास खींचते हुए बायीं 'अत्र पितरो मादयध्वं यथाभागमावृषायध्वम्।' श्वास रोककर उसी क्रमसे दक्षिणाभिमुख होकर भास्वरमूर्ति (तेज:पुंजस्वरूप) पितरोंका ध्यान करते यह क्रिया दूसरी तथा तीसरी वेदीपर भी करे।

प्रत्यवनेजनदान—अवनेजनदानसे बचे हुए सभी अवनेजनपात्रोंसे ही पितृतीर्थसे प्रत्यवनेजनका दान

करे। यदि अवनेजनपात्रमें जल न बचा हो तो जल डाल ले। सभीका पृथक्-पृथक् संकल्प इस प्रकार है— (१) पिताके लिये—हाथमें मोटक, तिल, जल तथा प्रथम अवनेजनपात्र लेकर निम्न संकल्प करे—

हुए पिण्डके पास श्वास छोड़े और 'अमीमदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषत' यह मन्त्र पढ़े।

ॐ अद्य ""गोत्र अस्मित्पतः ""शर्मन्/वर्मन्/गुप्त सपत्नीक वसुस्वरूप ""तीर्थे तीर्थश्राद्धिपण्डे अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः। बोलकर प्रत्यवनेजन-जल पिताके पिण्डपर गिरा दे।

(२) पितामहके लिये—हाथमें मोटक, तिल, जल तथा द्वितीय अवनेजनपात्र लेकर निम्न संकल्प करे— ॐ अद्य ""गोत्र अस्मित्पतामह ""शर्मन्/वर्मन्/गुप्त सपत्नीक रुद्रस्वरूप ""तीर्थे तीर्थश्राद्धिपण्डे

अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः। बोलकर प्रत्यवनेजन-जल पितामहके पिण्डपर गिरा दे।
(३) प्रिपितामहके त्निये—पूर्व रीतिसे अवनेजनपात्र आदि लेकर ॐ अद्य '''गोत्र अस्मत्

(३) प्रािपतामहके त्नियं — पूर्व रातिसं अवनेजनपात्र आदि लेकर ॐ अद्य ""गोत्र अस्मत् प्रिपतामह ""शर्मन् वर्मन् गुप्त सपत्नीक आदित्यस्वरूप ""तीर्थे तीर्थश्राद्धिपण्डे अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः। बोलकर प्रत्यवनेजन-जल प्रिपतामहके पिण्डपर गिरा दे।

मः। बोलकर प्रत्यवनेजन-जल प्रिपतामहके पिण्डपर गिरा दे।
 (४) मातामहके त्निये— अवनेजनपात्र आदि लेकर ॐ अद्य "'गोत्र अस्मन्मातामह

(४) मातामहक ालय—अवनजनपात्र आदि लकर ॐ अद्य ""गात्र अस्मन्मातामह ""शर्मन्/वर्मन्/गुप्त सपत्नीक वसुस्वरूप ""तीर्थे तीर्थश्राद्धपिण्डे अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः। बोलकर प्रत्यवनेजन-जल मातामहके पिण्डपर गिरा दे।

(५) प्रमातामहके लिये — अवनेजनपात्र आदि लेकर ॐ अद्य ""गोत्र अस्मत् प्रमातामह ""शर्मन्/वर्मन्/गृप्त सपत्नीक रुद्रस्वरूप ""तीर्थे तीर्थश्राद्धपिण्डे अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः। बोलकर प्रत्यवनेजन-जल प्रमातामहके पिण्डपर गिरा दे।

(६) वृद्धप्रमातामहके त्निये — अवनेजनपात्र आदि लेकर ॐ अद्य ""गोत्र अस्मद् वृद्धप्रमातामह ""शर्मन्/वर्मन्/गुप्त सपलीक आदित्यस्वरूप ""तीर्थे तीर्थश्राद्धपिण्डे अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः। बोलकर प्रत्यवनेजन-जल वृद्धप्रमातामहके पिण्डपर गिरा दे।

नमः। बालकर प्रत्यवनजन-जल वृद्धप्रमातामहक । पण्डपर । गरा द। (७) बान्धवादिके लिये — अवनेजनपात्र आदि लेकर ॐ अद्य ""नानानामगोत्राः ""बान्धवाः

**""तीर्थे तीर्थश्राद्धपिण्डेषु अत्र प्रत्यवनेनिग्ध्वम् युष्मभ्यं नमः।** बोलकर प्रत्यवनेजन-जल बान्धवादिके पिण्डोंपर गिरा दे।

नीवीविसर्जन — नीवीको निकालकर ईशानकोणकी ओर फेंक दे। सव्य होकर आचमन करे। भगवान्का स्मरण कर ले। अपसव्य हो जाय।

सूत्रदान—बायें हाथसे सूत्र (कच्चा धागा) पकड़कर दाहिने हाथमें लेकर निम्न मन्त्र पढ़े— ॐ नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोषाय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः स्वधायै

नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरः पितरो नमो वो गृहान्नः पितरो दत्त सतो

वः पितरो देष्म। और 'एतद्वः पितरो वासः'—कहकर सभी पिण्डोंपर पृथक्-पृथक् सूत्र चढ़ाये।

सूत्रदानका संकल्प — तदनन्तर मोटक, तिल, जल हाथमें लेकर सूत्रदानका संकल्प करे— ॐ अद्य ""गोत्र ""पितः शर्मन्/वर्मन्/गुप्त ""तीर्थे तीर्थश्राद्धपिण्डे एतत्ते वासः स्वधा। ऐसा कहकर

पिताके पिण्डपर संकल्पजल छोड़े। इसी प्रकार पितामहादि तथा मातामहादिके पिण्डोंपर भी सूत्रदान करके पृथक्-पृथक् सूत्रदानका संकल्प करे। बान्धवोंके सूत्रदानके संकल्पमें ॐ अद्य ""नानानामगोत्रा: ""बान्धवाः

इमे यज्ञोपवीते (स्यज्ञोपवीते)—कहकर यज्ञोपवीत चढाये। इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे।

**""तीर्थे तीर्थश्राद्धपिण्डेषु एतानि वासांसि युष्मभ्यं स्वधा**—कहकर संकल्पजल छोड़े। पिण्डपुजन — तदनन्तर सभी पिण्डोंका विविध उपचारोंसे पूजन करे।

एष गन्धः (सुगन्धः) — कहकर गन्ध अर्पित करे। इमे तिलाक्षताः (सुतिलाक्षताः)—कहकर तिलाक्षत चढ़ाये।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे।

**इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्)**—कहकर आचमनीय जल दे।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे।

इदं स्नानीयम् (सुस्नानीयम्) — कहकर स्नानीय जल दे।

इदं वस्त्रम् (सुवस्त्रम्) — कहकर वस्त्र (या सूत्र) चढाये।

इदं माल्यम् (सुमाल्यम्) — कहकर माला चढाये। एष धूपः (सुधूपः) — कहकर धूप आघ्रापित करे।

एष दीपः (सुदीपः) - कहकर दीपक दिखाये। हस्तप्रक्षालनम् (हाथ धो ले।)

इदं नैवेद्यम् (सुनैवेद्यम्) — कहकर नैवेद्य अर्पित करे।

इदमाचमनीयम् (स्वाचमनीयम्) — कहकर आचमनीय जल दे। इदं फलम् (सुफलम्) — कहकर फल अर्पित करे।

इदमाचमनीयम् ( स्वाचमनीयम् ) — कहकर आचमनीय जल दे। इदं ताम्बूलम् (सुताम्बूलम्)—कहकर ताम्बूल प्रदान करे। एषा दक्षिणा (सुदक्षिणा)—कहकर दक्षिणा चढाये।

पितादि, मातामहादि तथा बान्धवोंके लिये अर्चनदानका संकल्प—हाथमें मोटक, तिल, जल लेकर अर्चनदानका संकल्प करे-

ॐ अद्य ''''गोत्राः अस्मित्पितृपितामहप्रपितामहाः सपत्नीकाः वसुरुद्रादित्यस्वरूपाः तथा ''''गोत्राः

अस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहाः सपत्नीकाः वसुरुद्रादित्यस्वरूपाः तथा च नानानामगोत्राः बान्धवादयः "'तीर्थे तीर्थश्राद्धपिण्डेषु एतान्यर्चनानि युष्मभ्यं स्वधा—कहकर संकल्पका जलादि छोड़ दे।

**षड्ऋतुनमस्कार** — तदनन्तर पितृस्वरूप छः ऋतुओंको निम्न मन्त्रसे नमस्कार करे<sup>\*</sup>— (१) ॐ वसन्ताय नमः, (२) ॐ ग्रीष्माय नमः, (३) ॐ वर्षायै नमः, (४) ॐ शरदे नमः, (५) ॐ हेमन्ताय नमः तथा (६) ॐ शिशिराय नमः।

आसनपर क्रमशः पितृतीर्थसे—

पितरोंको अक्षय्योदकदान—पितादि, मातामहादिके छहों आसनोंपर तथा बान्धवादिके

\* वसन्ताय नमस्तुभ्यं ग्रीष्माय च नमो नमः। वर्षाभ्यश्च शरच्छंज्ञऋतवे च नमः सदा॥ हेमन्ताय नमस्तुभ्यं नमस्ते शिशिराय च। माससंवत्सरेभ्यश्च दिवसेभ्यो नमो नम:॥ (ब्रह्मपुराण)

980 अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

ॐ सौमनस्यमस्त्—कहकर पृष्प छोडे। 🕉 अक्षतं चारिष्टं चास्तु—कहकर अक्षत छोड़े।

🕉 शिवा आपः सन्तु—कहकर जल छोड़े।

**अक्षय्योदकदानका संकल्प**—मोटक, तिल, जल लेकर पृथक्-पृथक् संकल्पकर पितृतीर्थसे

जल दे—

(१) पिताके लिये — ॐ अद्य ""गोत्रस्य ""शर्मण: /वर्मण: /गुप्तस्य अस्मित्पतु: सपत्नीकस्य वसुस्वरूपस्य ""तीर्थे तीर्थश्राद्धे दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु।

(२) पितामहके लिये — ॐ अद्य ""गोत्रस्य ""शर्मण: /वर्मण: /गुप्तस्य अस्मित्पतामहस्य

सपत्नीकस्य रुद्रस्वरूपस्य ""तीर्थे तीर्थश्राद्धे दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु। (३) प्रपितामहके लिये—ॐ अद्य ""गोत्रस्य ""शर्मणः /वर्मणः /गुप्तस्य अस्मत्प्रपितामहस्य सपत्नीकस्य आदित्यस्वरूपस्य ""तीर्थे तीर्थश्राद्धे दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु।

(४) मातामहके लिये — ॐ अद्य ""गोत्रस्य ""शर्मण: /वर्मण: /गुप्तस्य अस्मन्मातामहस्य सपत्नीकस्य वसुस्वरूपस्य "''तीर्थे तीर्थश्राद्धे दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु।

(५) प्रमातामहके लिये—ॐ अद्य ""गोत्रस्य ""शर्मणः /वर्मणः /गुप्तस्य अस्मत्प्रमातामहस्य सपत्नीकस्य रुद्रस्वरूपस्य ""तीर्थे तीर्थश्राद्धे दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु।

अघोराः पितरः सन्तु।

दक्षिणादानका संकल्प— सव्य पूर्वाभिमुख होकर हाथमें त्रिकुश, तिल, जल तथा रजतदक्षिणा

ॐ अद्य ""गोत्र: ""शर्मा वर्मा / गुप्तोऽहम् ""गोत्राणामस्मत्पितृपितामहप्रपितामहानाम् ""शर्मणां /

(६) वृद्धप्रमातामहके लिये — ॐ अद्य ""गोत्रस्य ""शर्मणः /वर्मणः /गुप्तस्य अस्मद् वृद्धप्रमातामहस्य सपत्नीकस्य आदित्यस्वरूपस्य "'तीर्थे तीर्थश्राद्धे दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु।

(७) बान्धवादिके लिये — ॐ अद्य ""नानानामगोत्राणां ""बान्धवादीनां ""तीर्थे तीर्थश्राद्धे दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्त्। जलधारा— सव्य होकर दक्षिण दिशाकी ओर देखते हुए सभी पिण्डोंपर निम्न मन्त्रसे पूर्वाग्र

जलधारा दे—

आशीष-प्रार्थना — पूर्वाभिमुख होकर अंजलि बनाकर निम्न मन्त्र पढ्ते हुए पितरोंसे आशीर्वाद माँगे—

🕉 गोत्रं नो वर्द्धतां दातारो नोऽभिवर्द्धन्ताम्। वेदाः सन्ततिरेव च। श्रद्धा च नो मा व्यगमद् बहुदेयं च नोऽस्तु। अन्नं च नो बहु भवेदितथींश्च लभेमिह। याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कञ्चन। एताः सत्या आशिषः सन्तु॥ ब्राह्मण बोले—सन्त्वेताः सत्या आशिषः।

लेकर संकल्प करे-

पिण्डोंपर जलधारा या दुग्धधारा — अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर एक पवित्रीमें तीन

कुशोंको फँसाकर पितृपितामहादिके पिण्डोंपर दक्षिणाग्र रखे और उसपर निम्न मन्त्रसे जलधारा या दुग्धधारा दे—

🕉 ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिस्नुतम्। स्वधा स्थ तर्पयत मे पितृन्॥ इसी प्रकार मातामहादि तथा बान्धवादिके पिण्डोंपर भी जलधारा या दुग्धधारा दे।

पिण्डाघ्राण — नम्र होकर पिण्डोंको सुँघे और उठाकर किसी पत्तल आदिपर रख दे। पिण्डाधार कुशों तथा उल्मुकको अन्य अग्निमें छोड दे।

वर्मणां ⁄ गुप्तानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां '''द्वितीयगोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहानाम् <sup>\*\*\*</sup>शर्मणां ⁄ वर्मणां ⁄ गुप्तानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणामथ च अन्येषां विविधगोत्राणां विविधनामधेयानां

बान्धवादीनां ""तीर्थे कृतैतत्तीर्थश्राद्धप्रतिष्ठार्थमेतानि रजतखण्डानि (रजतनिष्क्रयद्रव्यं वा) ""गोत्राय ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे। कहकर हाथका जल तथा दक्षिणा उपस्थित ब्राह्मणको दे दे अथवा ब्राह्मणोंको विभाजित कर देना हो तो 'नानानामगोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विभज्य दातुमुत्सुज्ये' कहकर दक्षिणाद्रव्य पिता

आदिके आसनपर रख दे। भोजनके अन्तमें दे। **पितृगायत्रीका पाठ**— निम्न पितृगायत्रीमन्त्रका तीन बार पाठ करे—

ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥

रक्षादीपनिर्वापण — अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर रक्षादीप बुझाये। सव्य होकर हाथ-पैर धो ले।

आचार्यको दक्षिणादान—सव्य पूर्वाभिमुख होकर त्रिकुश, तिल, जल हाथमें लेकर दक्षिणादानका संकल्प करे-

ॐ अद्य ""गोत्रः शर्मा वर्मा / गुप्तोऽहम् ""गोत्राणामस्मित्पतृपितामहप्रपितामहानां ""शर्मणां / वर्मणां / गुप्तानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां तथा च द्वितीयगोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहानां

‴शर्मणां∕वर्मणां∕गुप्तानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणामथ च अन्येषां बान्धवादीनां तीर्थश्राद्धसाङ्गता-सिद्ध्यर्थमाचार्याय इमां दक्षिणां भवते सम्प्रददे। कहकर आचार्यको दक्षिणा प्रदान करे।

आचार्य बोले—ॐ स्वस्ति।

न्यूनातिरिक्तदोषपरिहारार्थ गोदानका संकल्प—दाहिने हाथमें गोनिष्क्रयद्रव्य तथा

त्रिकुश, तिल, जल लेकर इस प्रकार संकल्प करे— ॐ अद्य ""गोत्र: ""शर्मा / वर्मा / गुप्तो ऽहम् ""गोत्राणामस्मत्पितृपितामहप्रपितामहानां ""शर्मणां /

वर्मणां /गुप्तानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां तथा च द्वितीयगोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहानां

सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणामथ च अन्येषां बान्धवादीनां ""तीर्थे कृतैतत् तीर्थश्राद्धप्रतिष्ठार्थं न्यूनातिरिक्तदोषपरिहारार्थं च गोनिष्क्रयद्रव्यं ""गोत्राय ""शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे। ऐसा कहकर यथाशक्ति कुछ द्रव्य ब्राह्मणको दे दे।

भोजनदानका संकल्प—दाहिने हाथमें त्रिकुश, तिल, जल लेकर संकल्प करे— ॐ अद्य ""गोत्र: "'शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ""गोत्राणामस्मित्पतृपितामहप्रपितामहानां सपत्नीकानां

तथा च द्वितीयगोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणामथ च

अन्येषां बान्धवानां "तीर्थे तीर्थश्राद्धप्रतिष्ठार्थं यथासंख्याकान् ब्राह्मणान् भोजियष्ये, आमान्नदानं वा करिष्ये, तेभ्यो दक्षिणादिकं च दातुं प्रतिजाने। कहकर संकल्पजल छोड़ दे।

कर्मका समर्पण — अनेन कृतेन तीर्थश्राद्धेन पितृरूपीजनार्दनः प्रीयताम्, न मम। कहकर जल

छोड दे। भगवत्स्मरण — निम्न मन्त्रोंसे प्रार्थना करे—

प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् । स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः॥

यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्॥ यत्पादपङ्कजस्मरणाद् यस्य नामजपादिप । न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे साम्बमीश्वरम्॥

ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः।

ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः।

॥ तीर्थश्राद्ध पूर्ण हुआ॥

# पंचकशान्तिकी सामग्री

### (दान करनेके लिये) (३६) सोनेकी प्रतिमा—६ [धनिष्ठा आदि नक्षत्रोंकी

(१) गंगाजल अथवा शुद्ध जल (२) सफेद चन्दन-१ कटोरी (घिसा हुआ) पाँच तथा महामृत्युंजयकी एक (सामर्थ्यानुसार कुश अथवा सुपारीपर भी पूजन हो सकता है।)] (३) रोली-१० ग्राम (३७) कलशोंमें डालनेके लिये पंचरत्न (४) मौली—१ गोला

(५) अबीर-बुक्का-१० ग्राम

(६) पान-२० नग (७) सुपारी-५० नग (८) रूई-१० ग्राम

(क) पूजन-सामग्री—

(९) धूप—१ पैकेट

(१०) गोघृत-२०० ग्राम (दीपकके लिये) (११) दियासलाई—१ नग (१२) कपूर-१० ग्राम

(१३) लौंग-इलायची--२०-२० नग (१४) चावल-२ किलो

(१५) सिन्दूर—५ ग्राम (१६) जनेऊ-१५ नग

(१७) हल्दी चूर्ण-१० ग्राम (१८) नारियल (जलदार)—७ (कलशके ऊपर रखनेके लिये)

(१९) गरी गोला-१ नग (२०) साबूत काला उड़द-२५० ग्राम (२१) सर्वौषधि या शतावर—५० ग्राम

(११) चरुपात्र (खीरके लिये) (१२) स्रुवा, प्रणीता, प्रोक्षणी (यज्ञपात्र) (१३) नवग्रहकी लकड़ी (मदार, पलाश, खैर, चिचिड़ा, और दान करनेके लिये) (ग) आचार्य तथा ब्राह्मणवरण-सामग्री—

(२२) सप्तधान्य—५०० ग्राम (कलशके नीचे रखने (२३) पंचामृत—१ कटोरी

(२४) पंचगव्य-१ कटोरी

(२५) फूलकी माला-१५ नग (२६) पुष्प, तुलसीपत्र, बिल्वपत्र

(२८) पंचपल्लव

(३२) ताँबा, पीतल या मिट्टीके ढक्कनसहित कलश—७

(३३) कलशपर चढ़ानेके लिये धोती—७, गमछा—७

(२७) दूर्वा

(३०) ऋतुफल-२० नग

(३१) कुशा-२० नग

(२९) नैवेद्य (पेड़ा-मिसरी आदि)—२० नग

(३) लोटा—६ नग

(३५) स्वर्णखण्डसहित तिलसे भरा ताँबेका पंचपात्र<sup>।</sup> (११) बैठनेके लिये कम्बलका आसन

(१) धोती—६ नग

(२) गमछा—६ नग

(५) पंचपात्र—६ नग (६) आचमनी-६ नग

(४) आसन-६ नग

किया जा सकता है।)

(३८) कमण्डल्-१ (दान करनेके लिये)

(४०) दही-५० ग्राम

(ख) हवन-सामग्री—

(२) चावल-१ किलो (३) जौ—आधा किलो

(४) चीनी-२५० ग्राम

(५) घी-आधा किलो

(७) गोहरी-१५ नग

(६) आमकी लकड़ी-५ किलो

(८) पलाशको लकड़ी—५०० ग्राम

(१०) आज्यस्थाली—काँसेका कटोरा

(९) पूर्णपात्र (पीतलका भगौना) चावलसे भरा हुआ

पीपल, गूलर, शमी, दूर्वा तथा कुश)

(अपने सामर्थ्यानुसार केवल द्रव्यसे भी वरण

(१) काला तिल-२ किलो

(४१) गोमय

(३९) काला कपड़ा—१ मीटर (दान तथा पूजनके लिये)

(७) जनेऊ—६ नग

(८) सुपारी—६ नग (९) माला-६ नग (३४) काँसेका घीसे भरा कटोरा (दान करनेके लिये) (१०) जपमाली—६ नग

## पंचकशान्ति

धनिष्ठाका उत्तरार्ध, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद तथा रेवती—इन पाँच नक्षत्रोंको पंचक कहते

हैं। इन पाँच नक्षत्रोंमें मृत्यु होनेपर दोषनिवारणार्थ शान्ति करनेका विधान है, जिसे पंचकशान्ति कहा जाता

शिखाबन्धन — गायत्रीमन्त्रसे शिखाबन्धन कर ले।

पवित्रीधारण — निम्न मन्त्रसे पवित्री पहन ले—

पवित्रपते

आचमन करे। तदनन्तर 🕉 हृषीकेशाय नमः — कहकर हाथ धो ले।

ले। गन्ध, अक्षत, पुष्प आदिसे दीपकका पूजन कर ले और प्रार्थना करे-

प्रतिमा बनाकर उसे पात्रमें रख ले और हाथमें अक्षत-पृष्प लेकर स्वस्तिवाचन करे—

नक्षत्रोंमें करनी चाहिये।

ते

प्राणायाम—प्राणायाम करे।

सर्वप्रथम आचार्यका वरण कर ले।

१. पुत्तलदाहकी विधि पृ०सं० १०२ में दी गयी है।

उ० परि ३)

तो पंचकशान्तिकर्म करना चाहिये। रे यदि मृत्यु भी पञ्चकमें हुई हो और दाह-कर्म भी पंचकमें हुआ हो तो पुत्तलदाह तथा शान्ति—दोनों कर्म करे। पंचकशान्ति इसलिये भी आवश्यक है कि इसका प्रभाव पारिवारिक लोगोंपर भी पड़ता है। पंचकशान्ति सूतकान्तमें बारहवें दिन, तेरहवें दिन या धनिष्ठा आदि पाँच

पंचकशान्ति-प्रयोगविधि

**सिंचन-मार्जन**— निम्न मन्त्रसे अपने ऊपर तथा श्राद्धीय वस्तुओंपर जल छिडके—

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शृचिः॥

🕉 पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यिच्छद्रेण पवित्रेण सुर्यस्य रिश्मिभः।

पवित्रपूतस्य

ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु।

**आचमन** — ॐ **केशवाय नम:। ॐ नारायणाय नम:। ॐ माधवाय नम:** — इन मन्त्रोंको बोलकर

रक्षादीप-प्रज्वालन — पूर्व दिशामें घृतका पूर्वाग्र रक्षादीप जलाकर उसे तिल या अक्षतोंपर रख

तदनन्तर किसी पात्रमें अष्टदलकमल बनाकर गणेश-गौरीकी प्रतिमा स्थापित करे। यदि गणेशाम्बिकाकी

ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो

२. नक्षत्रान्तरे मृतस्य पंचके दाहप्राप्तौ पुत्तलविधिरेव न शान्तिकम्। पंचकमृतस्याश्विन्यां दाहप्राप्तौ शान्तिकमेव न पुत्तलविधि:।(धर्मसिन्धु,

भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविघ्नकृत् । यावत् कर्मसमाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव॥

मूर्ति न हो तो सुपारीमें मौली लपेटकर गणेशजीकी प्रतिमा बना ले तथा गोमयकी अम्बिका (गौरी)-की

स्वस्त्ययन

यत्कामः

क्रियाकर्ता स्नानादिसे शुद्ध होकर अपने आसनपर पूर्वाभिमुख बैठ जाय।

है। निर्णयसिन्धु और धर्मसिन्धुके आधारपर विशेष बात यह बतायी गयी है कि यदि मृत्यु पंचकके पूर्व हो

तच्छकेयम्॥

पने

गयी हो और दाह पंचकमें होना हो तो पुत्तलदाहका विधान (पुत्तलदाह) करे<sup>१</sup>, शान्तिकर्म करनेकी आवश्यकता नहीं रहती। इसके विपरीत यदि पंचकमें मृत्यू हो गयी हो और दाह पंचकके बाद हुआ हो ४४६

विश्वे नो देवा अवसागमन्निह।। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाछ सस्तनूभिर्व्यशेमिह देवहितं यदायुः॥ शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम्। पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायुर्गन्तोः॥ अदितिद्यौरिदितिरन्तिरक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः। विश्वे

देवा अदितिः पंच जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्।। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षछं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः

शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वछं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि॥ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः॥

सुशान्तिर्भवत्॥ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।

सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः । लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः॥ धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः । द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि॥ विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा । सङ्ग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते॥

शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम् । प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये॥ विश्वेशं माधवं दुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवम्। वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकाम्॥

महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ । निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः॥ हाथमें लिये अक्षत-पुष्पको गणेशजी एवं अम्बिकापर चढ़ा दे। इसके बाद दाहिने हाथमें त्रिकुश, जल,

अक्षत और पुष्प लेकर प्रतिज्ञा-संकल्प करे-प्रतिज्ञा-संकल्प—ॐ विष्णुर्विष्णुः नमः पुराणपुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत् अद्यैतस्य अचिन्त्यशक्तेर्महाविष्णोराज्ञया जगत्सृष्टिकर्मणि प्रवर्तमानस्य परार्द्धद्वयजीविनो ब्रह्मणो द्वितीयपरार्द्धे

श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूलींके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तेकदेशान्तर्गते प्रजापतिक्षेत्रे ""स्थाने (काशीमें करना हो तो अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे

गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते महाश्मशाने आनन्दवने भगवत्या भागीरथ्या गङ्गायाः पश्चिमे भागे ) बौद्धावतारे ····संवत्सरे ····अयने ····ऋतौ ····मासे ····पक्षे ····तिथौ ····वासरे एवं ग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ

···गोत्रः ···शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ···गोत्रस्य ···शर्मणः/वर्मणः/गुप्तस्य धनिष्ठादिपञ्चनक्षत्रान्तर्गत-""नक्षत्राधिकरणकदुर्मरणजनितदोषोपशान्त्यर्थं मम गृहे सर्वेषां जनानां दीर्घायुरारोग्यसुखप्राप्त्यर्थं ब्रह्माण्डपुराणोक्तां

पञ्चकनिधनशान्तिं यथाविधि करिष्ये। तत्पूर्वाङ्गत्वेन कलशस्थापनपूजनं वरुणपूजनं पुण्याहवाचनं

ग्रहपूजनं च करिष्ये। हाथका त्रिकुश, जल आदि पात्र (तष्टा)-में छोड़ दे।

पुन: त्रिकुश, जल और अक्षत लेकर बोले—पञ्चकशान्तिकर्मणि निर्विघ्नतासिद्ध्यर्थं गणेशाम्बिकयोः

पूजनं च करिष्ये। त्रिकुश, जल और अक्षत छोड़ दे।

## गणेशाम्बिका-पूजन

## भगवान् गणेशका आवाहन-

ॐ गणानां त्वा गणपतिछं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिछं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिछं हवामहे

वसो मम। आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम॥

ॐ गणपतये नमः, गणपतिमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि च।

भगवती गौरीका आवाहन-

ॐ अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके न मा नयति कश्चन। ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्॥

ॐ गौर्ये नम:, गौरीमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि च।

पाण-पतिष्ठा-

अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च । अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन ॥

गौरी-गणेशपर अक्षत-पृष्प छोडे-गणेशाम्बिके सप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम्।

आसन-समर्पण-

विचित्ररत्नखितं

🕉 गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, आसनं समर्पयामि। (आसनके लिये अक्षत समर्पित करे)

पाद्य-समर्पण — ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, पादयोः पाद्यं समर्पयामि। कहकर एक आचमनी

पाद्य (जल) समर्पित करे।

अर्घ-समर्पण — ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, हस्तयोर्ग्यं समर्पयामि। बोलकर गणेश-गौरीको अर्घ दे। 🕉 गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, आचमनीयं जलं समर्पयामि। बोलकर एक आचमनी जल अर्पित करे। स्नान-

मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरं शुभम् । तदिदं किल्पतं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्॥ 🕉 गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, स्नानीयं जलं समर्पयामि। बोलकर शुद्ध जलसे स्नान कराये।

शृद्धोदकस्नान—

वस्त्र-समर्पण-

समर्पित करे।

शीतवातोष्णसन्त्राणं लज्जाया रक्षणं परम् । देहालङ्करणं वस्त्रमतः शान्तिं प्रयच्छ मे॥ समर्पयामि कहकर आचमनीय जल समर्पित करे।

पंचामृतस्नान— पञ्चामृतं मयानीतं पयो दिध घृतं मधु । शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥

🕉 गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि। बोलकर पंचामृतसे स्नान कराये।

गङ्गा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती । नर्मदा सिन्धुकावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्॥

ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। कहकर शुद्ध जलसे स्नान कराये।

🕉 गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, वस्त्रं समर्पयामि। कहकर वस्त्र चढाये और आचमनीयं जलं

दिव्यास्तरणसंयुतम् । स्वर्णसिंहासनं चारु गृह्णीष्व सुरपूजित॥

यज्ञोपवीत-अर्पण — ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, यज्ञोपवीतं समर्पयामि। बोलकर यज्ञोपवीत

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \* 388

उपवस्त्र-समर्पण — ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, उपवस्त्रं समर्पयामि। बोलकर उपवस्त्र चढाये और 'आचमनीयं जलं समर्पयामि' कहकर आचमनका जल अर्पित करे।

श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम् । विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम् ॥

चन्दन-अर्पण-

🕉 गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। बोलकर चन्दन चढाये।

यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि बोलकर आचमनका जल अर्पित करे।

अक्षत-समर्पण — ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, अक्षतान् समर्पयामि। कहकर गणेश-गौरीपर अक्षत चढाये।

पृष्पमाल्यार्पण-

माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो । मयाहृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥

दूर्वांकुर-अर्पण-

दूर्वाङ्कुरान् सुहरितानमृतान् मङ्गलप्रदान् । आनीतांस्तव प्रजार्थं

सिन्दुर-अर्पण-

सिन्द्रं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्द्धनम् । शुभदं कामदं चैव सिन्द्रं प्रतिगृह्यताम्॥ 🕉 गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, सिन्दुरं समर्पयामि। कहकर गौरीको सिन्दुर चढाये।

अबीर-अर्पण-नानापरिमलैर्द्रव्यैर्निर्मितं 🕉 गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि। कहकर अबीर चढाये।

ध्रप-अर्पण— 🕉 गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, धुपमाघ्रापयामि। कहकर धुप अर्पण करे। दीपदान—

नैवेद्य — नैवेद्य सामने रखकर निम्न मन्त्रसे निवेदित करे—

शर्कराखण्डखाद्यानि दिधक्षीरघृतानि च । आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्।। 🕉 गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। बोलकर नैवेद्य अर्पण करे और चार आचमनी जल अर्पित करे।

करोद्वर्तन — ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि। बोलकर दोनों हाथोंकी तर्जनी अँगुली और अँगूठेसे गौरी-गणेशपर चन्दन छिड़के।

🕉 गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, पुष्पमालां समर्पयामि। बोलकर पुष्पमाला समर्पित करे।

गृहाण 🕉 गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, दुर्वाङ्कुरान् समर्पयामि। बोलकर गणेशजीपर दुर्वा चढाये।

चूर्णमुत्तमम् । अबीरनामकं चूर्णं गन्धं चारु प्रगृह्यताम्॥

साज्यं च वर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया । दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्॥ 🕉 गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, दीपं दर्शयामि। हस्तप्रक्षालनम्। दीप दिखाये और हाथ धो ले।

त्रहतुफल — ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, ऋतुफलं समर्पयामि। आचमनीयं जलं समर्पयामि। बोलकर ऋतुफल अर्पण करे और आचमनीय जल अर्पित करे।

### पूर्गीफलं महद्दिव्यं नागवल्लीदलैर्युतम् । एलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् ॥

दक्षिणा-

हिर**ण्यगर्भगर्भस्थं** 

ताम्बल-अर्पण—

🕉 गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, कृतायाः पूजायाः साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। बोलकर यथाशक्ति द्रव्य-दक्षिणा समर्पित करे।

विशेषार्घ — ताम्रपात्रमें जल, चन्दन, अक्षत, फल, पुष्प, दूर्वा और दक्षिणा रखकर दोनों घुटनोंको

रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्यरक्षक । भक्तानामभयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात्॥

द्वैमातुर कृपासिन्धो षाण्मातुराग्रज प्रभो । वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थद॥

अनेन सफलार्घ्येण वरदोऽस्तु सदा मम।

पार्थना

श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो

नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः । नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम्॥

वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय

🕉 गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, ताम्बुलं समर्पयामि। बोलकर इलायची, लौंग-सुपारीके साथ ताम्बुल अर्पित

हेमबीजं विभावसोः । अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयच्छ मे॥

## आरती—

करे।

कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् । आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव॥

🕉 गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, आरार्तिकं समर्पयामि। आरती करे।

प्रदक्षिणा—

यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च । तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे॥

🕉 गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि। प्रदक्षिणा करे। पष्पांजलि-

# नानासुगन्धिपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च । पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर॥ ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पुष्पांजलि अर्पित करे।



विघ्नेश्वराय

नागाननाय

## अनेन पूजनेन गणेशाम्बिके प्रीयेताम्, न मम। कलशस्थापन एवं पूजन

🕉 गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, विशेषार्घं समर्पयामि। विशेषार्घ दे।

सकलाय

जगद्धिताय।

भूमिपर चावल या कुङ्कुमसे अष्टदलकमल बनाकर दाहिने हाथसे भूमिका स्पर्श करे और मन्त्र बोले—

🕉 मही द्यौ: पृथिवी च न इमं यज्ञं मिमिक्षताम्। पिपृतां नो भरीमभि:॥ निम्न मन्त्रद्वारा अष्टदलकमलपर सप्तधान्य रखे-

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \* 3४८

सप्तधान्यपर कलश-स्थापन—निम्न मन्त्रद्वारा सप्तधान्यपर कलश स्थापित करे— विशन्त्वन्दवः। άE आ जिघ कलशं मह्या त्वा

ॐ ओषधयः समवदन्त सोमेन सह राज्ञा । यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तछं राजन् पारयामिस॥

पुनरूजी नि वर्तस्व सा नः सहस्रं धृक्ष्वोरुधारा पयस्वती पुनर्मा विशताद्रियः॥ कलशमें जल — अब निम्न मन्त्रसे जल डाले—

ॐ वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनी स्थो वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतसदनमा सीद।

कलशमें चन्दन — निम्न मन्त्र पढ़कर चन्दन डाले—

ॐ त्वां गन्धर्वा अखनँस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः । त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत॥

कलशमें सर्वोषधि—निम्न मन्त्र पढकर सर्वीषधि डाले—

ॐ या ओषधी: पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा । मनै नु बभ्रूणामहछ शतं धामानि सप्त च॥

कलशमें दुर्वा—निम्न मन्त्रसे दुब डाले—

ॐ काण्डात्काण्डात्प्ररोहन्ती परुषःपरुषस्परि। एवा नो दुर्वे प्र तनु सहस्रेण शतेन च॥

कलशपर पंचपल्लव — निम्न मन्त्रसे कलशपर पंचपल्लव रख दे—

🕉 अश्वत्थे वो निषदनं पर्णे वो वसतिष्कृता। गोभाज इत्किलासथ यत्सनवथ पुरुषम्॥ कलशमें कुश—निम्न मन्त्र पढकर कुशका पत्ता कलशमें छोडे—

ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रिश्मिभः।

तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्॥ कलशमें सप्तमृत्तिका — निम्न मन्त्रसे सप्तमृत्तिका छोड़े—

ॐ स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी । यच्छा नः शर्म कलशमें सुपारी — निम्न मन्त्रसे सुपारी छोड़े —

सप्रथा:॥

ॐयाः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्चपुष्पिणीः । बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुञ्चन्वछंहसः॥ कलशमें पंचरल — निम्न मन्त्रसे पंचरल छोडे—

ॐ परि वाजपतिः कविरग्निहंव्यान्यक्रमीत्। दधद्रत्नानि दाशुषे॥

कलशमें द्रव्य—निम्न मन्त्रसे द्रव्य छोडे—

हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक άE

दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम।।

कलशपर वस्त्रोपवस्त्र—निम्न मन्त्र पढ़ते हुए कलशको वस्त्र-उपवस्त्रोंसे लपेट दे—

ॐ सुजातो ज्योतिषा सह शर्मवरूथमाऽसदत्स्वः। वासो अग्ने विश्वरूपछसं व्ययस्व विभावसो॥

कलशपर पूर्णपात्र— ताँबेकी कटोरीमें चावल भरकर उसपर अष्टदलकमल बनाकर निम्न मन्त्रसे कलशपर रख दे-

ॐ पूर्णा दर्वि परा पत सुपूर्णा पुनरा पत । वस्नेव विक्रीणावहा इषमूर्जछशतक्रतो॥

कलशपर नारियल—अब निम्न मन्त्रसे लाल वस्त्रमें लपेटे हुए नारियलको रखे—

ॐ याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः । बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्वछंहसः ॥

कलशपर वरुणादि देवताओंका आवाहन—हाथमें पुष्प-अक्षत लेकर निम्न मन्त्रसे वरुणादि देवताओंका आवाहन करे-

विश्वे

जल चढाये।)

चढाये।)

जल दे।)

जल दे।)

जल दे।)

आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि।

ॐ तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविभिः।

अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुशछस मा न आयुः प्र मोषी:॥

ॐ अपां पतये वरुणाय नमः, वरुणमावाहयामि, स्थापयामि।

हाथमें अक्षत-पृष्प लेकर कलशपर निम्न मन्त्रोंसे देवताओंका आवाहन करे-

कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः। मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः॥

गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । नर्मदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन् सिन्निधिं कुरु ॥

ॐ मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ छसमिमं दधातु।

देवास

कहकर अक्षत-पृष्प कलशके पास छोड दे।

कलशे वरुणाद्यावाहितदेवताः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः। यह

कलशपर देवपूजन अक्षत लेकर देवताओंका आवाहन करे और आसन प्रदान करे—ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः,

अब निम्न रीतिसे पाद्य, अर्घ, स्नानीय जल, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि अर्पित करे—

आचमन — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमनके लिये

स्नानजल — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, स्नानीयं जलं समर्पयामि। (स्नानके लिये जल

पंचामृतस्नान — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि। (पंचामृत चढाये।) शुद्धोदकस्नान — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। (शुद्ध जल चढाये।) **आचमन** — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमनके लिये

आचमन — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमनके लिये

यज्ञोपवीत — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, यज्ञोपवीतं समर्पयामि। (यज्ञोपवीत चढाये।) **आचमन** — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमनके लिये

उपवस्त्र — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, उपवस्त्रं समर्पयामि। (उपवस्त्र चढाये।)

पाद्य-ॐ वरुणाद्यावाहितदिदेवताभ्यो नमः, पाद्यं समर्पयामि। (जल चढाये।) अर्घ — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, अर्घं समर्पयामि। (अर्घ निवेदित करे।)

वस्त्र — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, वस्त्रं समर्पयामि। (वस्त्र अर्पित करे।)

इह

सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः । आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः॥ प्रतिष्ठा — इसके बाद अपने हाथमें अक्षत-पुष्प लेकर निम्न मन्त्र पढ़ते हुए कलशपर छोड़े— मादयन्तामो३म्प्रतिष्ठ॥

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \* 340 **आचमन** — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमनके लिये जल दे।)

# गन्ध — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, गन्धं समर्पयामि। (गन्ध चढाये।)

अक्षत — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, अक्षतान् समर्पयामि। (अक्षत चढाये।) पुष्प — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि। (पुष्प-पुष्पमाला

चढ़ाये।) धूप—ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, धूपमाघ्रापयामि। (धूप दिखाये।) दीप — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, दीपं दर्शयामि। (दीप दिखाये, हाथ धो ले।)

नैवेद्य — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, नैवेद्यं समर्पयामि। (नैवेद्य निवेदित करे।) आचमन — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमनके लिये

जल दे।)

**त्रहतुफल — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, ऋतुफलं समर्पयामि।** (अखण्ड ऋतुफल चढाये।) ताम्बूल — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, ताम्बूलं समर्पयामि। (सुपारी, इलाइची, लौंगसहित

ताम्बूल चढ़ाये।)

आचमन — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमनके लिये जल दे।) द्रव्य-दक्षिणा — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। (दक्षिणा चढाये।)

प्रदक्षिणा — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि। (प्रदक्षिणा करे।) कलश-प्रार्थना—हाथमें पृष्प लेकर आवाहित वरुणादि देवताओंकी स्तृति करे—

मथ्यमाने महोदधौ । उत्पन्नोऽसि तदा कुम्भ विधृतो विष्णुना स्वयम्॥ त्वत्तोये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्विय स्थिताः । त्विय तिष्ठन्ति भूतानि त्विय प्राणाः प्रतिष्ठिताः॥

शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापितः । आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवाः सपैतृकाः॥ त्विय तिष्ठिन्त सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः । त्वत्प्रसादादिमां पूजां कर्तुमीहे जलोद्भव।

सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा॥

नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय । सुपाशहस्ताय झषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते॥

नमस्तुभ्यं पद्मिनीजीवनायक । पुण्याहवाचनं यावत् तावत् त्वं सुस्थिरो भव॥ पाशपाणे

### हाथके पुष्प कलशपर चढा दे। पुण्याहवाचन—( बौधायनोक्त ) यजमान-ब्राह्मणोंका गन्ध-अक्षत आदिसे पूजन करके निम्न मन्त्र बोले और जल दे-

स्थिता देवा: सर्वमप्स् प्रतिष्ठितम्। मध्ये ब्राह्मणानां करे न्यस्ताः शिवा आपो भवन्तु नः॥ ॐ शिवा आपः सन्तु।

ब्राह्मण—ॐ सन्तु शिवा आप:। यजमान—निम्न मन्त्रसे ब्राह्मणोंके हाथमें फुल दे—

ॐ लक्ष्मीर्वसित पुष्पेषु लक्ष्मीर्वसित पुष्करे। सा मे वसतु वै नित्यं सौमनस्यं सदास्तु मे।। ॐ सौमनस्यमस्तु।

चास्तु मे पुण्यं दीर्घमायुर्यशोबलम्।

ब्राह्मण—**अस्तु सौमनस्यम्।** यजमान निम्न मन्त्रसे अक्षत दे-

άE

यद्यच्छ्रेयस्करं लोके तत्तदस्तु सदा मम॥ ॐ अक्षतं चारिष्टं चास्तु। ब्राह्मणवाक्य-अस्त्वक्षतमरिष्टं च।

यजमान—ॐ गन्धाः पान्तु—कहकर ब्राह्मणोंके हाथमें चन्दन लगाये। *ब्राह्मण*—सौमङ्गल्यं चास्तु।

*यजमान*—ॐ अक्षताः पान्तु—कहकर अक्षत दे। *ब्राह्मण*—आयुष्यमस्तु।

*यजमान*—ॐ पुष्पाणि पान्तु—कहकर फूल दे।

ब्राह्मण—सौश्रियमस्तु। *यजमान*—ॐ सफलताम्बूलानि पान्तु—कहकर पान-सुपारी दे।

*ब्राह्मण*—ऐश्वर्यमस्तु। यजमान—ॐ दक्षिणाः पान्तु—कहकर दक्षिणा दे।

ब्राह्मण—बहुदेयं चास्तु। *यजमान*—आपः पान्तु—कहकर जल दे।

*ब्राह्मण*—स्वर्चितमस्तु।

यजमान (हाथ जोड़कर बोले)—भो ब्राह्मणाः अस्य धनिष्ठापञ्चकशान्तिकर्मणः पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तु। (तीन बार बोले)

*ब्राह्मण*—ॐ पुण्याहम्, ॐ पुण्याहम्, ॐ पुण्याहम्।

यजमान-भो ब्राह्मणाः अस्य धनिष्ठापञ्चकशान्तिकर्मणः कल्याणं भवन्तो ब्रुवन्तु। *ब्राह्मण*—ॐ कल्याणम्, ॐ कल्याणम्, ॐ कल्याणम्। यजमान—भो ब्राह्मणाः अस्य धनिष्ठापञ्चकशान्तिकर्मणः ऋद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तु।

ब्राह्मण-ॐ कर्म ऋध्यताम्, ॐ कर्म ऋध्यताम्, ॐ कर्म ऋध्यताम्। यजमान-भो ब्राह्मणाः अस्य धनिष्ठापञ्चकशान्तिकर्मणः स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु।

ब्राह्मण-ॐ स्वस्ति, ॐ स्वस्ति, ॐ स्वस्ति। यजमान—भो ब्राह्मणाः अस्य धनिष्ठापञ्चकशान्तिकर्मणः श्रीरस्तु, इति भवन्तो ब्रुवन्तु। ब्राह्मण—ॐ अस्तु श्री:, ॐ अस्तु श्री:, ॐ अस्तु श्री:।

दक्षिणा-संकल्प—दाहिने हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत, पुष्प तथा दक्षिणा रखकर संकल्प करे—

ॐ अद्य पूर्वोच्चारितग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् अस्य पुण्याहवाचनकर्मणः साङ्गतासिद्ध्यर्थं पुण्याहवाचकेभ्यो ब्राह्मणेभ्य इमां दक्षिणां विभज्य सम्प्रददे।

(ब्राह्मणोंको दक्षिणा प्रदान करे।)

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

### वेदीनिर्माण तथा अग्निस्थापन

पूर्वकी ओर मिट्टी या बालूसे एक हाथ लम्बी-चौडी चार अंगुल ऊँची एक चतुष्कोण वेदी बनाये।

संकल्प — त्रिकुश, अक्षत, जल लेकर संकल्प करे— ॐ अद्य "गोत्र: "'शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम्

अस्मिन् पञ्चकशान्तिकर्मणि पञ्चभूसंस्कारपूर्वकं वरदनामाग्निस्थापनं करिष्ये। संकल्प-जल छोड़ दे। वेदी बनाकर पंच-भूसंस्कार करे। यथा-

(१) परिसमूहन — कुशैः परिसमुद्धा तान् कुशान् ऐशान्यां परित्यज्य। पूर्वाग्र तीन कुशाओंसे

दक्षिणसे उत्तरकी ओर वेदीको बुहारकर कुशोंको ईशानकोणकी ओर फेंक दे।

(२-३) उपलेपन तथा उल्लेखन—गोमयोदकाभ्यामुपलिप्य स्रुवेण कुशैर्वा त्रिरुल्लिख्य।

गोबर और जलसे लीपकर कुश अथवा स्रुवके मूलसे वेदीपर दक्षिणोत्तरक्रमसे पूर्वाग्र प्रादेशमात्र तीन रेखाएँ खींचे।

मंगत्न — ॐ अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः

अधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहितं भौममावाहयामि,

ब्ध — ॐ उद्बध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि

अधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहितं बुधमावाहयामि,

त्विमष्टापूर्ते सछं सुजेथामयं च। अस्मिन्त्सधस्थे

अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत॥

पृथिव्या अयम्। अपाछं रेताछं सि जिन्वति॥

स्थापयामि। मन्त्र पढकर अक्षत छोड दे।

स्थापयामि। मन्त्र पढकर अक्षत छोड दे।

कहकर अग्निपर अक्षत छोड़ दे।

छोड दे।

( ४ ) उद्धरण— उल्लेखनक्रमेणाऽनामिकाङ्गुष्ठाभ्यां मृद्मुद्धृत्य। दाहिने हाथकी अनामिका और

(५) अभ्यक्षण — उदकेनाऽभ्यक्ष्य। वेदीको जल लेकर सींच दे।

अँगूठेसे उल्लेखनक्रमसे रेखाओंपरसे मिट्टी निकालकर बायें हाथपर रखकर दाहिने हाथसे फेंक दे।

अग्निस्थापन — अब काँसेके पात्रमें अग्नि लाकर उसमेंसे क्रव्याद नामकी थोडी अग्नि निकालकर

वेदीके नैर्ऋत्यकोणपर रख दे। शेष अग्निको वेदीपर निम्न मन्त्रसे स्वाभिमुख स्थापित करे—ॐ अग्नि दुतं पुरो दधे हव्यवाहमुप ब्रुवे। देवाँ२ आ सादयादिह॥ 'ॐ वरदनामाग्ने सुप्रतिष्ठितो वरदो भव'

ग्रह-स्थापन-पूजन

नवग्रहादि देवताओंका आवाहन, पूजन करे। अक्षत लेकर निम्न मन्त्रोंसे पृथक्-पृथक् ग्रहोंका आवाहन करे—

याति भुवनानि पश्यन् ॥ अधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहितं सूर्यमावाहयामि, स्थापयामि । मन्त्र पढ्कर अक्षत

जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय। इमममुष्य पुत्रममुष्यै पुत्रमस्यै विश एष वोऽमी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानाछ

राजा।। अधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहितं सोममावाहयामि, स्थापयामि। मन्त्र पढ्कर अक्षत छोड् दे।

ईशानकोणमें किसी पीढ़ाके ऊपर वस्त्र बिछाकर उसपर नवग्रह-चक्र बनाये। फिर निम्न मन्त्रोंसे

सूर्य — ॐ आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च। हिरण्ययेन सविता रथेना देवो

चन्द्रमा — ॐ इमं देवा असपल्छसुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्यैष्ठ्याय महते

बृहस्पति — ॐ बृहस्पते अति यदर्यो अर्हाद् द्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु। धेहि तदस्मासु द्रविणं यद्दीदयच्छवस ऋतप्रजात

उपयामगृहीतोऽसि बृहस्पतये त्वैष ते योनिर्बृहस्पतये

अधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहितं बृहस्पतिमावाहयामि, स्थापयामि। मन्त्र पढ्कर अक्षत छोड् दे। शुक्र — ॐ अन्नात्परिस्रुतो रसं ब्रह्मणा व्यपिबत्क्षत्रं पयः सोमं प्रजापतिः।

ऋतेन सत्यिमिन्द्रियं विपानछं शुक्रमन्थस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोऽमृतं मधु॥

अधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहितं शुक्रमावाहयामि, स्थापयामि। मन्त्र पढ्कर अक्षत छोड् दे। शनि—ॐ शं नो देवीरिभष्टय आपो भवन्तु पीतये।शं योरिभ स्रवन्तु नः॥

अधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहितं शनैश्चरमावाहयामि, स्थापयामि। मन्त्र पढ़कर अक्षत छोड़ दे।

राहु— ॐ कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा। कया शचिष्ठया वृता॥

अधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहितं राहुमावाहयामि, स्थापयामि। मन्त्र पढ़कर अक्षत छोड़ दे।

केतु — ॐ केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे। समुषद्धिरजायथाः 11 अधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहितं केतुमावाहयामि, स्थापयामि। मन्त्र पढ़कर अक्षत छोड़ दे।

तदनन्तर निम्न मन्त्रोंको पढ़ते हुए पंचलोकपाल, वास्तोष्पति, क्षेत्रपाल तथा इन्द्रादि दस दिक्पालोंकी स्थापना करे और अक्षत छोडे-

ॐ गणपत्यादिपञ्चलोकपालेभ्यो नमः, पञ्चलोकपालानावाहयामि, स्थापयामि।

ॐ वास्तोष्पतये नमः, वास्तोष्पतिमावाहयामि, स्थापयामि।

ॐ क्षेत्रपालाय नमः, क्षेत्रपालमावाहयामि, स्थापयामि।

ॐ इन्द्रादिदशदिक्पालेभ्यो नमः, दशदिक्पालानावाहयामि, स्थापयामि।

प्रतिष्ठा — अक्षत लेकर निम्न मन्त्रसे उक्त देवताओंकी प्रतिष्ठा करे—

ॐ मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञछं समिमं दधातु। विश्वे देवास **डह** 

अधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहिताः सूर्यादिनवग्रहा गणपत्यादिपञ्चलोकपालवास्तोष्पतिक्षेत्रपालेन्द्रादिदश-

मादयन्तामो ३म्प्रतिष्ठ॥

दिक्पालाः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्त्। पूजन — गन्ध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि उपचारोंसे नवग्रहादि देवोंका पूजन करे, तदनन्तर

निम्न मन्त्रसे प्रार्थना करे-

ॐ ब्रह्मामुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च।

गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु॥

पूजाके अन्तमें बोले—अनेन यथालब्धोपचारपूजनेन सूर्याद्यनन्तान्तग्रहमण्डलदेवताः प्रीयन्ताम् , न मम।

सुपारीपर भी पूजन हो सकता है।

देवताओंका आवाहन करे-

निम्न मन्त्र पढते हुए अक्षत छोडे-

निम्न मन्त्र पढते हुए अक्षत छोडे-

निम्न मन्त्र पढते हुए आवाहन करे और अक्षत छोडे-

२. धनिष्ठादि पाँच नक्षत्रोंके अधिष्ठातृ देवताओंके नाम इस प्रकार हैं-

३. अग्न्युत्तारण एवं प्राणप्रतिष्ठाकी विधि पृ०सं० १४४ में दी गयी है।

दिशामें स्थापित कलशपर वस् देवताओंका आवाहन करे-

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

# धनिष्ठादि नक्षत्र देवतापुजन

वेदीके ईशानकोणपर ग्रहपीठके उत्तरकी ओर पाँच कलशोंका तथा उनके उत्तर दिशामें एक

कलश मृत्युञ्जय रुद्रके निमित्त भी स्थापित कर ले। १ पाँच कलशोंपर धनिष्ठा आदि पाँच नक्षत्रोंके

अधिदेवताओं <sup>२</sup> की स्थापनाके लिये स्वर्णकी प्रतिमा बनाकर अग्न्युत्तारणविधिसे उनकी प्राणप्रतिष्ठा

आदि कर ले<sup>३</sup> तथा उन प्रतिष्ठित प्रतिमाओंको कलशोंपर स्थापित कर दे। सामर्थ्यानुसार कुश अथवा

अधिष्ठाता वस् देवताओंका है। पश्चिमका कलश शतिभषा नक्षत्रके अधिष्ठाता वरुण देवताका है। इसी प्रकार उत्तर, दक्षिण तथा मध्यके कलश क्रमशः पूर्वाभाद्रपद नक्षत्रके स्वामी अजैकपाद्, उत्तराभाद्रपदके स्वामी अहिर्बुध्न्य तथा रेवतीके अधिष्ठाता पूषा देवताका है। स्थापित पाँच कलशोंपर निम्न रीतिसे वसु आदि

कलशोंको पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तथा मध्यमें स्थापित करे। पूर्वका कलश धनिष्ठा नक्षत्रके

(१) **वस्ओंका आवाहन**— हाथमें अक्षत लेकर निम्न मन्त्र पढ़कर पहले चतुष्कोणपर पूर्व

ॐ भुर्भुवः स्वः धनिष्ठानक्षत्राधिष्ठातारो वसव इहागच्छत इह तिष्ठत ॐ वसुभ्यो नमः, वसुन्

(२) **वरुणका आवाहन**— पूर्वकी भाँति दूसरे चतुष्कोणपर रखे कलशपर स्थापित वरुणप्रतिमापर

(३) **अजैकपाद्का आवाहन**—तीसरे चतुष्कोणके कलशपर स्थापित अजैकपाद्की प्रतिमापर

(४) **अहिर्बुध्न्यका आवाहन**— चौथे चतुष्कोणके कलशपर स्थापित अहिर्बुध्न्यकी प्रतिमापर

ऋतसदनमा

ॐ वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनी स्थो वरुणस्य ऋतसदन्यसि ।

🕉 भूभुंवः स्वः वरुणाय नमः, वरुणमावाह्यामि, स्थापयामि। (अक्षत छोड़ दे)

उत नोऽहिर्बुध्न्यः शृणोत्वज एकपात्पृथिवी

विश्वे देवा ऋतावृधो हुवाना स्तुता मन्त्राः कविशस्ता अवन्तु॥

१. पूर्वमें स्थापित कलशके समान इन छहों कलशोंको भी (पृ०सं० १४२ में दी हुई विधिके अनुसार) स्थापित कर ले।

ॐ वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्त्रधारम्। देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः॥

आवाह्यामि, स्थापयामि कहकर कलशपर स्थापित वसुओंकी प्रतिमापर अक्षत छोड़ दे।

वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य

🕉 भूर्भुवः स्वः अजैकपदे नमः, अजैकपदमावाहयामि, स्थापयामि।

वसवो वरुणश्चैव अजैकपातृतीयकम्। अहिर्बुध्न्यश्चतुर्थं च पूषाणं पञ्चमं तथा॥

🕉 नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः। बाहुभ्यामृत ते नमः॥

ॐ भूर्भुवः स्वः अहिर्बुध्न्याय नमः, अहिर्बुध्न्यमावाहयामि, स्थापयामि।

(५) **पूषाका आवाहन**—अन्तिम पंचम कलशपर स्थापित पूषाकी प्रतिमापर निम्न मन्त्रसे आवाहन करे और अक्षत छोडे-

ॐ पूषन् तव व्रते वयं न रिष्येम कदा चन।स्तोतारस्त इह स्मसि॥ ॐ भूर्भुवः स्वः पूष्णे नमः, पूषाणमावाहयामि, स्थापयामि।

# नक्षत्रदेवताओंका पूजन एवं प्रार्थना

आवाहनके अनन्तर गन्धाक्षतादि उपचारोंसे पाँचों देवताओंका पूजन तथा प्रार्थना करे—

(१) धनिष्ठा नक्षत्रके देवता वसु—'ॐ वसुभ्यो नमः' इस मन्त्रसे यथालब्धोपचार पूजन

करे तथा निम्न प्रार्थना करे-

ॐअधिष्ठातः धनिष्ठाया वसो तुभ्यं नमो नमः । मृतस्याऽस्य प्रसादात्ते सद्गतिः स्याच्छुभं च मे॥

(२) **शतिभषा नक्षत्रके देवता वरुण**—'ॐ वरुणाय नमः' इस मन्त्रसे यथालब्धोपचार

पूजन करे तथा निम्न प्रार्थना करे-

ॐ अधिष्ठातः शतर्क्षस्य नमो वरुण चाऽस्तु ते । पूजां मया कृतां भक्त्या गृहीत्वा सफलं कुरु॥

(३) पूर्वाभाद्रपद नक्षत्रके देवता अजैकपाद्—'ॐ अजैकपदे नमः' इस मन्त्रसे

यथालब्धोपचार पूजन करे तथा निम्न प्रार्थना करे-

ॐ पूर्वाभाद्रपदाधीश नमस्तेऽजैकपात् प्रभो । मृतस्य सद्गतिं कृत्वा मह्यं देहि शुभं फलम्॥

(४) उत्तराभाद्रपद नक्षत्रके देवता अहिर्बुध्न्य—'ॐ अहिर्बुध्याय नमः' इस मन्त्रसे यथालब्धोपचार पूजन करे तथा निम्न प्रार्थना करे-

ॐ उत्तराभाद्रपदाधीश अहिर्बुध्न्य नमोऽस्तु ते । पूजया वरदो भूत्वा मृतस्य कुरु सद्गतिम्॥

(५) रेवती नक्षत्रके देवता पृषा—'ॐ पृष्णे नमः' इस मन्त्रसे यथालब्धोपचार पृजन करे

तथा निम्न प्रार्थना करे-

ॐ नमस्ते रेवतीशान पूषन् तव मया कृताम् । पूजां गृहीत्वा वरदो भव कुर्याच्य सद्गतिम्॥

पुजनके बाद समर्पण — अनया पूजया धनिष्ठादिपञ्चकनक्षत्रदेवताः प्रीयन्ताम्, न मम। चौदह यमोंका स्थापन-पूजन—इस प्रकार नक्षत्रदेवताओंके पूजन-नमस्कारके बाद ईशान-

कोणमें दक्षिणोत्तरक्रमसे चौदह यमोंका अक्षतपुंजोंपर सुपारी रखकर निम्न रीतिसे आवाहन-पूजन करे—

(१) ॐ भूर्भुवः स्वः यमाय नमः, यमम् आवाहयामि, स्थापयामि।

(२) ॐ भूर्भवः स्वः धर्मराजाय नमः, धर्मराजम् आवाहयामि, स्थापयामि।

(३) ॐ भूर्भुवः स्वः मृत्यवे नमः, मृत्युम् आवाहयामि, स्थापयामि।

(४) ॐ भूर्भुवः स्वः अन्तकाय नमः, अन्तकम् आवाहयामि, स्थापयामि। (५) ॐ भूर्भुवः स्वः वैवस्वताय नमः, वैवस्वतम् आवाहयामि, स्थापयामि।

(६) ॐ भूर्भुवः स्वः कालाय नमः, कालम् आवाहयामि, स्थापयामि।

(७) ॐ भूर्भुवः स्वः सर्वभूतक्षयाय नमः, सर्वभूतक्षयम् आवाहयामि, स्थापयामि।

(८) ॐ भूर्भुवः स्वः औदुम्बराय नमः, औदुम्बरम् आवाहयामि, स्थापयामि।

(१०) ॐ भूर्भुवः स्वः नीलाय नमः, नीलम् आवाहयामि, स्थापयामि। (११) ॐ भूर्भुवः स्वः परमेष्ठिने नमः, परमेष्ठिनम् आवाहयामि, स्थापयामि।

(१२) ॐ भूर्भुवः स्वः वृकोदराय नमः, वृकोदरम् आवाहयामि, स्थापयामि।

(९) ॐ भूर्भुवः स्वः दध्नाय नमः, दध्नम् आवाहयामि, स्थापयामि।

(१३) ॐ भूर्भुवः स्वः चित्राय नमः, चित्रम् आवाहयामि, स्थापयामि। (१४) ॐ भूर्भुवः स्वः चित्रगुप्ताय नमः, चित्रगुप्तम् आवाहयामि, स्थापयामि।

प्रतिष्ठा — अक्षत लेकर निम्न मन्त्रको पढ्ते हुए चौदहों यमोंपर अक्षत छोड़े।

🕉 मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञछं समिमं दधातु।

विश्वे मादयन्तामो ३म्प्रतिष्ठ॥ देवास

इह तदनन्तर गन्ध, पुष्प, अक्षत आदिसे नाममन्त्रोंद्वारा पृथक्-पृथक् चौदह यमोंका पूजन करे-

यमादिचित्रगुप्ताश्चतुर्दशयमाः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु।

पूजनके बाद समर्पण—अनया पूजया चतुर्दशयमाः प्रीयन्ताम्, न मम।

## मृत्युंजय-पूजन

## यमोंके उत्तरकी ओर पहले स्थापित किये गये कलशपर मृत्युके अधिष्ठाता भगवान् मृत्युंजयका पूजन

करे। मृत्युंजयकी स्वर्णकी प्रतिमाका अग्न्युत्तारण तथा प्राणप्रतिष्ठा कर ले और उस प्राणप्रतिष्ठित रुद्रप्रतिमाको

कलशके ऊपर स्थापित कर आवाहन-पूजन करे।

निम्न मन्त्र पढ़कर अक्षत छोड़ते हुए आवाहन करे-

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् । उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥

तदनन्तर ॐ भूर्भुवः स्वः मृत्युञ्जयाय नमः, मृत्युञ्जयम् आवाहयामि, स्थापयामि। मृत्युञ्जय सुप्रतिष्ठितो वरदो भव-कहकर प्रतिष्ठा करे।

पूजन-प्रार्थना — ॐ भूर्भुवः स्वः मृत्युञ्जयाय नमः — इस मन्त्रसे गन्ध, अक्षत, पुष्प आदिसे

पूजनकर निम्न रीतिसे उनकी प्रार्थना करे-ॐ हस्ताम्भोजयुगस्थकुम्भयुगलादुद्धृत्य तोयं शिरः सिंचन्तं करयोर्युगेन दधतं स्वाङ्के सकुम्भौ करौ।

अक्षस्त्रङ्मृगहस्तमम्बुजगतं मूर्द्धस्थचन्द्रस्रवत् पीयूषार्द्रतनुं भजे सगिरिजं त्र्यक्षं च मृत्युञ्जयम्॥ समर्पण — अनया पूजया मृत्युञ्जयः प्रीयताम्, न मम।

### पंचसूक्तपाठके लिये ब्राह्मण-वरण

दाहिने हाथमें त्रिकुश, अक्षत, जल तथा वरणसामग्री लेकर निम्न संकल्प करे-

वरणसंकल्प—ॐ अद्य पूर्वोच्चारितग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ""'गोत्रः ····'शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहमिस्मिन् धनिष्ठादिपञ्चकशान्तिकर्मणि सपरिवारस्य मम गृहे दीर्घायुरारोग्यशुभतासिद्ध्यर्थं

तत्तन्नक्षत्राधिष्ठातृदेवसूक्तानां (तत्तन्मन्त्राणां वा) जपकर्तृत्वेन विविधगोत्रान् विविधनामधेयान् ब्राह्मणान् युष्मान् एभिर्वरणद्रव्यैर्वृणे।

पंचसूक्त अथवा पंचमन्त्र जापक पाँच ब्राह्मणोंका (अथवा लाघव करना हो तो एक ब्राह्मणके द्वारा भी किया जा सकता है।) गन्धादि उपचारसे पूजन कर वरणसामग्रीद्वारा उनका वरण कर संकल्पजल और

वरणसामग्री दे दे। \* अग्न्युत्तारण तथा प्राणप्रतिष्ठा पृ०-सं० १४४ के अनुसार कर ले। ब्राह्मण बोलें—**वृताः स्मः।** 

अग्नेष्ट्वा

सर्वं

तरणिर्विश्वदर्शतो

वरण करके प्रार्थना करे—यथाविधिसूक्तानि पठध्वं वा तत्तन्मन्त्रान् जपध्वम्। वृत ब्राह्मण आचमन-प्राणायाम करके सूक्तोंका पाठ या मन्त्रोंका जप प्रारम्भ कर दें।

### पाँच कलशोंके पाँच सूक्त

### प्रथम कलशमन्त्र

ॐ कृणुष्व पाजः प्रिप्तितं न पृथ्वीं याहि राजेवामवाँ२ इभेन।

तृष्वीमनु प्रिप्तितं द्रूणानोऽस्ताऽिस विध्य रक्षसस्तिपिष्ठैः॥

तव भ्रमास आशुया पतन्त्यनुस्पृश धृषता शोशुचानः।

तपूछंष्यग्ने जुह्वा पतङ्गानसन्दितो वि सृज विष्वगुल्काः॥

प्रित स्पशो वि सृज तूर्णितमो भवा पायुर्विशो अस्या अदब्धः।

यो नो दूरे अघशछंसो यो अन्त्यग्ने मा किष्टे व्यथिरा दधर्षीत्॥

उदग्ने तिष्ठ प्रत्या तनुष्व न्यमित्राँ२ ओषतात्तिग्महेते।

यो नो अरातिछं समिधान चक्रे नीचा तं धक्ष्यतसं न शुष्कम्॥

ऊर्ध्वो भव प्रति विध्याध्यस्मदाविष्कृणुष्व दैव्यान्यग्ने।

अव स्थिरा तनुहि यातुजूनां जामिमजािमं प्र मृणीिह शत्रून्।

(शु०यजु० १३।९—१३)

सादयामि॥

वशे॥

सूर्य।

अनेन रक्षोघ्नसूक्तपाठाख्येन कर्मणा वसवः प्रीयन्ताम्, न मम।

### द्वितीय कलशमन्त्र

तेजसा

बिभ्राड् बृहत्पिबतु सोम्यं मध्वायुर्दधद्यज्ञपतावविह्नतम्। वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजाः पुपोष पुरुधा वि राजति॥ वहन्ति त्यं जातवेदसं देवं उदु केतवः। सूर्यम्॥ दुशे विश्वाय पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनाँ२ येना त्वं पश्यसि॥ वरुण दैव्यावध्वर्यू गतछं रथेन सूर्यत्वचा। आ मध्वा यज्ञछ समञ्जाथे॥ तं प्रत्नथा ऽयं वेनश्चित्रं देवानाम्॥ आ न इडाभिर्विदथे सुशस्ति विश्वानरः सविता देव एतु। अपि यथा युवानो मत्सथा नो विश्वं जगदिभिपित्वे मनीषा॥ वृत्रहन्नुदगा अभि यदद्य कच्च

ते

ज्योतिष्कृदसि

तदिन्द्र

विश्वमा भासि रोचनम्॥ तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तोविततछ सं जभार। यदेदयुक्त हरितः सधस्थादाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मै॥ तिमन्त्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते द्योरुपस्थे। अनन्तमन्यद्गुशदस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः सं भरन्ति॥ असि सूर्य बडादित्य महाँ२ असि। महिमा पनस्यतेऽद्धा देव महाँ२ महस्ते सतो असि॥ बट् सूर्य श्रवसा महाँ२ असि सत्रा देव महाँ२ असि। देवानामसूर्यः पुरोहितो विभु ज्योतिरदाभ्यम्॥ सूर्यं विश्वेदिन्द्रस्य इव वसूनि जाते जनमान ओजसा प्रति भागं न दीधिम॥ अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निरछहंसः पिपृता निरवद्यात्। तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः॥ आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च। हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्॥ अनेन सूर्यसूक्तपाठाख्येन कर्मणा वरुणः प्रीयताम् , न मम। तृतीय कलशमन्त्र 🕉 आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः क्षोभणश्चर्षणीनाम्। संक्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः शतछ सेना अजयत् साकमिन्द्रः॥ संक्रन्दनेनानिमिषेण जिष्णुना युत्कारेण दुश्च्यवनेन धृष्णुना। तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्वं युधो नर इषुहस्तेन वृष्णा॥ स इषुहस्तैः स निषङ्गिभिर्वशी सछस्रष्टा स युध इन्द्रो गणेन। सछसृष्टजित्सोमपा बाहुशर्घ्युग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता॥ बृहस्पते परि दीया रथेन रक्षोहाऽमित्राँ२ अपबाधमानः। प्रभञ्जन्त्सेनाः प्रमृणो युधा जयन्नस्माकमेध्यविता रथानाम्॥ बलविज्ञाय स्थविरः प्रवीरः सहस्वान् वाजी सहमान उग्रः।

(शु॰यजु॰ ३३। ३०–४३) अभिवीरो अभिसत्वा सहोजा जैत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोवित्॥ गोविदं वज्रबाहुं जयन्तमज्म प्रमणन्तमोजसा। इमछ सजाता अनु वीरयध्वमिन्द्रछ सखायो अनु सछ रभध्वम्॥ अभि गोत्राणि सहसा गाहमानोऽदयो वीरः शतमन्युरिन्द्रः। दुश्च्यवनः पृतनाषाडयुध्योऽस्माकछं सेना अवतु प्र युत्सु॥ इन्द्र आसां नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः।

(शु॰यजु॰ १७। ३३–४९)

सुव॥

देवसेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्॥ इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुताछ शर्ध उग्रम्। महामनसां भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयतामुदस्थात्॥ उद्धर्षय मघवन्नायुधान्युत्सत्वनां मामकानां मनाछसि। उद्वृत्रहन् वाजिनां वाजिनान्युद्रथानां जयतां यन्तु घोषाः॥ अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तु। अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्माँ२ उ देवा अवता हवेषु॥ अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती गृहाणाङ्गान्यप्वे परेहि। अभि प्रेहि निर्दह हृत्सु शोकैरन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम्॥ अवसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसछंशिते। गच्छामित्रान् प्र पद्यस्व माऽमीषां कं चनोच्छिषः॥ इन्द्रो वः शर्म यच्छतु। जयता नर सन्तु बाहवोऽनाधृष्या यथाऽसथ॥ उग्रा असौ या सेना मरुतः परेषामभ्यैति न ओजसा स्पर्धमाना। तां गृहत तमसाऽपव्रतेन यथाऽमी अन्यो अन्यं न जानन्॥ सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव। बाणाः तन्न इन्द्रो बृहस्पतिरदितिः शर्म यच्छतु विश्वाहा शर्म यच्छतु॥ मर्माणि ते वर्मणा छादयामि सोमस्त्वा राजाऽमृतेनानुवस्ताम्। उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वाऽनु देवा मदन्तु॥

### अनेन अप्रतिरथसूक्तपाठाख्येन कर्मणा अजैकपाद् प्रीयताम्, न मम। चतुर्थ कलशमन्त्र

ॐ नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः। बाहुभ्यामुत ते नमः॥

या ते रुद्र शिवा तनूरघोराऽपापकाशिनी।

तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीहि॥

यामिषुं गिरिशन्त हस्ते बिभर्घ्यस्तवे।

शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिछसीः पुरुषं जगत्॥

शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामिस।

यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मछसुमना असत्॥

अध्यवोचदिधवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक्।

असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभुः सुमङ्गलः। ये चैनछरुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशोऽवैषाछहेड ईमहे॥ असौ योऽवसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः।

अहीँश्च सर्वाञ्जम्भयन्त्सर्वाश्च यातुधान्योऽधराची: परा

उतैनं गोपा

नमोऽस्तु

```
अथो ये
                 अस्य सत्वानोऽहं तेभ्योऽकरं
                                                    नमः॥
                                   धन्वनस्त्वमुभयोरार्त्योर्ज्याम्।
 प्रमुञ्च
         ते
                                        भगवो
               हस्त इषवः परा
                                    ता
 याश्च
                                                     वप॥
 विज्यं
          धनुः कपर्दिनो विशल्यो
                                         बाणवाँ२
                                                     उत्।
 अनेशन्नस्य
                    इषव आभुरस्य निषङ्गधिः॥
              या
              हेतिर्मीदुष्टम हस्ते बभूव ते
                                                    धनुः।
                                   परि
 तयाऽस्मान्विश्वतस्त्वमयक्ष्मया
                                                    भुज॥
                 धन्वनो हेतिरस्मान्वृणक्तु
 परि
          ते
                                                 विश्वतः।
          य इषुधिस्तवारे अस्मिन धेहि
 अथो
                                                    तम्॥
                                                  शतेषुधे।
                    धनुष्ट्वछंसहस्राक्ष
 अवतत्य
 निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना
                                                     भव॥
                                                  धुष्णवे।
                    आयुधायानातताय
 नमस्त
 उभाभ्यामृत ते नमो बाहुभ्यां
                                              धन्वने ॥
                                           तव
 मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम्।
 मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः॥
 मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिष:।
 मा नो वीरान् रुद्र भामिनो वधीर्हविष्मन्तः सदमित् त्वा हवामहे॥
                                                  (शु०यजु० १६।१-१६)
 अनेन रुद्रसूक्तपाठाख्येन कर्मणा अहिर्बुध्यः प्रीयताम्, न मम।
                   पंचम कलशमन्त्र
🕉 ऋचं वाचं प्र पद्ये मनो यजुः प्र पद्ये सामं प्राणं प्र पद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्र पद्ये।
                 सहौजो
                                  मिय
वागोजः
                                             प्राणापानौ ॥
यन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वातितृण्णं बृहस्पतिर्मे तद्दधातु।
           नो
                           भुवनस्य यस्पति:॥
शं
                 भवतु
          स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गों देवस्य
                                                   धीमहि।
भूर्भुवः
धियो
                 यो
                                                प्रचोदयात्॥
                                 नः
         नश्चित्र
                    आ भुवदूती सदावृधः
                                                    सखा।
कया
                         शचिष्ठया
                                                     वृता॥
कया
                मदानां मछहिष्ठो
कस्त्वा
           सत्यो
                                                मत्सदन्धसः।
                         चिदारुजे
दुढा
                                                      वसु॥
अभी
                     णः सखीनामविता
                                                 जरितृणाम्।
           षु
```

अदृश्रन्नदृश्रन्नुदहार्यः स दृष्टो मृडयाति नः॥

मीढुषे।

नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय

| शतं                                                   |                               |                       |             |              | भवास्यूतिभि:॥           |  |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------------------|--|--|
| कया                                                   | त्वं                          | न ऊत्य                | गभि         | प्र मन       | दसे वृषन्।              |  |  |
| कया                                                   |                               | स्तोतृभ्य             |             | आ            | भर ॥                    |  |  |
| इन्द्रो                                               | इन्द्रो विश्वस्य राजित।       |                       |             |              |                         |  |  |
| शं                                                    | नो                            | अस्तु                 | द्विपदे     | शं           | चतुष्पदे ॥              |  |  |
| शं नो                                                 | मित्रः                        | शं                    | वरुण:       | शं नो        | भवत्वर्यमा ।            |  |  |
| शं न                                                  | इन्द्रो                       | बृहस्पति              | : शं        | नो           | विष्णुरुरुक्रमः ॥       |  |  |
| शं र                                                  | नो वार                        | तः पवत                | गळं इ       | शं नस्त      | ापतु सूर्यः ।           |  |  |
| शं                                                    | न व                           | <b>त्रिक्रदद्देवः</b> | पर्जन्यं    | ो अ          | भे वर्षतु ॥             |  |  |
| अहानि                                                 | शं भव                         | न्तु नः               | शछ          | रात्री: प्र  | ति धीयताम् ।            |  |  |
| शं न                                                  | इन्द्राग्नी                   | भवतामवोभि             | : शं        | न इन्द्राव   | <b>रुणा रातह</b> व्या । |  |  |
| शं न                                                  | इन्द्रापूषणा                  | वाजसातौ               | शमिन्द्रासो | मा सुविता    | य शं योः॥               |  |  |
| शं                                                    | नो रं                         | देवीरभिष्टय           | आपो         | भवन          | तु पीतये।               |  |  |
| शं                                                    | 7                             | प्रोरभि               | ,           | स्रवन्तु     | नः ॥                    |  |  |
| स्योना                                                | पृथिवि                        | ा नो                  | ٠ .         | भवानृक्षरा   | निवेशनी ।               |  |  |
| यच्छा                                                 |                               | न:                    | ञ्          | ार्म         | सप्रथाः ॥               |  |  |
| आपो                                                   | हि ष                          | ठा मयो <sup>९</sup>   | भुवस्ता     | न ऊ          | र्जे दधातन ।            |  |  |
| महे                                                   | महे रणाय चक्षसे॥              |                       |             |              |                         |  |  |
| यो                                                    | <b>व</b> :                    | शिवतमो                | रसस्तस्य    | भाज          | यतेह नः ।               |  |  |
| उशतीरिव                                               | उशतीरिव मातरः ॥               |                       |             |              |                         |  |  |
| तस्मा                                                 | अरं                           | गमाम व                | गे यस्      | य क्षया      | य जिन्वथ।               |  |  |
| आपो                                                   | आपो जनयथा च नः॥               |                       |             |              |                         |  |  |
| द्यौ: शार्र                                           | न्तरन्तरिक्षछंश               | ान्तिः पृथिर्व        | ो शान्तिरा  | पः शान्तिरो  | षधयः शान्तिः।           |  |  |
| वनस्पतय:                                              | शान्तिर्वि                    | श्वे देवा:            | शान्ति      | नर्ब्रह्म श  | न्तिः सर्वछ             |  |  |
| शान्तिः                                               | शान्तिरेव                     | शान्तिः               | सा          | मा           | शान्तिरेधि ॥            |  |  |
| दृते दृष्ठा                                           | ह मा मि                       | त्रस्य मा             | चक्षुषा सर  | र्वाणि भूता  | ने समीक्षन्ताम्।        |  |  |
| मित्रस्याहं                                           | चक्ष्                         | ुषा र                 | पर्वाणि     | भूतानि       | समीक्षे ।               |  |  |
| मित्रस्य                                              | मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥ |                       |             |              |                         |  |  |
| दृते दृछंह                                            | मा। ज्यं                      | क्ति सन्दृशि          | जीव्यासं    | ज्योक्ते सन् | दृशि जीव्यासम्॥         |  |  |
| नमस्ते                                                | हरसे                          | शोचि                  | त्रषे       | नमस्ते       | अस्त्वर्चिषे ।          |  |  |
| अन्याँस्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यछ शिवो भव॥ |                               |                       |             |              |                         |  |  |
| नमस्ते                                                | _                             |                       |             |              | स्तनयित्नवे ।           |  |  |
|                                                       |                               | •                     |             |              | समीहसे ॥                |  |  |
| यतो                                                   | यतः                           | समीहसे                | ततो         | नो अ         | भियं कुरु ।             |  |  |

शं

स्याम

क्रुरु

तच्चक्षुर्देवहितं पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतछ शृणुयाम शरदः शतं प्र ब्रवाम शरदः शतमदीनाः

शरद:

नः

अनेन शान्तिस्क्तपाठाख्येन कर्मणा पृषा प्रीयताम्, न मम।

शतं

प्रजाभ्योऽभयं

भूयश्च

सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः॥

पशुभ्य:॥

शतात्॥

(शु०यजु० ३६।१-२४)

पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्।

नः

शरदः

## हवन-विधान

## हवनकर्मके लिये ब्रह्माका वरण कर ले। पाँच नक्षत्रोंके अधिष्ठाता देवताओंके साथ ही सभी आवाहित

देवताओंको आहुति प्रदान करे। हवनसे पूर्व कुशकण्डिका-विधान कर ले।\* पूर्वमें वेदीपर अग्नि स्थापित

हुई है। अत: कुशास्तरण कर ले। वेदीके पूर्व उत्तराग्र तीन कुश रखे। इसी प्रकार दक्षिण भागमें पूर्वाग्र तीन कुश या दूर्वा रखे। पश्चिम भागमें उत्तराग्र तीन कुश रखे। उत्तर भागमें पूर्वाग्र तीन कुश रखे। यज्ञीय

सामग्रियोंको यथास्थान रख ले। वरद नामक अग्निका ध्यान करे और गन्ध-पुष्पादिसे संक्षेपमें पूजन कर ले। तदनन्तर हवन करे-

कर्ता दाहिने घुटनेको भूमिसे लगाकर जलती हुई अग्निमें निम्न रीतिसे आहुति दे। सर्वप्रथम आघाराज्य-

होम करे। ये चार आहुतियाँ घीसे दी जायँगी। आघार होम — (१) ॐ प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये न मम। मनमें बोलकर घीकी आहुति

दे और स्रुवामें बचे हुए घीकी एक बूँद प्रोक्षणीमें डाले। (२) ॐ इन्द्राय स्वाहा, इदिमन्द्राय न मम। मनमें बोलकर घीकी आहुति दे और स्रुवामें बचे हुए

घीकी एक बूँद प्रोक्षणीमें डाले।

आज्यहोम — (३) ॐ अग्नये स्वाहा, इदमग्नये न मम। बोलकर घीकी आहुति दे और सुवामें

बचे हुए घीकी एक बूँद प्रोक्षणीमें डाले।

(४) ॐ सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय न मम। बोलकर घीकी आहुति दे और स्रुवामें बचे हुए घीकी

एक बूँद प्रोक्षणीमें डाले।

तदनन्तर घीसे वराहुति प्रदान करे-

वराहुति—

ॐ गणानां त्वा गणपतिछं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिछं हवामहे निधीनां त्वा निधिपति हवामहे

वसो मम। आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्॥ स्वाहा॥ ॐ अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके न मा नयति कश्चन। ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्॥ स्वाहा॥

\* कुशकण्डिका-विधान यहाँ संक्षेपमें दिया है। इसकी पूरी विधि परिशिष्ट (पृ०-सं० ४०५)-में दी गयी है।

यजमान हाथमें जल लेकर द्रव्य-त्यागके लिये बोले-अस्मिन् होमकर्मणि या या यक्ष्यमाणदेवता

ताभ्यस्ताभ्य इमं हवनीयद्रव्यं परित्यक्तं यथादैवतम् अस्तु, न मम। नवग्रहादि होम

प्रत्येक देवताओंको नवग्रहोंकी लकड़ी<sup>१</sup>के साथ शाकल्यसे<sup>२</sup> एक-एक या आठ-आठ आहुतियाँ दे। सूर्य—

आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च। άE

हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्॥ अधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहिताय सूर्याय स्वाहा।

चन्द्र—

ॐ इमं देवा असपत्नछं सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्यैष्ठ्याय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय।

इमममुष्य पुत्रममुष्यै पुत्रमस्यै विश एष वोऽमी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानाछराजा।।

अधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहिताय सोमाय स्वाहा। मंगल-

🕉 अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्। अपाछः रेताछंसि जिन्वति॥ अधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहिताय भौमाय स्वाहा।

बुध— ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्विमष्टापूर्ते सछ सृजेथामयं च। अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत॥

अधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहिताय बुधाय स्वाहा। बृहस्पति-

ॐ बृहस्पते अति यदर्यो अर्हाद् द्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु। यद्दीदयच्छवस ऋतप्रजात उपयामगृहीतोऽसि बृहस्पतये त्वैष ते योनिर्बृहस्पतये अधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहिताय बृहस्पतये स्वाहा।

शुक्र-ॐ अन्नात्परिस्नुतो रसं ब्रह्मणा व्यपिबत् क्षत्रं पयः सोमं प्रजापतिः।

ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानछ शुक्रमन्थस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोऽमृतं मधु॥ अधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहिताय शुक्राय स्वाहा।

शनि—

१. अर्कः पलाशखदिरावपामार्गोऽथ पिप्पलः। औदुम्बरः शमी दूर्वा कुशाश्च समिधः क्रमात्॥ (मत्स्यपु० ९३।२७) मदार, पलाश, खैर, चिचिड़ा, पीपल, गूलर, शमी, दूब और कुश—ये क्रमश: सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शिन, राहु और केतु ग्रहोंकी समिधाएँ हैं।

तदस्मासु द्रविणं धेहि

ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः॥

२. समित्तिलचर्वाज्यद्रव्यैः सूर्यादिग्रहाणामेकैकाहुतिर्दातव्या। (बृहत्प्रेतमञ्जरी)

अधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहिताय शनैश्चराय स्वाहा।

अधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहिताय राहवे स्वाहा।

राहु—

केतु— 🕉 केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे। समुषद्भिरजायथाः ॥

अधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहिताय केतवे स्वाहा। पंचलोकपाल, वास्तोष्पति, क्षेत्रपाल तथा दिक्पाल—ॐ गणपत्यादिपञ्चलोकपालेभ्यः

🕉 कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा।कया शचिष्ठया वृता॥

स्वाहा। ॐ वास्तोष्पतये स्वाहा। ॐ क्षेत्रपालाय स्वाहा। ॐ इन्द्रादिदशदिक्पालेभ्यः स्वाहा।

नक्षत्रोंके अधिष्ठाता देवों तथा मृत्युंजयके निमित्त हवन — जिस नक्षत्रमें निधन

हुआ हो सर्वप्रथम उस नक्षत्रके देवताको १०८ तथा अन्य देवताओंको २८ अथवा आठ-आठ आहुति शाकल्यसे दे<sup>१</sup>—

वसु—

वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम्। देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः॥ वसवे स्वाहा॥

वरुण-

ॐ वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनी स्थो वरुणस्य ऋतसदन्यसि।

वरुणस्य ऋतसदनमिस वरुणस्य ऋतसदनमा सीद॥ वरुणाय स्वाहा॥

अजैकपाद्-नोऽहिर्बुध्न्यः शृणोत्वज एकपात्पृथिवी

विश्वे देवा ऋतावृधो हुवाना स्तुता मन्त्राः कविशस्ता अवन्तु ॥ अजैकपदे स्वाहा ॥

अहिर्बुध्न्य—

उतो नमस्ते रुद्र इषवे मन्यव त नमः।

अहिर्बुध्न्याय ते बाहुभ्यामृत नमः॥ स्वाहा॥ पूषा–

पूषन् व्रते वयं रिष्येम न तव कदा चन।

स्तोतारस्त स्मसि॥ पृष्णो इह स्वाहा॥ मृत्युञ्जय—

यजामहे पुष्टिवर्धनम्। άE त्र्यम्बकं सुगन्धिं उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥ मृत्युञ्जयाय स्वाहा॥

चतुर्दश यम-हवन

(१) ॐ यमाय स्वाहा, (२) ॐ धर्मराजाय स्वाहा, (३) ॐ मृत्यवे स्वाहा, (४) ॐ अन्तकाय

१. यस्मिन्नक्षत्रे मरणं जातं तन्नक्षत्रदेवताया: प्रधानत्वात्प्रथममष्टोत्तरशतं जुहुयात्, अन्येषां चतुर्णां अष्टाविंशतिमष्टौ वा जुहुयात्॥

(बृहत्प्रेतमंजरी)

फिर घीसे निम्न मन्त्रद्वारा १६ आहुतियाँ दे—

(८) ॐ औदुम्बराय स्वाहा, (९) ॐ दध्नाय स्वाहा, (१०) ॐ नीलाय स्वाहा, (११) ॐ परमेष्ठिने स्वाहा, (१२) ॐ वृकोदराय स्वाहा, (१३) ॐ चित्राय स्वाहा तथा (१४) ॐ चित्रगुप्ताय स्वाहा।

ॐ यमाय त्वाऽङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा । स्वाहा घर्माय स्वाहा घर्मः पित्रे॥ स्वाहा॥ इसके बाद निम्न मन्त्रोंसे आहृति दे-ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः ॥ स्वाहा॥

ॐ आपो हि ष्ठा मयोभ्वस्ता न ऊर्जे दधातन। महे रणाय चक्षसे॥ स्वाहा॥ ॐ यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः। उशतीरिव मातरः॥ स्वाहा॥ ॐ तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ।आपो जनयथा च नः॥ स्वाहा॥

ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि।धियो यो नः प्रचोदयात्॥ स्वाहा॥

शान्तिरन्तरिक्षछं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः

शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वेछं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि॥ स्वाहा॥ άE ब्रध्नमरुषं परि तस्थुषः। रोचन्ते रोचना दिवि चरन्तं

हरी विपक्षसा रथे। शोणा धृष्ण् ૐ नृवाहसा॥ स्वाहा॥ काम्या

🕉 यद्वातो अपो अगनीगन्प्रियामिन्द्रस्य तन्वम्। एतछ स्तोतरनेन पथा पुनरश्वमावर्तयासि नः॥ स्वाहा॥ ॐ वसवस्त्वाञ्जन्तु गायत्रेण छन्दसा रुद्रास्त्वाञ्जन्तु त्रैष्टुभेन छन्दसा ऽऽदित्यास्त्वाञ्जन्तु जागतेन छन्दसा।

एतदन्नमत्त देवा एतदन्नमद्धि प्रजापते॥ स्वाहा॥ भूर्भ्व:स्वर्लाजी३ ञ्छाची३न्यव्ये गव्य

ॐ कः स्विदेकाकी चरति क उ स्विजायते पुनः। किछ स्विद्धिमस्य भेषजं किम्वावपनं महत्॥ स्वाहा॥ ॐ सूर्य एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः।अग्निर्हिमस्य भेषजं भूमिरावपनं महत्॥ स्वाहा॥

ॐ का स्विदासीत्पूर्विचित्तिः किछं स्विदासीद् बृहद्वयः । का स्विदासीत्पिलिप्पिला का स्विदासीत्पिशङ्गिला।। स्वाहा।। द्यौरासीत्पूर्वचित्तिरश्व आसीद् बृहद्वयः।अविरासीत्पिलिप्पिला रात्रिरासीत्पिशङ्गिला॥ स्वाहा॥

# आवाहित देवताओंका होम

# 🕉 गणानां त्वा गणपतिछ हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिछ हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिछ हवामहे

वसो मम। आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्॥ स्वाहा॥

ॐ अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके न मा नयति कश्चन। ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्॥ स्वाहा॥

यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो

अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुशःस मा न आयुः प्र मोषीः॥ वरुणाय स्वाहा॥

ॐ आवाहितदेवताभ्यः स्वाहा।

ॐ स्थानदेवताभ्यः स्वाहा।

ॐ कुलदेवताभ्यः स्वाहा।

ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा।

άε

### अग्निपूजन

उक्तिं

हेडो

यज्ञियाः

वि

अस्या

अव

मध्यमछ

उषसो

देवस्य

नेदिष्ठो

सहस्रं

यासिसीष्ठाः।

पाशाविततामहान्तः।

व्युष्टौ।

श्रथाय।

ॐ अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्।

युयोध्यस्मज्जुहराणमेनो भूयिष्ठां ते नम

स्वाहास्वधायुताय वरदनामाग्नये नमः। इस मन्त्रसे गन्धाक्षतपुष्पादिद्वारा अग्निकी पूजा करे। स्विष्टकृत् होम

## चरु, तिलादि द्रव्य तथा घीको सुवामें लेकर खड़ा हो जाय। अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा, इदमग्नये

विद्वान्

भवोती

ये

पाशमस्मदवाधमं

बलिदान

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

स्विष्टकृते, न मम। कहकर आहुति दे।

हवनसे बचे हुए स्रुवाके घीको प्रोक्षणीपात्रमें छोड़ दे। नवाहुति

ॐ भूः स्वाहा, इदमग्नये न मम।

नवाहुति बैठकर प्रदान करे-

ॐ भुवः स्वाहा, इदं वायवे न मम।

ॐ स्वः स्वाहा, इदं सूर्याय न मम।

अग्ने वरुणस्य

यजिष्ठो वह्नितमः शोशुचानो विश्वा द्वेषाछंसि प्र मुमुग्ध्यस्मत्॥स्वाहा॥ इदमग्नीवरुणाभ्यां न मम।

नो अग्नेऽवमो άE त्वं स

अव यक्ष्व नो वरुणछ रराणो व्रीहि मृडीकछ सुहवो न एधि॥ स्वाहा॥ इदमग्नीवरुणाभ्यां न मम।

ॐ अयाश्चाग्नेऽस्यनभिशस्तिपाश्च सत्यिमत्वमयाऽअसि।अया नो यज्ञं व्वहास्यया नो धेहि भेषजः॥ स्वाहा॥ इदमग्नयेऽयसे न मम।

άE येते शतं वरुण तेभिर्नोऽअद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्काः ॥ स्वाहा ॥ इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो

देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्केभ्यश्च, न मम। उदुत्तमं άE वरुण

अथा वयमादित्य व्रते तवानागसोऽअदितये स्याम॥ स्वाहा॥ इदं वरुणायादित्यायादितये न मम।

(मौन होकर) ॐ प्रजापतये स्वाहा॥ इदं प्रजापतये न मम।

# आवाहितदेवेभ्यो नमः, गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। आवाहितदेवेभ्यो नमः, दिधमाषभक्तबलिं समर्पयामि।

अनेन बलिदानेन सर्वे देवाः प्रीयन्ताम्, न मम। पूर्णाहुति

यजमान हाथ-पैर धोकर आचमन कर ले, फिर गरीके गोलेका ऊपरी हिस्सा कुछ काटकर उसमें घी

भर दे। उसे लाल कपड़ेसे लपेटकर घृतपूर्ण गरीके गोलेको स्नुवाके ऊपर रख दे। फिर '**ॐ पूर्णाहुत्यै नमः**' कहकर पंचोपचार पूजन कर ले। तदनन्तर दाहिने हाथमें स्रुवाको लेकर खड़ा हो जाय और इस मन्त्रको पढ़ते हुए पूर्णाहुति प्रदान करे-

पत।

स्वाहा॥

इदमग्नये वैश्वानराय वसुरुद्रादित्येभ्यः शतक्रतवे सप्तवतेऽअग्नये अद्भ्यश्च न मम।

ૐ

हुतावशेष एक बूँद घी प्रोक्षणीपात्रमें डाल दे। वसोर्धारा

पूर्णा दर्वि परा पत सुपूर्णा पुनरा

विक्रीणावहा इषमूर्जः शतक्रतो॥

आज्यस्थालीमें बचे हुए घीको लेकर निम्न मन्त्र पढ़ते हुए स्रुवासे अग्निमें धारा गिराये—

🕉 वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्त्रधारम्॥

देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः॥स्वाहा॥ इदमग्नये वैश्वानराय, न मम।

च्यायुष्— इसके बाद अग्निकी प्रदक्षिणा करके अग्निके पश्चिम तरफ पूर्वीभिमुख बैठ जाय। फिर ईशान-

कोणसे स्रुवासे भस्म लेकर आचार्य दाहिने हाथकी अनामिकासे दाहिने हाथकी अनामिकासे स्वयं तथा यजमानको

निम्न मन्त्रोंसे लगाये—

ॐ **त्र्यायुषं जमदग्ने:**—कहकर ललाटमें लगाये।

🕉 कश्यपस्य त्र्यायुषम् — कहकर ग्रीवा (कण्ठ)-में लगाये।

🕉 यद्देवेषु त्र्यायुषम् — कहकर दक्षिण बाहुमूलमें लगाये। ॐ तन्नोऽस्तु त्र्यायुषम्—कहकर हृदयमें लगाये।

संस्त्रवप्राशन — प्रोक्षणीपात्रवाले घीको लेकर किसी अन्य पात्रमें रखकर पी ले अथवा सूँघ ले, फिर आचमन करे। पवित्रीद्वारा प्रणीताके जलसे अपने ऊपर मार्जन करे। पवित्रीको अग्निमें छोड़ दे।

पूर्णपात्रदान — पहलेसे चावल भरकर रखे गये पूर्णपात्रको कुश, वृषनिष्क्रय-दक्षिणा, जल एवं अक्षत लेकर ब्रह्माके लिये पूर्णपात्रदानका संकल्प करे-

जलसे अपने तथा यजमानके मस्तकपर मार्जन करे और उन कुशाओंको अग्निमें छोड़ दे। ब्रह्मग्रन्थि खोल दे। 🕉 आपः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्ततमास्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्। वर्हिहोम — इसके बाद जिस क्रमसे वेदीके चारों ओर कुश बिछाये हैं, उसी क्रमसे उन्हें उठाकर

ॐ अद्य पूर्वोच्चारितग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ""गोत्र: ""शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहं पञ्चकशान्त्यङ्गभूतहोमकर्मीण कृताकृतावेक्षणरूपब्रह्मकर्मप्रतिष्ठार्थमिदं वृषनिष्क्रयभूतद्रव्यसहितं सद्क्षिणं

पूर्णपात्रं प्रजापतिदैवतं ""गोत्राय ""शर्मणे ब्राह्मणाय ब्रह्मणे भवते सम्प्रददे।

'ॐ द्यौस्त्वा ददातु पृथिवी त्वा प्रतिगृह्णातु' बोलकर ब्रह्मा यजमानसे पूर्णपात्र ले ले। इसके बाद अग्निके पश्चिम भागमें प्रणीताका जल गिराकर निम्न मन्त्र पढ़ते हुए उपयमन कुशोंके द्वारा उस

तथा तर्पणका दशांश मार्जन करे।

घीसे प्रोक्षण कर निम्न मन्त्र पढ़ते हुए उनको अग्निमें छोड़ दे—

ॐ देवा गातुविदो गातुं वित्त्वा गातुमित। मनसस्पत इमं देव यज्ञछ स्वाहा वाते धाः॥ स्वाहा॥ तर्पण — नक्षत्रके अधिष्ठाता देवताओंको जितनी आहुतियाँ प्रदान की गयी हों, उनका दशांश तर्पण अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

### अभिषेक

वरुणकलशके जलसे आचार्य निम्न मन्त्रोंद्वारा यजमानका अभिषेक करे-

ॐ आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन। महे रणाय चक्षसे॥

ॐ यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः। उशतीरिव मातरः॥

ॐ तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ। आपो जनयथा च नः॥

सुरास्त्वामभिषिञ्चन्तु ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा:। άE

संकर्षणो विभुः॥१॥ वासुदेवो जगन्नाथस्तथा

प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च विजयाय भवन्तु ते।

आखण्डलोऽग्निर्भगवान्यमो वै निर्ऋतिस्तथा॥२॥

पवनश्चेव धनाध्यक्षस्तथा शिव:।

सर्वे दिक्पालाः सहिता: ब्रह्मणा पान्तु ते सदा॥३॥

कीर्तिर्लक्ष्मीर्धृतिर्मेधा पुष्टि: क्रिया श्रद्धा

बुद्धिर्लज्जा वपुः शान्तिस्तुष्टिः कान्तिश्च मातरः ॥ ४॥ एतास्त्वामभिषिञ्चन्तु देवपत्न्यः समागताः।

बुधजीवसितार्कजाः॥५॥ आदित्यश्चन्द्रमा भौमो

राहुः केतुश्च देवदानवगन्धर्वा यक्षराक्षसपन्नगाः ॥ ६ ॥ गावो ऋषयो देवमातर मुनयो एव

तर्पिताः ।

दैत्याश्चाप्सरसाङ्गणाः ॥ ७॥ देवपत्न्यो द्रुमा नागा अस्त्राणि सर्वशस्त्राणि राजानो वाहनानि

औषधानि रत्नानि कालस्यावयवाश्च सरित: शैलास्तीर्थानि सागरा: जलदा नदाः।

एते त्वामभिषिञ्चन्तु सर्वकामार्थसिद्धये॥ ९॥

### आमान्न-दान

ग्रहास्त्वामभिषिञ<u>्</u>चन्त्

### अन्नदानका संकल्प—हाथमें त्रिकुश, अक्षत, जल लेकर यजमान बोले—ॐ अद्य

### ब्राह्मणभोजनपर्याप्तमामान्नं सदक्षिणं नानानामगोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दातुम् उत्सृज्ये (सम्प्रददे वा)। संकल्पका जल छोड़ दे।

पूर्वोच्चारितग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ""गोत्र: ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहं पञ्चकशान्त्यङ्गत्वेन

दक्षिणादानका संकल्प—हाथमें त्रिकुश, अक्षत, जल लेकर यजमान जपकर्ता ब्राह्मणोंके लिये

दक्षिणादानका संकल्प करे—ॐ अद्य पूर्वोच्चारितग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ""'गोत्रः

""शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहं कृतस्य पञ्चकनिधनशान्तिकर्मणः साङ्गतासिद्ध्यर्थं तत्सम्पूर्णफलप्राप्यर्थं च मनसोद्दिष्टं

दक्षिणाद्रव्यं विविधगोत्रेभ्यो विविधनामधेयेभ्यो वसुवरुणाजैकपादिहर्बुध्न्यपूषादेवतामन्त्र ( सूक्त )-जापकेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विभन्य सम्प्रददे (दातुमुत्सृन्ये वा)। कहकर ब्राह्मणोंको दक्षिणा प्रदान करे।

इसके बाद आचार्यके लिये त्रिकुश, अक्षत, जल तथा गोनिष्क्रयद्रव्य लेकर गोदानका निम्न संकल्प

करे—

पृष्ठत:।

वसाम्यहम्॥

प्रतिष्ठिता।

व्यपोहत्॥

गोदानका संकल्प—ॐ अद्य पूर्वोच्चारितग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ""'गोत्रः

सन्तु गावो मे सन्तु

गवां मध्ये

च

मम

प्रतिज्ञा–संकल्प—ॐ अद्य पूर्वोच्चारितग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ""'गोत्रः

ॐ अद्य पूर्वोच्चारितग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ""गोत्रः ""'शर्मा / वर्मा / गुप्तो ऽहं

याऽलक्ष्मीर्यच्य मे दौस्थ्यं सर्वाङ्गं समुपस्थितम्।

भूयसी दक्षिणा-संकल्प— हाथमें त्रिकुश, अक्षत, जल तथा दक्षिणा लेकर निम्न संकल्प करे— ॐ अद्य पूर्वोच्चारितग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ""गोत्र: ""'शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहं

उत्तरपूजन — ॐ आवाहितगणपत्यादिसमस्तदेवताभ्यो नमः, उत्तरपूजनार्थे गन्धाक्षतपुष्पधूपदीप-

कृतस्य पञ्चकनिधनशान्तिकर्मणः साङ्गतासिद्ध्यर्थं तत्सम्पूर्णफलप्राप्त्यर्थं तत्र न्यूनाधिक्यदोषपरिहारार्थं च विविधगोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दीनानाथेभ्यश्च विभज्य भूयसीं दक्षिणां दातुमुत्सृज्ये। बोलकर दक्षिणा बाँट दे।

शान्तिरस्तु

श्रियमायुश्च

सदा

प्रतिष्ठितम्।

सर्वमाज्ये

छायापात्र-दान

ॐ रूपेण वो रूपमभ्यागां तुथो वो विश्ववेदा वि भजत्। ऋतस्य पथा प्रेत चन्द्रदक्षिणा वि स्वः पश्य व्यन्तरिक्षं यतस्व सदस्यैः॥

देवे

पापं

\*\*\*\*\* शर्मा / वर्मा / गुप्तो ऽहं कृतस्य पञ्चकिनधनशान्तिकर्मणः साङ्गताप्रतिष्ठासिद्ध्यर्थं न्यूनातिरिक्तदोषपरिहारार्थं

च इदं गोनिष्क्रयद्रव्यं ""गोत्राय ""शर्मणे आचार्याय भवते सम्प्रददे (दातुमुत्सृज्ये वा)। कहकर द्रव्य आचार्यको दे दे। आचार्य बोले—'ॐ स्वस्ति'। कर्ता हाथ जोडकर गौकी इस प्रकार प्रार्थना करे-

स्वमुखावलोकितम् इदं कांस्यपात्रस्थितम् आज्यं सदक्षिणं मृत्युञ्जयदेवताप्रीत्यर्थं सर्वारिष्टविनाशार्थं च

**""गोत्राय ""शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे।** —बोलकर ब्राह्मणको आज्यपात्र दे दे।

""शर्मा ⁄ वर्मा ⁄ गुप्तोऽहं कृतस्य पञ्चकनिधनशान्तिकर्मणः साङ्गतासिद्ध्यर्थं मम सपरिवारस्य सर्वारिष्टविनाशार्थं च आज्यावेक्षणं करिष्ये। —बोलकर जलादि छोड़ दे और निम्न मन्त्रसे घीमें अपना मुख देखे—

आज्यावलोकन—पिघले हुए घीको कांस्यके कटोरेमें रखकर उसमें सुवर्ण आदि दक्षिणा डाल दे। यजमान त्रिकुश, अक्षत, जल लेकर निम्न संकल्प करे—

सन्तु

देवी

अग्रत:

सा

मुख देखकर त्रिकुश, अक्षत, जल लेकर निम्न संकल्प करे-

नाशयाऽऽज्य त्वं

नैवेद्यादीनि वस्तूनि समर्पयामि बोलकर आवाहित देवताओंकी संक्षिप्त पूजा कर ले।

सुराणामाहार:

मे

गावो

ब्राह्मण बोले—'ॐ स्वस्ति'। तदनन्तर यजमान प्रार्थना करे-

आज्यपात्रप्रदानेन

धेनुरूपेण

हृदये

लक्ष्मी: सर्वभूतानां या

अगरती — कर्पूर या घृतकी बत्ती किसी पात्रमें जलाकर निम्न मन्त्रसे आरती करे — ॐ इदछं हिवः प्रजननं मे अस्तु दशवीरछं सर्वगणछं स्वस्तये। आत्मसिन प्रजासिन पशुसिन लोकसन्यभयसिन। अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयो रेतो अस्मासु धत्त॥ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्। सदा वसन्तं हृदयारिवन्दे भवं भवानीसिहतं नमामि॥ कर्पूरनीराजनं समर्पयामि—बोलकर आचमनीसे जल छोड़ दे।

आवाहित देवताओंका विसर्जन — निम्न मन्त्रोंको पढ़कर विसर्जन करे— ॐ यज्ञ यज्ञं गच्छ यज्ञपतिं गच्छ स्वां योनिं गच्छ स्वाहा।

> एष ते यज्ञो यज्ञपते सहसूक्तवाकः सर्ववीरस्तं जुषस्व स्वाहा॥ गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर।

> यत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्र गच्छ हुताशन॥

भगवान्का स्मरण एवं प्रार्थना—हाथ जोड़कर भगवान्का स्मरण करते हुए कहे— प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् । स्मरणादेव तिद्वष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः॥ यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्॥ यत्पादपङ्कजस्मरणाद् यस्य नामजपादिष । न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे साम्बमीश्वरम्॥ ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः।

ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः।

॥ पंचकशान्ति-प्रयोगविधि पूर्ण हुई॥

## नारायणबलिमें पाठ किये जानेवाले पाँच सूक्त

नारायणबलिमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यम तथा प्रेत—इन पाँच सूक्तोंके पाठ करनेकी विधि है। पाठ करनेकी

दृष्टिसे इन्हें यहाँ मूलरूपमें प्रस्तुत किया जा रहा है-

## (१) ब्रह्मसूक्त

άε तेजोऽसि शुक्रममृतमायुष्पा

सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामा ददे॥१॥

इमामगृभ्णन् रशनामृतस्य

पूर्व आयुषि

ऋतस्य सामन्त्सरमारपन्ती॥२॥

नो अस्मिन्त्सृत आ बभूव

अभिधा असि भुवनमसि त्वमग्निं वैश्वानरछ स

स्वगा त्वा देवेभ्यः प्रजापतये ब्रह्मन्नश्वं मन्त्स्यामि देवेभ्यः प्रजापतये तेन राध्यासम्। देवेभ्य:

प्रजापतये त्वा जुष्टं प्रोक्षामीन्द्राग्निभ्यां त्वा जुष्टं प्रोक्षामि वायवे त्वा जुष्टं प्रोक्षामि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो

जुष्टं प्रोक्षामि सर्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जुष्टं प्रोक्षामि। यो अर्वन्तं जिघाछंसित तमभ्यमीति वरुणः। परो मर्तः परः श्वा॥५॥

अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा ऽपां मोदाय स्वाहा सिवत्रे स्वाहा वायवे स्वाहा विष्णवे स्वाहेन्द्राय स्वाहा

बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा॥६॥ हिङ्काराय स्वाहा हिङ्कृताय स्वाहा क्रन्दते स्वाहा ऽवक्रन्दाय स्वाहा प्रोथते स्वाहा प्रप्रोथाय स्वाहा

गन्धाय स्वाहा घ्राताय स्वाहा निविष्टाय स्वाहोपविष्टाय स्वाहा सन्दिताय स्वाहा वल्गते स्वाहा ऽऽसीनाय

स्वाहा शयानाय स्वाहा स्वपते स्वाहा जाग्रते स्वाहा कूजते स्वाहा प्रबुद्धाय स्वाहा विजृम्भमाणाय स्वाहा

विचृत्ताय स्वाहा सछंहानाय स्वाहोपस्थिताय स्वाहा ऽऽयनाय स्वाहा प्रायणाय स्वाहा॥७॥

यते स्वाहा धावते स्वाहोद्द्रावाय स्वाहोद्द्रुताय स्वाहा शूकाराय स्वाहा शूकृताय स्वाहा निषण्णाय

स्वाहोत्थिताय स्वाहा जवाय स्वाहा बलाय स्वाहा विवर्तमानाय स्वाहा विवृत्ताय स्वाहा विधून्वानाय स्वाहा

तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो

देवस्य चेततो महीं प्र सवितुईवामहे । सुमतिछ

रातिछ सत्पतिं महे सवितारमुप ह्वये । आसवं

देवस्य सवितुर्मितमासवं विश्वदेव्यम् । धिया

हिरण्यपाणिमृतये सवितारमुप ह्वये । स

सुष्ट्रतिछ सुमतीवृधो रातिछ सवित्रीमहे ।

विधूताय स्वाहा शुश्रुषमाणाय स्वाहा शृण्वते स्वाहेक्षमाणाय स्वाहेक्षिताय स्वाहा वीक्षिताय स्वाहा निमेषाय स्वाहा यदित तस्मै स्वाहा यत् पिबति तस्मै स्वाहा यन्मूत्रं करोति तस्मै स्वाहा कुर्वते स्वाहा कृताय

स्वाहा॥८॥

सप्रथसं

प्रजापतये

यो

देवता

देवाय

भगं

चेत्ता

प्र

तेन

आयुर्मे

विदथेषु

यन्ताऽसि

गच्छ

पाहि।

स्वाहाकृत:॥३॥

प्रचोदयात्॥ ९॥

सत्यराधसम्॥ ११॥

मतीविदे॥ १२॥

देववीतये॥ १३॥

मनामहे॥ १४॥

पदम्॥ १०॥

देवेषु नो दधत्॥१५॥ अग्निछं स्तोमेन बोधय समिधानो अमर्त्यम् । हव्या हव्यवाडमर्त्य उशिग्दूतश्चनोहित: । अग्निर्धिया समृण्वति ॥ १६ ॥ आ सादयादिह॥ १७॥ अग्निं दुतं पुरो दधे हव्यवाहमुप ब्रुवे । देवाँ २ अजीजनो हि पवमान सुर्यं विधारे शक्मना पय: । गोजीरया पुरन्थ्या ॥ १८ ॥ रछंहमाण: विभूमीत्रा प्रभूः पित्राऽश्वोऽसि ह्योऽस्यत्योऽसि मयोऽस्यर्वाऽसि सप्तिरसि वाज्यसि वृषाऽसि नृमणा असि। ययुर्नामाऽसि शिशुर्नामाऽस्यादित्यानां पत्वाऽन्विहि देवा आशापाला एतं देवेभ्योऽश्वं मेधाय प्रोक्षितछ रक्षतेह रन्तिरिह रमतामिह धृतिरिह स्वधृति: स्वाहा॥ १९॥ काय स्वाहा कस्मै स्वाहा कतमस्मै स्वाहा स्वाहाऽऽधिमाधीताय स्वाहा मनः प्रजापतये स्वाहा चित्तं विज्ञातायादित्यै स्वाहा ऽदित्यै मह्यै स्वाहा ऽदित्यै सुमृडीकायै स्वाहा सरस्वत्यै स्वाहा सरस्वत्यै पावकायै स्वाहा सरस्वत्यै बृहत्यै स्वाहा पूष्णे स्वाहा पूष्णे प्रपथ्याय स्वाहा पूष्णे नरन्धिपाय स्वाहा त्वष्ट्रे स्वाहा त्वष्ट्रे तुरीपाय स्वाहा त्वष्ट्रे पुरुरूपाय स्वाहा विष्णावे स्वाहा विष्णावे निभूयपाय स्वाहा विष्णावे शिपिविष्टाय स्वाहा॥ २०॥ विश्वो देवस्य नेतुर्मर्तो वुरीत सख्यम्। विश्वो राय इषुध्यति द्युम्नं वृणीत पुष्यसे स्वाहा॥ २१॥ आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायतां दोग्ध्री धेनुर्वोढानड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे-निकामे नः पर्जन्यो वर्षत् फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्।। २२।। प्राणाय स्वाहा ऽपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा चक्षुषे स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा वाचे स्वाहा मनसे स्वाहा॥ २३॥ प्राच्ये दिशे स्वाहा ऽर्वाच्ये दिशे स्वाहा दक्षिणाये दिशे स्वाहा ऽर्वाच्ये दिशे स्वाहा प्रतीच्ये दिशे स्वाहा ऽर्वाच्यै दिशे स्वाहोदीच्यै दिशे स्वाहा ऽर्वाच्यै दिशे स्वाहोध्वीयै दिशे स्वाहा ऽर्वाच्यै दिशे स्वाहा ऽर्वाच्यै दिशे स्वाहा ऽर्वाच्यै दिशे स्वाहा॥ २४॥ अद्भ्यः स्वाहा वार्भ्यः स्वाहोदकाय स्वाहा तिष्ठन्तीभ्यः स्वाहा स्रवन्तीभ्यः स्वाहा स्यन्दमानाभ्यः स्वाहा कृप्याभ्यः स्वाहा सूद्याभ्यः स्वाहा धार्याभ्यः स्वाहा ऽर्णवाय स्वाहा समुद्राय स्वाहा सिरराय स्वाहा॥ २५॥ वाताय स्वाहा धूमाय स्वाहा ऽभ्राय स्वाहा मेघाय स्वाहा विद्योतमानाय स्वाहा स्तनयते स्वाहा ऽवस्फूर्जते स्वाहा वर्षते स्वाहा ऽववर्षते स्वाहोग्रं वर्षते स्वाहा शीघ्रं वर्षते स्वाहोद्गृह्णते स्वाहोद्गृहीताय स्वाहा पुष्णते स्वाहा शीकायते स्वाहा पुष्वाभ्यः स्वाहा ह्यादुनीभ्यः स्वाहा नीहाराय स्वाहा॥२६॥

अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहेन्द्राय स्वाहा पृथिव्यै स्वाहा ऽन्तरिक्षाय स्वाहा दिवे स्वाहा दिग्भ्य: स्वाहा

नक्षत्रेभ्यः स्वाहा नक्षत्रियेभ्यः स्वाहा ऽहोरात्रेभ्यः स्वाहा ऽर्धमासेभ्यः स्वाहा मासेभ्यः स्वाहा ऋतुभ्यः

पृथिव्यै स्वाहा उन्तरिक्षाय स्वाहा दिवे स्वाहा सूर्याय स्वाहा चन्द्राय स्वाहा नक्षत्रेभ्यः स्वाहा उद्भायः

असवे स्वाहा वसवे स्वाहा विभुवे स्वाहा विवस्वते स्वाहा गणिश्रये स्वाहा गणपतये स्वाहा उभिभुवे

स्वाहा ऽऽर्तवेभ्यः स्वाहा संवत्सराय स्वाहा द्यावापृथिवीभ्याछं स्वाहा चन्द्राय स्वाहा सूर्याय स्वाहा रिश्मभ्यः स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा ऽऽदित्येभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा मूलेभ्यः स्वाहा शाखाभ्यः स्वाहा वनस्पतिभ्यः स्वाहा पुष्पेभ्यः स्वाहा फलेभ्यः स्वाहौषधीभ्यः स्वाहा॥ २८॥

स्वाहौषधीभ्यः स्वाहा वनस्पतिभ्यः स्वाहा परिप्लवेभ्यः स्वाहा चराचरेभ्यः स्वाहा सरीसृपेभ्यः स्वाहा॥ २९॥

ऽऽशाभ्यः स्वाहोर्व्ये दिशे स्वाहा ऽर्वाच्ये दिशे स्वाहा॥२७॥

\* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

३७२

इ७इ

(शु॰यजु॰ अध्याय २२)

दिवा पतयते स्वाहा॥३०॥ मधवे स्वाहा माधवाय स्वाहा शुक्राय स्वाहा शुचये स्वाहा नभसे स्वाहा नभस्याय स्वाहेषाय स्वाहोर्जाय स्वाहा सहसे स्वाहा सहस्याय स्वाहा तपसे स्वाहा तपस्याय स्वाहा ऽछंहसस्पतये स्वाहा॥ ३१॥

वाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहा ऽपिजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा स्व: स्वाहा मूर्ध्ने स्वाहा व्यश्नुविने स्वाहा ऽन्त्याय स्वाहा ऽन्त्याय भौवनाय स्वाहा भुवनस्य पतये स्वाहा ऽधिपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा॥३२॥ आयुर्यज्ञेन कल्पताछं स्वाहा प्राणो यज्ञेन कल्पताछं स्वाहा ऽपानो यज्ञेन कल्पताछं स्वाहा व्यानो यज्ञेन

कल्पताछं स्वाहोदानो यज्ञेन कल्पताछं स्वाहा समानो यज्ञेन कल्पताछं स्वाहा चक्षुर्यज्ञेन कल्पताछं स्वाहा श्रोत्रं यज्ञेन कल्पताछं स्वाहा वाग्यज्ञेन कल्पताछं स्वाहा मनो यज्ञेन कल्पताछं स्वाहा ऽऽत्मा यज्ञेन कल्पताछं स्वाहा ब्रह्मा श्रोत्रं यज्ञेन कल्पताछं स्वाहा ज्योतिर्यज्ञेन कल्पताछं स्वाहा स्वर्यज्ञेन कल्पताछं स्वाहा पृष्ठं यज्ञेन कल्पताछं स्वाहा यज्ञो यज्ञेन कल्पताछं स्वाहा॥३३॥

एकस्मै स्वाहा द्वाभ्याछं स्वाहा शताय स्वाहैकशताय स्वाहा व्युष्ट्यै स्वाहा स्वर्गाय स्वाहा॥३४॥

### (२)विष्णुसूक्त सहस्त्रशीर्षा

άE पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्। भूमिछ सर्वत स्पृत्वाऽत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्॥ १ ॥ स

सर्वं यद्भृतं यच्च एवेदछ भाव्यम्।

यदन्नेनातिरोहति॥ २॥ उतामृतत्वस्येशानो महिमातो ज्यायाँश्च एतावानस्य पूरुष:।

विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥ ३॥ पादोऽस्य उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत् त्रिपादुर्ध्व पुन: । व्यक्रामत्साशनानशने अभि॥ ४॥ ततो विष्वङ् अधि पूरुष:। विराजो विराडजायत

अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो जातो पुरः॥ ५ ॥ सम्भृतं पृषदाज्यम्। सर्वहुत: तस्माद्यज्ञात्

पश्रँस्ताँश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये॥ ६ ॥ ऋचः सामानि जज्ञिरे। सर्वहुत तस्माद्यज्ञात्

तस्माद्यजुस्तस्मादजायत॥ ७ ॥ छन्दाछंसि जज्ञिरे अजायन्त ये के चोभयादतः। तस्मादश्वा

जज्ञिरे तस्मात्तस्माञ्जाता अजावय:॥ ८ ॥ गावो ह

बर्हिषि प्रौक्षन् पुरुषं तं यज्ञं जातमग्रतः। ये॥ ९ ॥

देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च

व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्। यत्पुरुषं

मुखं किमस्यासीत् किं बाहू किमूरू पादा उच्येते॥१०॥

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहू राजन्यः कृतः। ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याछं शूद्रो अजायत॥११॥ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत॥ १२॥ नाभ्या आसीदन्तरिक्षछ शीष्णीं द्यौः समवर्तत। पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ२ अकल्पयन्॥१३॥ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत। वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः॥१४॥ सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः। देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुम्॥१५॥ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः॥१६॥ अद्भ्यः सम्भृतः पृथिव्यै रसाच्य विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे। तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे॥१७॥ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय॥१८॥ प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा वि जायते। तस्य योनिं परि पश्यन्ति धीरास्तस्मिन् ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा॥१९॥ देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः। पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये॥२०॥ रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन्। यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात्तस्य देवा असन् वशे॥२१॥ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम्। इष्णन्निषाणामुं म इषाण सर्वलोकं म इषाण॥२२॥ (शु॰यजु॰ अध्याय ३१) (३) रुद्रसूक्त

ॐ नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः। ते बाहुभ्यामुत नमः॥१॥ ते रुद्र शिवा तनूरघोराऽपापकाशिनी। या तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीहि॥२॥ यामिषुं गिरिशन्त हस्ते बिभर्ष्यस्तवे। शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिछसी: पुरुषं जगत्॥३॥ शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामिस। यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मछं सुमना असत्॥४॥ अध्यवोचदिधवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक्। अहीँश्च सर्वाञ्जम्भयन्त्सर्वाश्च यातुधान्योऽधराचीः परा सुव॥५॥

उत

बभुः

सुमङ्गलः।

अरुण

असौ

यस्ताम्रो

ये चैनछ रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशोऽवैषाछ हेड ईमहे॥६॥ नीलग्रीवो योऽवसर्पति विलोहित:। असौ उतैनं गोपा अदृश्रन्नदृश्रन्नुदहार्यः स दृष्टो मृडयाति नः॥७॥ नीलग्रीवाय नमोऽस्तु सहस्राक्षाय मीढुषे। अथो ये सत्वानोऽहं तेभ्योऽकरं नमः॥८॥ अस्य धन्वनस्त्वमुभयोरात्न्यींर्ज्याम्। प्रमुञ्च भगवो ते याश्च इषव: ता हस्त परा कपर्दिनो बाणवाँ२ विशल्यो विज्यं अनेशन्नस्य आभुरस्य निषङ्गधिः॥ १०॥ या इषव हेतिर्मीढुष्टम बभूव ते हस्ते धनुः। परि तयाऽस्मान्विश्वतस्त्वमयक्ष्मया भुज॥ ११॥ परि ते धन्वनो हेतिरस्मान्वृणक्तु विश्वतः। इषुधिस्तवारे अस्मन्नि धेहि अथो तम्॥ १२॥ शतेषुधे। धनुष्ट्वछ अवतत्य सहस्राक्ष शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव॥ १३॥ निशीर्य धुष्णवे। आयुधायानातताय नमस्त नमो बाहुभ्यां धन्वने ॥ १४॥ ते उभाभ्यामुत तव मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम्। मा नो वधी: पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिष:॥ १५॥ मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिष:। मा नो वीरान् रुद्र भामिनो वधीईविष्मन्तः सदमित् त्वा हवामहे॥ १६॥ नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः शिष्पञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो हिरकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमः॥१७॥ नमो बभ्लुशाय व्याधिने उन्नानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्रायाततायिने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूतायाहन्त्यै वनानां पतये नमः॥ १८॥ नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृतायौषधीनां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नम उच्चैर्घोषायाक्रन्दयते पत्तीनां पतये नमः॥१९॥ नमः कृत्स्नायतया धावते सत्वनां पतये नमो नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमो निषङ्गिणे ककुभाय स्तेनानां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमः॥२०॥ नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमः सुकायिभ्यो जिघाछंसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमोऽसिमद्भ्यो नक्तञ्चरद्भ्यो विकृन्तानां पतये नमः॥ २१॥ नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम इषुमद्भ्यो धन्वायिभ्यश्च वो नमो नम

आतन्वानेभ्यः प्रतिद्धानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यो ऽस्यद्भ्यश्च वो नमः॥२२॥

\* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \* 30€

आसीनेभ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमः॥२३॥ नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमोऽश्वेभ्यो ऽश्वपतिभ्यश्च वो नमो नम आव्याधिनीभ्यो

नमो विसुजद्भ्यो विध्यद्भ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः शयानेभ्य

विविध्यन्तीभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्तृ छंहतीभ्यश्च वो नमः॥ २४॥

नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गुत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः॥ २५॥

नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो अरथेभ्यश्च वो नमो नमः क्षतुभ्यः संग्रहीतुभ्यश्च

वो नमो नमो महद्भ्यो अर्भकेभ्यश्च वो नमः॥ २६॥

नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमो निषादेभ्यः

पुञ्जिष्ठेभ्यश्च वो नमो नमः श्वनिभ्यो मृगयुभ्यश्च वो नमः॥ २७॥

नमः श्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमो नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो

नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च॥ २८॥

नमः कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशयाय च

शिपिविष्टाय च नमो मीढ्ष्टमाय चेषुमते च॥ २९॥

नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च सवृधे च

नमोऽग्न्याय च प्रथमाय च॥३०॥

नम आशवे चाजिराय च नमः शीघ्र्याय च शीभ्याय च नम ऊर्म्याय चावस्वन्याय च

नमो नादेयाय च द्वीप्याय च॥३१॥ नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च

नमो जघन्याय च बुध्न्याय च॥३२॥

नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च

नम उर्वर्याय च खल्याय च॥३३॥ नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नम आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः शूराय

चावभेदिने च॥३४॥

नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय

चाहनन्याय च॥ ३५॥

नमो धृष्णवे च प्रमृशाय च नमो निषङ्गिणे चेषुधिमते च नमस्तीक्ष्णेषवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च॥३६॥

नमः स्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः कुल्याय च सरस्याय च नमो नादेयाय

च वैशन्ताय च॥३७॥

नमः कृप्याय चावट्याय च नमो वीध्र्याय चातप्याय च नमो मेध्याय च विद्युत्याय च नमो वर्ष्याय

नमो वात्याय च रेष्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय चारुणाय च॥३९॥

चावर्ष्याय च॥३८॥

**७७** 

नमः शङ्गवे च पशुपतये च नम उग्राय च भीमाय च नमोऽग्रेवधाय च द्रेवधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय॥४०॥ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च॥ ४१॥

नमः पार्याय चावार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः शष्याय च फेन्याय च॥४२॥ नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः किःशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च

नम इरिण्याय च प्रपथ्याय च॥४३॥ नमो व्रज्याय च गोष्ठ्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमो हृदय्याय च निवेष्प्याय च

नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च॥४४॥ नमः शुष्ट्याय च हरित्याय च नमः पाछंसव्याय च रजस्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नम ऊर्व्याय च सूर्व्याय च॥४५॥

नमः पर्णाय च पर्णशदाय च नम उद्गुरमाणाय चाभिघ्नते च नम आखिदते च प्रखिदते च नम इषुकृद्ध्यो धनुष्कृद्ध्यश्च वो नमो नमो वः किरिकेभ्यो देवानाछं हृदयेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमो

विक्षिणत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यः॥ ४६॥ अन्धसस्पते दरिद्र नीललोहित। द्रापे

आसां प्रजानामेषां पशूनां मा भेर्मा रोड्मो च नः किंचनाममत्॥ ४७॥ इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्र भरामहे मती:। यथा शमसद् द्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्॥ ४८॥ शिवा तनूः शिवा विश्वाहा भेषजी।

भेषजी जीवसे॥ ४९॥ रुतस्य तया नो मृड परि नो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परि त्वेषस्य दुर्मतिरघायोः। अव स्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्व मीढ्वस्तोकाय तनयाय मृड॥५०॥

> मीढ्ष्टम शिवतम शिवो सुमना नः परमे वृक्ष आयुधं निधाय कृत्तिं वसान आ चर पिनाकं बिभ्रदा गहि॥ ५१॥ विकिरिद्र विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः।

सहस्रछं हेतयोऽन्यमस्मन्नि यास्ते वपन्तु ताः॥५२॥ सहस्त्राणि सहस्त्रशो बाह्वोस्तव हेतयः। तासामीशानो भगव: पराचीना मुखा कृधि॥५३॥

अधि सहस्राणि ये भूम्याम्। असंख्याता रुद्रा सहस्रयोजनेऽव तेषाश्र तन्मसि॥५४॥ धन्वानि

अस्मिन् महत्यर्णवे ऽन्तरिक्षे अधि। भवा धन्वानि तेषाछ सहस्रयोजनेऽव तन्मसि॥ ५५॥

नीलग्रीवाः शितिकण्ठा दिवछ उपश्रिताः । रुद्रा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि॥ ५६॥ तेषाछ

```
नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः शर्वा अधः क्षमाचराः।
तेषाछं सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि॥५७॥
ये वृक्षेषु शष्पिञ्जरा नीलग्रीवा
                                   विलोहिताः।
तेषाछ
     सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि॥५८॥
ये
  भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः।
तेषाछं सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि॥५९॥
ये पथां पथिरक्षय ऐलबृदा आयुर्युधः।
      सहस्रयोजनेऽव धन्वानि
तेषाछ
                                    तन्मसि॥ ६०॥
ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकाहस्ता निषङ्गिण:।
तेषाछं सहस्त्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि॥६१॥
येऽन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान्।
तेषाछ सहस्त्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि॥६२॥
य एतावन्तश्च भूयाः सश्च दिशो रुद्रा वितस्थिरे।
तेषाछं सहस्रयोजनेऽव धन्वानि
                                तन्मसि ॥ ६३ ॥
नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो ये दिवि येषां वर्षमिषवः।
तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोध्वाः।
तेभ्यो नमो अस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते
यं द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टि तमेषां जम्भे दध्मः॥६४॥
नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो येऽन्तरिक्षे येषां वात इषव:।
तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोध्वाः।
तेभ्यो नमो अस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते
यं द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टि तमेषां जम्भे दध्मः॥६५॥
नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येषामन्नमिषवः।
तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोध्वाः।
```

(४) यमसूक्त

तेभ्यो नमो अस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते

यं द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टि तमेषां जम्भे दध्मः॥६६॥

(शु॰यजु॰ अध्याय १६)

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः। άE तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म ता आपः स प्रजापितः॥१॥ सर्वे निमेषा जिज्ञरे विद्युतः पुरुषादिध। नैनमूर्ध्वं न तिर्यञ्चं न मध्ये परि जग्रभत्॥२॥

| * नारायणबलिमें पाठ किये जानेवाले पाँच सूक्त <b>*</b>                                                                                     | ३७९              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः।                                                                                                   |                  |
| •                                                                                                                                        |                  |
| हिरण्यगर्भ इत्येष मा मा हिछंसीदित्येषा यस्मान्न जात इत्येषः १॥ ३                                                                         | Ш                |
| एषो ह देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः पूर्वो ह जातः स उ गर्भे अन्तः।                                                                              |                  |
| स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ् जनास्तिष्ठति सर्वतोमुखः॥ ४                                                                               | II               |
| यस्माज्जातं न पुरा किं चनैव य आबभ्रूव भुवनानि विश्वा।                                                                                    |                  |
| प्रजापतिः प्रजया सछरराणस्त्रीणि ज्योतीछिषि सचते स षोडशी॥ ५                                                                               | II               |
| येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्व स्तभितं येन नाकः।                                                                                   |                  |
| यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ ६                                                                                     | II               |
| यं क्रन्दसी अवसा तस्तभाने अभ्यैक्षेतां मनसा रेजमाने।                                                                                     |                  |
| यत्राधि सूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम।                                                                                        |                  |
| •                                                                                                                                        |                  |
|                                                                                                                                          | Ш                |
| वेनस्तत्पश्यन्निहितं गुहा सद्यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्।                                                                                   |                  |
| तस्मिन्निदछ सं च वि चैति सर्वछ स ओतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु॥ ८                                                                           | II               |
| प्र तद्वोचेदमृतं नु विद्वान् गन्धर्वो धाम विभृतं गुहा सत्।                                                                               |                  |
| त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुः पिताऽसत्॥ ९                                                                              | II               |
|                                                                                                                                          |                  |
| १. इसके बाद निम्न मन्त्रोंका भी पाठ करना चाहिये—                                                                                         |                  |
| हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्।                                                                                       |                  |
| स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम॥<br>य: प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव।                                   |                  |
| यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव।<br>य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम॥                                   |                  |
| यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रश्नं रसया सहाहु:।                                                                                    |                  |
| यस्येमा: प्रदिशो यस्य बाहू कस्मै देवाय हविषा विधेम॥                                                                                      |                  |
| य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवा:।                                                                                      |                  |
| यस्य च्छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम॥                                                                                    |                  |
|                                                                                                                                          | (यजु० २५।१०-१३)  |
| मा मा हिछं, सीज्जनिता य: पृथिव्या यो वा दिवछं, सत्यधर्मा व्यानट्।                                                                        |                  |
| यश्चापश्चन्द्राः प्रथमो जनान कस्मै देवाय हविषा विधेम॥                                                                                    |                  |
|                                                                                                                                          | (यजु० १२।१०२)    |
| यस्मान्न जात: परो अन्यो अस्ति य आविवेश भुवनानि विश्वा।                                                                                   |                  |
| प्रजापति: प्रजया सछं रराणस्त्रीणि ज्योतीछंषि सचते स षोडशी॥                                                                               |                  |
| इन्द्रश्च सम्राड् वरुणश्च राजा तौ ते भक्षं चक्रतुरग्र एतम्।                                                                              |                  |
| तयोरहमनु भक्षं भक्षयामि वाग्देवी जुषाणा सोमस्य तृप्यतु सह प्राणेन स्वाहा॥                                                                |                  |
| a and area for a miles of my area with                                                                                                   | (यजु०८।३६-३७)    |
| <ol> <li>इसके अनन्तर निम्न दो मन्त्रोंका भी पाठ करना चाहिये —</li> <li>आपो ह यद्बृहतीर्विश्वमायन् गर्भं दधाना जनयन्तीरिग्नम्।</li> </ol> |                  |
| जापा ६ पद्णृहताापरपमायम् गम देवामा जनपनातागम्।<br>ततो देवाना <b>छः</b> समवर्ततासुरेक: कस्मै देवाय हविषा विधेम॥                           |                  |
| यशिचदापो महिना पर्यपश्यद्दक्षं दधाना जनयन्तीर्यज्ञम्।                                                                                    |                  |
| यो देवेष्विध देव एक आसीत् कस्मै देवाय हिविषा विधेम॥                                                                                      |                  |
|                                                                                                                                          | (यजु० २७। २५-२६) |

देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त॥ १०॥ परीत्य भूतानि परीत्य लोकान् परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च। उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनाऽऽत्मानमभि सं विवेश॥११॥ परि द्यावापृथिवी सद्य इत्वा परि लोकान् परि दिश: परि स्व:। तन्तुं विततं विचृत्य तदपश्यत्तदभवत्तदासीत्॥१२॥ प्रियमिन्द्रस्य सदसस्पतिमद्भुतं काम्यम्। सनि मेधामयासिषछ स्वाहा॥ १३॥ यां देवगणाः पितरश्चोपासते। मेधां मामद्य मेधयाऽग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा॥१४॥ तया वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः। मेधां मे मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा॥१५॥ क्षत्रं चोभे श्रियमश्नुताम्। इदं ब्रह्म च मिय देवा दधतु श्रियमुत्तमां तस्यै ते स्वाहा॥१६॥ (शु॰यजु॰ अध्याय ३२) (५) प्रेतसूक्त अपेतो यन्तु पणयोऽसुम्ना देवपीयवः। अस्य लोकः सुतावतः। द्युभिरहोभिरक्तुभिर्व्यक्तं यमो ददात्ववसानमस्मै॥ १ ॥ शरीरेभ्यः पृथिव्याँ ल्लोकमिच्छतु। सविता ते तस्मै युज्यन्तामुस्त्रियाः॥ २ ॥ वायुः पुनातु सविता पुनात्वग्नेभ्राजसा सूर्यस्य वर्चसा। वि मुच्यन्तामुस्त्रियाः॥ ३ ॥ निषदनं पर्णे अश्वत्थे वो वो वसतिष्कृता। गोभाज

स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा।

इत्किलासथ यत्सनवथ पूरुषम्॥ ४॥ शरीराणि मातुरुपस्थ आ सविता ते वपतु। पृथिवि शं तस्मै भव॥ ५॥ प्रजापतौ त्वा देवतायामुपोदके लोके नि दधाम्यसौ। शोशुचदघम्॥ ६ ॥ अप नः परं मृत्यो अनु परेहि पन्थां यस्ते अन्य इतरो देवयानात्। चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मा नः प्रजाछं रीरिषो मोत वीरान्॥ ७ ॥ वातः शछ हि ते घृणिः शं ते भवन्त्विष्टकाः। शं ते भवन्त्वग्नयः पार्थिवासो मा त्वाऽभि शूशुचन्॥८॥ कल्पन्तां ते दिशस्तुभ्यमापः शिवतमास्तुभ्यं भवन्तु सिन्धवः। अन्तरिक्षछं शिवं तुभ्यं कल्पन्तां ते दिशः सर्वाः॥ ९॥

अश्मन्वती रीयते सछं रभध्वमुत्तिष्ठत प्र तरता सखाय:। अत्रा जहीमोऽशिवा ये असञ्छिवान्वयमुत्तरेमाभि वाजान्॥१०॥ किल्बिषमप कृत्यामपो अपाघमप रपः। अपामार्ग दु:ष्वप्य७ं त्वमस्मदप सुव॥ ११॥ सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान्द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः ॥ १२ ॥ अनड्वाहमन्वारभामहे सौरभेयछ स्वस्तये। इन्द्र इव देवेभ्यो वह्निः सन्तारणो भव॥१३॥ स न उद्वयं तमसस्परि स्व: पश्यन्त उत्तरम्। देवं सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्॥ १४॥ देवत्रा इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि मैषां नु गादपरो अर्थमेतम्। जीवन्तु शरदः पुरूचीरन्तर्मृत्युं दधतां पर्वतेन॥१५॥ अग्न आयूछंषि पवस आ सुवोर्जिमिषं च आरे दुच्छुनाम्॥ १६॥ बाधस्व आयुष्मानग्ने हविषा वृधानो घृतप्रतीको घृतयोनिरेधि। घृतं पीत्वा मधु चारु गव्यं पितेव पुत्रमभि रक्षतादिमान्स्वाहा॥ १७॥ गामनेषत परीमे पर्यग्निमहृषत । क इमाँ२ आ दधर्षति॥१८॥ देवेष्वक्रत श्रवः क्रव्यादमग्निं प्र हिणोमि दूरं यमराज्यं गच्छतु रिप्रवाहः। इहैवायामितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं वहतु प्रजानन्॥१९॥ वह वपां जातवेदः पितृभ्यो यत्रैनान्वेत्थ निहितान् पराके। मेदसः कुल्या उप तान्त्स्रवन्तु सत्या एषामाशिषः सं नमन्ताछः स्वाहा॥ २०॥ स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी। यच्छा नः शर्म सप्रथाः। अप शोशुचदघम्॥ २१॥ नः अस्मात्त्वमधि जातोऽसि त्वदयं जायतां पुन:। असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा॥ २२॥

(शु॰यजु॰ अध्याय ३५)

# वैतरणी-गोदानकी सामग्री

- (१) गंगाजल अथवा शुद्ध जल (९) रूई-१० ग्राम
- (२) विष्णु-प्रतिमा (सोनेकी)-१ नग
- (३) पीताम्बर
- (भगवान् विष्णुके लिये) (४) उत्तरीय वस्त्र
- (५) सोनेकी यम-प्रतिमा-१ (भैंसावाहनसहित)
- (६) लौहदण्ड-१
- (७) कालावस्त्र तथा उपवस्त्र—२ (यमके लिये)
- (८) रूई-२ किलो (पहाड़ बनानेके लिये)
- (९) कलश लपेटनेके लिये वस्त्र
- (१०) सवत्सा प्रत्यक्ष गौ
- (११) सोनेके सींग-२ (एक जोडा)
- (१२) चाँदीके खुर-४
- (१३) ताँबेका पत्र (गायकी पीठपर डालनेके
  - लिये १२ अंगुल लम्बा तथा ४ अंगुल

  - चौडा)-१
- (१४) मोतीकी लड़ी (गायकी पूँछमें बाँधनेके लिये)
- (१५) माला, घंटी, पायल, घुँघरू, काला वस्त्र तथा उपवस्त्र (गाय तथा बछियाको अलंकृत
- करनेके लिये) (१६) चँवर-१ नग
- (१७) लोहेकी नाँद-१ नग (१८) बाल्टी-१ (दूध दुहनेके लिये)
- (१९) काँसेका कटोरा—१ नग
- (२०) ताँबेका कलश ढक्कनसहित—१ नग तथा कलश स्थापित करनेके लिये कलशाधारपात्र
  - (ताँबेकी तश्तरी)
- (२१) ताँबेका बड़ा तष्टा-१ नग भूसा-२ किलो (२२)
  - (गायको
- (२३) चनेकी भूसी-१ किलो खिलानेके लिये)
- (२४) गुड़—२ किलो पूजन-सामग्री—
  - (१) चन्दन १ कटोरी घिसा हुआ
  - (२) रोली—२५ ग्राम
  - (३) अक्षत (चावल)—१ किलो

  - (४) अबीर-बुक्का-२५ ग्राम
  - (५) सिन्दूर-१० ग्राम
- (६) मौली—१ गोला (७) सुपारी—१५ नग (८) पान-१५ नग

- - (१०) गोघृत—२०० ग्राम (रक्षादीपके लिये) (११) धूप--२ पैकेट
  - (१२) कपूर-१० ग्राम (१३) दियासलाई—१ नग
  - (१४) लौंग, इलायची—१०-१० ग्राम
  - (१५) जनेऊ—८ नग (१६) हल्दी-चूर्ण-१० ग्राम
  - (१७) गायका दूध-५० ग्राम
  - (१८) गायका दही-५० ग्राम
  - (१९) मधु-५० ग्राम (२०) चीनी देशी-१०० ग्राम
  - (२१) काला तिल-१०० ग्राम (२२) जौ-५० ग्राम

(२७)

- (२३) इत्र—१ शीशी (छोटी)
- (२४) नैवेद्य (पेड़ा-मिसरी आदि)—१० नग (२५) ऋतुफल-१० नग
- (२६) फूलको माला-१० नग पुष्प, तुलसीपत्र, बिल्वपत्र
- (२८) दूर्वा (२९) मिट्टीका दीया—१५ नग
- (३०) मिट्टीका सकोरा—१० नग (३१) कुशा-२५ नग
- (३२) गोमय-गोमूत्र
- (३३) गन्ना (ईख) पतला जो मुड़ सके—४ तथा
- म्ँजकी रस्सी (नाव बनानेके लिये) (३४) सर्वोषधि—५ ग्राम (कलशके लिये)
- सप्तधान्य-५० ग्राम (३५) (३६) पूजन-सामग्री रखनेके लिये २ थाली, लोटा,
- बाल्टी आदि जलके लिये (घरसे) ब्राह्मणवरण-सामग्री—
- धोती-१ नग (१) (२) गमछा-१ नग
- लोटा—१ नग (३)
- आचमनी-१ नग (8)
- (4) पंचपात्र—१ नग  $(\xi)$ 
  - माला-१ नग

  - आसन-१ नग
  - द्रव्यदक्षिणा

(৩)

(८)

\*वैतरणी-गोदानकी विधि \*

# वैतरणी-गोदानकी विधि

वैतरणी-गोदानके पूर्व स्वस्तिवाचन तथा गणपित एवं गौरीका पूजन कर लेना चाहिये। कोई प्रतिमा—

ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।

गणेशाम्बिकाभ्यां नमः॥

और पुष्प लेकर प्रतिज्ञा-संकल्प करे-

स्वस्त्ययन

बृहस्पतिर्द्धातु ॥ पृषद्श्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो विद्येषु जग्मयः । अग्निजिह्वा मनवः सुरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निह।। द्यौ: शान्तिरन्तिरक्षिछं शान्ति: पृथिवी शान्तिराप: शान्तिरोषधय: शान्ति:। वनस्पतय: शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वछं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि॥ यतो यतः

ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पृषा विश्ववेदाः।स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो

श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां

नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो

सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः । लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः॥

धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः । द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि॥

विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा । सङ्ग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते॥

शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम् । प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये॥

सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥

महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ । निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥

हाथमें लिये अक्षत-पुष्पको गणेशजी एवं अम्बिकापर चढ़ा दे। इसके बाद दाहिने हाथमें जल, अक्षत

प्रतिज्ञा-संकल्प — ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत् अद्यैतस्य

विष्णोराज्ञया जगत्सृष्टिकर्मणि प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्द्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्प्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे ""क्षेत्रे (यदि काशीमें हो तो अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते महाश्मशाने भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे ) बौद्धावतारे ""नाम संवत्सरे उत्तरायणे/दक्षिणायने ""ऋतौ ""मासे ""पक्षे ""तिथौ ""वासरे एवं ग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहं मम (यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहं मम'के स्थानपर ""गोत्रस्य शर्मणः / वर्मणः / गुप्तस्य प्रतिनिधिभूतोऽहं तदीय-कहे ) अनेकजन्मोपार्जित-ज्ञाताज्ञातकायिकवाचिकमानसिकसांसर्गिकसमस्तपापनिवृत्तिपूर्वकयमद्वारस्थितभयङ्करवैतरणीनदीतरणकामनया

अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः । सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये

पण्डित स्वस्तिवाचन करें तथा कर्ताको चाहिये कि वह हाथमें अक्षत और पृष्प ले ले—

समीहसे ततो नो अभयं कुरु।शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः॥ सुशान्तिर्भवतु॥

विग्रह इत्यादि न रहनेपर सुपारीपर मौली लपेटकर गणेशजी बना ले तथा किसी धातुपात्र अथवा मिट्टीके पात्रमें रख ले। उनके दाहिनी ओर सुपारीके बराबर गोबरसे गौरी बनाकर रख ले। तदनन्तर गोदान करानेवाले

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \* ४८६

गौ उपस्थित न हो तो) मनसोद्दिष्टाय ब्राह्मणाय यथाशक्तिवैतरणीगवीनिष्क्रयभतं द्रव्यदानं करिष्ये (करिष्यामि)। तदङ्गत्वेनादौ गणेशाम्बिकयोः पूजनं पुण्याहवाचनं षोडशोपचारैः श्रीलक्ष्मीनारायणस्य पूजनं तुलपर्वते प्रतिष्ठापिते कलशे सायुधस्य सवाहनस्य सपरिवारस्य यमराजस्य पूजनं सवत्साया वैतरणी-

सवत्सायाः सुपूजिताया यथाशक्त्यलङ्कृताया रुद्रदैवत्या वैतरणीगव्या दानं करिष्ये (करिष्यामि)। (यदि

गणपति और गौरीकी पुजा (पूजामें जो वस्तु विद्यमान न हो उसके लिये 'मनसा परिकल्प्य समर्पयामि' कहे। जैसे, आभूषणके

गव्यास्तदङ्गदेवानां वृतब्राह्मणस्य च पूजनं गोपुच्छोदकतर्पणं च करिष्ये (करिष्यामि)। संकल्पजल छोड़ दे।

भगवान् गणेशका आवाहन—हाथमें अक्षत लेकर भगवान् गणेशका आवाहन करे— ॐ गणानां त्वा गणपतिछं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिछं हवामहे। निधीनां त्वा निधिपतिछं हवामहे

लिये 'आभूषणं मनसा परिकल्प्य समर्पयामि।'

इह मादयन्तामो३म्प्रतिष्ठ॥

वसो मम। आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्॥

सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः, गणपतिमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि च। हाथके अक्षत गणेशजीपर चढा दे।

भगवती गौरीका आवाहन—अक्षत लेकर गणेशजीके दाहिनी ओर गौरीका आवाहन करे άE अम्बेऽम्बिकेऽम्बालिके न नयति

मा सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्॥ ससस्त्यश्वकः

गौर्ये नमः, गौरीमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि च।

प्रतिष्ठा-मनो जुतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञछ समिमं दधातु। विश्वे देवास

गणेशाम्बिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम्। श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, प्रतिष्ठापूर्वकमासनार्थे अक्षतान् समर्पयामि।

आसनके लिये अक्षत समर्पित करे।

पाद्य, अर्घ, आचमनीय, स्नानीय, पुनराचमनीय—

ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्।

श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, एतानि पाद्यार्घ्याचमनीयस्नानीयपुनराचमनीयानि समर्पयामि। (इतना

कहकर चार आचमनीय जल चढ़ा दे।)

पंचामृतस्नान—

ॐ पञ्च नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्त्रोतसः। सरस्वती तु पञ्चधा सो देशेऽभवत्सरित्॥ श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि। (पंचामृतसे स्नान कराये।)

१. यहाँ प्राय: वैदिक तथा पौराणिक दोनों मन्त्र दिये गये हैं, समयाभाव हो तो केवल नाममन्त्र—'श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः' से

सभी वस्तुओंका समर्पण कर पूजन किया जा सकता है। जिनका यज्ञोपवीत न हुआ हो, उन्हें वैदिक मन्त्रसे पूजन न करके केवल प्रणवरहित नाममन्त्रसे पूजन करना चाहिये।

### शुद्धोदकस्नान— गङ्गा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती । नर्मदा सिन्धुकावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्॥

श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। (शुद्ध जलसे स्नान कराये।)
आचमन — शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमनके लिये जल दे।)

वस्त्र—

ॐ युवा सुवासाः परिवीत आगात् स उ श्रेयान् भवति जायमानः। तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो३ मनसा देवयन्तः॥

श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, वस्त्रं समर्पयामि। (वस्त्र समर्पित करे।) आचमन—वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमनके लिये जल दे।)

यज्ञोपवीत—

ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्। आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः॥ यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनह्यामि।

श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, यज्ञोपवीतं समर्पयामि। (यज्ञोपवीत समर्पित करे।)
आचमन—यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमनके लिये जल दे।)

उपवस्त्र—

ॐ सुजातो ज्योतिषा सह शर्म वरूथमाऽसदत्स्वः। वासो अग्ने विश्वरूपःसं व्ययस्व विभावसो॥ श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, उपवस्त्रं (उपवस्त्राभावे रक्तसूत्रम्) समर्पयामि। (उपवस्त्र समर्पित करे।)

श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, उपवस्त्रं (उपवस्त्राभावे रक्तसूत्रम्) समर्पयामि। (उपवस्त्र समर्पित व आचमन—उपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमनके लिये जल दे।)

चन्दन— श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम् । विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्॥ श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। (चन्दन अर्पित करे।)

अक्षत— अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ताः सुशोभिताः। मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर॥

(अक्षत चढ़ाये।) **प्रथमाला**—

पुष्पमाला—
माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो । मयाहृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥
श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, पुष्पमालां समर्पयामि । (पुष्पमाला समर्पित करे ।)

दूर्वा— ॐ काण्डात्काण्डात्प्ररोहन्ती परुषःपरुषस्परि। एवा नो दूर्वे प्र तनु सहस्रेण शतेन च॥ श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, दूर्वाङ्कुरान् समर्पयामि। (दूर्वांकुर चढ़ाये।)

श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, दूर्वाङ्कुरान् समर्पयामि। (दूर्वांकुर चढ़ाये।)
सिन्दूर—
ॐ सिन्धोरिव प्राध्वने शृघनासो वातप्रमियः पतयन्ति यह्वाः।

ॐ ।सन्धारव प्राध्वन शूचनासा वातप्रामयः पतयान्त यह्नाः। घृतस्य धारा अरुषो न वाजी काष्ठा भिन्दन्नूर्मिभिः पिन्वमानः॥

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \* ३८६

श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि। (अबीर आदि चढाये।)

अबीर-गुलाल आदि नाना परिमल द्रव्य-ॐ अहिरिव भोगै: पर्येति बाहुं ज्याया हेतिं परिबाधमान:।

श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, सिन्दुरं समर्पयामि। (सिन्दुर अर्पित करे।)

दीप— साज्यं च वर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया । दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्॥

हस्तघ्नो विश्वा वयुनानि विद्वान् पुमान् पुमाछं सं परि पातु विश्वतः॥

वनस्पतिरसोद्भतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः । आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॥

श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, दीपं दर्शयामि। (दीप दिखाये।)

श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, धूपमाघ्रापयामि। (धूप दिखाये।)

हस्तप्रक्षालन—'ॐ हृषीकेशाय नमः' कहकर हाथ धो ले।

नैवेद्य — नैवेद्यको प्रोक्षित कर गन्ध-पुष्पसे आच्छादित करे। तदनन्तर जलसे चतुष्कोण घेरा लगाकर

भगवान्के आगे रखे।

ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षछ शीर्ष्णो द्यौ:समवर्तत। पद्भ्यां भूमिर्दिश: श्रोत्रात्तथा लोकाँ२ अकल्पयन्॥

श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, नैवेद्यं निवेदयामि। (नैवेद्य निवेदित करे।) नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (जल समर्पित करे।)

ऋतुफल-

ॐयाः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः । बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्वछं हसः ॥

ध्रप—

श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, ऋतुफलानि समर्पयामि। (ऋतुफल अर्पित करे।)

उत्तरापोशन — श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। उत्तरापोशनार्थे जलं समर्पयामि। (जल दे।)

करोद्वर्तन-ॐ अःशुना ते अःशुः पृच्यतां परुषा परुः । गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः॥

श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि। (मलयचन्दन समर्पित करे।) ताम्बुल-

श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, मुखवासार्थम् एलालवंगपूगीफलसहितं ताम्बूलं समर्पयामि। (इलायची, लौंग, सुपारीके साथ ताम्बूल अर्पित करे।)

दक्षिणा

स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम॥

ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्।

समर्पित करे।) आरती—

श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, कृतायाः पूजायाः साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। (द्रव्य-दक्षिणा

कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् । आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव॥

🕉 यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः॥

जगद्धिताय।

नमस्ते ॥

नमो

\* वैतरणी-गोदानकी विधि \* श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, आरार्तिकं समर्पयामि। (कर्पूरसे आरती करे, आरतीके बाद जल गिरा दे।)

नानासुगन्धिपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च । पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर॥ श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, पृष्पाञ्जलिं समर्पयामि। (पृष्पांजलि अर्पित करे।) प्रदक्षिणा-

यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च । तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे॥

पृष्पांजलि—

श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि। (प्रदक्षिणा करे।) विशेषार्घ — ताम्रपात्रमें जल, चन्दन, अक्षत, फल, फूल, दूर्वा और दक्षिणा रखकर अर्घपात्रको हाथमें लेकर निम्नलिखित मन्त्र पढे-

रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्यरक्षक । भक्तानामभयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात्॥ द्वैमातुर कृपासिन्धो षाण्मातुराग्रज प्रभो। वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थद॥

अनेन सफलार्घेण वरदोऽस्तु सदा मम। श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, विशेषार्घं समर्पयामि। (विशेषार्घ दे।)

पार्थना— विघ्नेश्वराय

वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य वैष्णवी बीजं परमासि वै समस्तमेतत् त्वं प्रसन्ना भुवि

गणेशपूजने कर्म यन्यूनमधिकं कृतम् । तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोऽस्तु सदा मम॥ अनया पूजया गणेशाम्बिके प्रीयेताम्, न मम। (ऐसा कहकर समस्त पूजनकर्म भगवान्को समर्पित कर दे तथा पुनः नमस्कार करे।)

पुण्याहवाचन ( बौधायनोक्त ) यजमान अपनी दाहिनी ओर यथाशक्ति चार ब्राह्मणोंको उत्तराभिमुख बैठा ले। पूजन-वरणके अनन्तर उनसे

प्रार्थना करे— यजमान—भो ब्राह्मणाः करिष्यमाणवैतरणीगवीदानकर्मणि पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तु।

श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। (साष्टांग नमस्कार करे।)

*ब्राह्मण*—ॐ पुण्याहम् , ॐ पुण्याहम् , ॐ पुण्याहम् । यजमान-भो ब्राह्मणाः करिष्यमाणवैतरणीगवीदानकर्मणि कल्याणं भवन्तो ब्रुवन्त्। ब्राह्मण-ॐ कल्याणम्, ॐ कल्याणम्, ॐ कल्याणम्। यजमान—भो ब्राह्मणाः करिष्यमाणवैतरणीगवीदानकर्मणि ऋद्धिं भवन्तो ब्रुवन्त्।

ब्राह्मण-- ॐ कर्म ऋध्यताम् , ॐ कर्म ऋध्यताम् , ॐ कर्म ऋध्यताम्। यजमान—भो ब्राह्मणाः करिष्यमाणवैतरणीगवीदानकर्मणि स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्त्। ब्राह्मण—ॐ स्वस्ति, ॐ स्वस्ति, ॐ स्वस्ति।

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \* ३८८

ब्राह्मण—ॐ अस्तु श्री:, ॐ अस्तु श्री:, ॐ अस्तु श्री:। दक्षिणाका संकल्प—दाहिने हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत, पुष्प और द्रव्य लेकर ब्राह्मणोंको

यजमान—भो ब्राह्मणाः करिष्यमाणवैतरणीगवीदानकर्मणि श्रीरस्तु इति भवन्तो ब्रुवन्तु।

देनेके लिये संकल्प करे-ॐ अद्य पूर्वोच्चारितग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ कृतस्य सवत्सवैतरणीगवीदान-

कर्माङ्गभूतबौधायनोक्तपुण्याहवाचनकर्मणः समृद्ध्यर्थं पुण्याहवाचकेभ्यो ब्राह्मणेभ्य इमां दक्षिणां विभज्य

भव।

भव॥

सन्निधौ

अहं सम्प्रददे। ब्राह्मण बोलें—'ॐ स्वस्ति।'

# विष्णुपूजा

शालग्रामपर\* अथवा सुपारीपर आवाहन करके नाममन्त्रसे निम्न उपचारोंद्वारा विष्णुपूजन किया जा

सकता है।

ध्यान–

सशङ्खचकं सिकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम्। सहारवक्षःस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्॥

आवाहन—

भगवन् देव स्थाने चात्र स्थिरो

यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं

श्रीविष्णवे नमः, आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि च।

आसन — श्रीविष्णवे नमः, आसनार्थे पृष्णं समर्पयामि। (आसनके लिये पृष्प दे।) पाद्य — श्रीविष्णवे नमः, पादयोः पाद्यं समर्पयामि। (जल चढाये।)

अर्घ — श्रीविष्णवे नमः, हस्तयोर्ग्यं समर्पयामि। (अर्घ-जल चढाये।)

आचमन — श्रीविष्णवे नमः, आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमन दे।)

पंचामृतस्नान — श्रीविष्णवे नमः, पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि, पञ्चामृतस्नानोत्तरं शुद्धोदकं

स्नानमाचमनीयं च जलं समर्पयामि। (पंचामृतस्नान करानेके बाद जलसे स्नान कराये और आचमन

कराये।)

पीताम्बर — श्रीविष्णवे नमः, वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। (धोती, चादर चढाये और आचमनीय

जल दे।) यज्ञोपवीत — श्रीविष्णवे नमः, यज्ञोपवीतं समर्पयामि, यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि।

(यज्ञोपवीत तथा आचमनीय जल चढाये।)

चन्दन -- श्रीविष्णवे नमः, चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। (चन्दन चढ़ाये।)

दीप — श्रीविष्णवे नमः, दीपं दर्शयामि। (दीप दिखाकर हाथ धो ले।)

पुष्पादि — श्रीविष्णवे नमः, पुष्पमालाम्, दूर्वाङ्कुरान् तुलसीदलानि नानापरिमलद्रव्याणि च

समर्पयामि। (पुष्पमाला, दूर्वांकुर, तुलसीदल तथा नाना परिमलद्रव्य चढ़ाये।)

**धूप — श्रीविष्णवे नमः, धूपमाघ्रापयामि।** (घूप आघ्रापित करे।)

\* शालग्रामपर आवाहनकी आवश्यकता नहीं है।

# \*वैतरणी-गोदानकी विधि **\***

नैवेद्य — श्रीविष्णवे नमः, नैवेद्यमृतुफलं समर्पयामि, आचमनीयं जलं समर्पयामि। उत्तरापोशनार्थे जलं समर्पयामि। करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि। (नैवेद्य,ऋतुफल,आचमनीय जल, उत्तरापोशनके लिये जल तथा चन्दन चढाये। )

**नमस्कार — श्रीविष्णवे नमः, नमस्कारान् समर्पयामि।** (नमस्कार करे।) प्रदक्षिणा — श्रीविष्णवे नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि। (प्रदक्षिणा करे)

पृष्पांजलि — श्रीविष्णवे नमः, पृष्पाञ्जलिं समर्पयामि। (पृष्पांजलि चढाये।) दक्षिणा — श्रीविष्णवे नमः, कृतायाः पूजायाः साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। (द्रव्य-

### ब्राह्मणवरण

दक्षिणा समर्पित कर दे।)

यजमान अपनी दाहिनी ओर आसनपर ब्राह्मणको ससम्मान उत्तराभिमुख बैठाये और पूर्वाभिमुख स्वयं

बैठ जाय। उसके बाद हाथमें जल, अक्षत, पुष्प तथा वरण-द्रव्य लेकर ब्राह्मणका वरण करे—

वरणसंकल्प—ॐ विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ""'गोत्रः ""'शर्मा/

वर्मा/गुप्तोऽहं (यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहं' के बाद ""गोत्रस्य ""शर्मणः/वर्मणः/गुप्तस्योद्देश्येन-ऐसा

कहे)करिष्यमाणसवत्सवैतरणीगवीदानकर्मणि गोप्रतिग्रहीतृत्वेन एभिर्वरणद्रव्यैः ""गोत्रं "" ब्राह्मणं भवन्तं वृणे।

इस प्रकार संकल्प कर द्रव्य आदि ब्राह्मणको दे दे। **ब्राह्मणवचन** — वरण-द्रव्य लेकर ब्राह्मण बोले—'वृतोऽस्मि।'

**ब्राह्मणपूजन**—थालीमें ब्राह्मणदेवताके दोनों चरणोंको निम्नलिखित मन्त्रसे धोये—

समीहितार्थार्पणकामधेनव:। आपद्धनध्वान्तसहस्त्रभानवः अपारसंसारसमुद्रसेतवः पुनन्तु मां ब्राह्मणपादपांसवः॥

गन्ध, माला आदिसे ब्राह्मणका पूजन करे।

गोपुजनकी विधि

गोपूजनके समय पूर्वाभिमुखी गायको भूसा, चूनी तथा गुड़ आदि खिलाना चाहिये।

गौको प्रणाम कर निम्न मन्त्रसे उसका प्रोक्षण करे—

ॐ इरावती धेनुमती हि भूतछ सूयवसिनी मनवे दशस्या।

व्यस्कभ्ना रोदसी विष्णवेते दाधर्थ पृथिवीमभितो मयूखै: स्वाहा॥

इसके बाद गौके अंगोंपर अक्षत छोड़ते हुए निम्नलिखित मन्त्रोंसे उन-उन देवताओंका आवाहन करे—

गौके अंगोंमें देवताओंका आवाहन

सींगोंकी जड़ोंमें — ॐ ब्रह्मविष्णुभ्यां नमः, शृङ्गमूलयोर्ब्रह्मविष्णू आवाहयामि।

सींगोंके अग्रभागमें — ॐ सर्वतीर्थेभ्यो नमः, शृङ्गाग्रयोः सर्वतीर्थानावाहयामि।

सिरके बीचमें - ॐ महादेवाय नमः, शिरोमध्ये महादेवमावाहयामि।

ललाटमें - ॐ गौर्ये नमः, ललाटे गौरीमावाहयामि।

नासावंशमें — ॐ कम्बलाश्वतराभ्यां नमः, नासापुटयोः कम्बलाश्वतरौ आवाहयामि।

कानोंमें -- ॐ अश्विभ्यां नमः, कर्णयोरश्विनौ आवाहयामि।

नेत्रोंमें - ॐ शशिभास्कराभ्यां नमः, नेत्रयोः शशिभास्करौ आवाहयामि।

दाँतोंमें — ॐ सर्ववायवे नमः, दन्तेषु सर्ववायुमावाहयामि।

जिह्वामें — ॐ वरुणाय नमः, जिह्वायां वरुणमावाहयामि।

\* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \* 390

हुंकारमें — ॐ सरस्वत्यै नमः, हुङ्कारे सरस्वतीमावाहयामि।

दोनों ओठोंमें — ॐ सन्ध्याद्वयाय नमः, ओष्ठयोः सन्ध्याद्वयम् आवाहयामि। गलेमें - ॐ इन्द्राय नमः, गले इन्द्रमावाहयामि।

दोनों गालोंमें - ॐ मासपक्षाभ्यां नमः, गण्डयोर्मासपक्षौ आवाहयामि।

गलकम्बलमें — ॐ रक्षोगणेभ्यो नमः, गलकम्बले रक्षोगणानावाहयामि। हृदयमें — ॐ साध्येभ्यो नमः, हृदये साध्यानावाहयामि।

जाँघोंमें —ॐ धर्माय नमः, जङ्घयोर्धर्ममावाहयामि। दोनों खुरोंके बीचमें - ॐ गन्धर्वेभ्यो नमः, खुरमध्ये गन्धर्वानावाहयामि। खुरोंके अग्रभागमें — ॐ पन्नगेभ्यो नमः, खुराग्रेषु पन्नगानावाहयामि।

खुरोंके मूलमें - ॐ अप्सरोभ्यो नमः, खुरमूलेषु अप्सरोगणानावाहयामि।

पीठमें —ॐ एकादशरुद्रेभ्यो नमः, पृष्ठे एकादशरुद्रानावाहयामि।

सभी सन्धियोंमें - ॐ वसुभ्यो नमः, सर्वसन्धिषु वसूनावाहयामि।

कटिभागमें — ॐ पितृभ्यो नमः, कटिद्वये पितृनावाहयामि।

पूँछमें—ॐ सोमाय नमः, पुच्छे सोममावाहयामि।

शरीरके अधोभागमें—ॐ द्वादशादित्येभ्यो नमः, निम्नाङ्गेषु द्वादशादित्यानावाहयामि।

केशोंमें — ॐ सूर्यरिशमभ्यो नमः, केशेषु सूर्यरश्मीनावाहयामि।

गोमूत्रमें —ॐ गङ्गायै नमः, गोमूत्रे गङ्गामावाहयामि। ॐ यमुनायै नमः, गोमूत्रे यमुनामावाहयामि।

गोमयमें - ॐ लक्ष्म्यै नमः, गोमये लक्ष्मीमावाहयामि। दूधमें -- ॐ सरस्वत्यै नमः, दुग्धे सरस्वतीमावाहयामि।

द्धिमें - ॐ नर्मदायै नमः, द्धिन नर्मदामावाहयामि।

घीमें — ॐ वहनये नमः, घृते वहिनमावाहयामि। रोमोंमें -- ॐ त्रयस्त्रिंशत्कोटिदेवेभ्यो नमः, रोमेषु त्रयस्त्रिंशत्कोटिदेवानावाहयामि।

पेटमें — ॐ पृथिव्यै नमः, उदरे पृथिवीमावाहयामि। स्तनोंमें —ॐ चतुर्भ्यः सागरेभ्यो नमः, स्तनेषु चतुरः सागरानावाहयामि।

पूरे शरीरमें - ॐ कामधेनवे नमः, सर्वाङ्गेषु कामधेनुमावाहयामि।

प्रतिष्ठा — हाथमें अक्षत लेकर निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर गायके अंगोंपर छिड़क दे—

ॐ मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञछं समिमं दधातु। विश्वे देवास इह मादयन्तामो ३म्प्रतिष्ठ॥

उक्ता ब्रह्मादिकामधेन्वन्तदेवताः सुप्रतिष्ठिता भवन्तु, आवाहयामि, प्रतिष्ठापयामि, पूजयामि।

विविध उपचारोंद्वारा गो-पूजन

आवाहितब्रह्मादिदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। (पुष्पांजलि अर्पित करे।) पाद्य-सौरभेयि सर्वहिते पवित्रे पापनाशिनि । प्रतिगृहाण मया दत्तं पाद्यं त्रैलोक्यवन्दिते॥

आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, पाद्यं समर्पयामि। (जल चढ़ाये।)

### अर्घ— देहे स्थितासि रुद्राणि शंकरस्य सदा प्रिया । धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु॥

आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, अर्घं समर्पयामि। (अर्घ प्रदान करे।) आचमन-

या लक्ष्मीः सर्वभूतेषु या च देवेष्ववस्थिता। धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु॥ आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, आचमनीयं जलं समर्पयामि। (जल दे।) स्नान-सर्वदेवनमस्कृते । तोयमेतत् सुखस्पर्शं स्नानार्थं गृह्ण धेनुके॥ मात:

सर्वदेवमयी

आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, स्नानार्थे जलं समर्पयामि। (स्नानके लिये जल अर्पित करे।)

स्नानांग-आचमन—स्नानाने आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमनीय जल चढाये।) वस्त्र और उपवस्त्र-

आच्छादनं गवे दद्यां सम्यक् शुद्धं सुशोभनम् । सुरभिर्वस्त्रदानेन प्रीयतां परमेश्वरी॥ आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। (गौको वस्त्र-उपवस्त्र

ओढ़ा दे।) **आचमन—वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि।** (आचमनीय जल चढाये।) चन्दन-सर्वदेवप्रियं देवि चन्दनं चन्द्रसन्निभम् । कस्तूरीकुङ्कुमाढ्यं च सुगन्धं प्रतिगृह्यताम्॥

आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। (गौके मस्तक आदिमें चन्दन चढ़ाये।)

अक्षत—

प्रदान करे।) पुष्पमाला-

धूप-

देवद्रमरसोद्धतं

अक्षतान् तिलजान् देवि शुभ्रचन्दनमिश्रितान् । गृहाण परमप्रीत्या गौस्त्वं त्रिदिवपूजिते॥ आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, अक्षतान् समर्पयामि। (अक्षत चढाये।) अलंकार, पात्र आदि — शृङ्गभूषणार्थं स्वर्णशृङ्गम् , चरणभूषणार्थं रौप्यखुरम् , कण्ठभूषणार्थं घण्टाम्, दोहनार्थं कांस्यपात्रम्, सर्वालङ्कारार्थं च यथाशक्ति द्रव्यं समर्पयामि। आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, अलङ्कारादिवस्तुनि समर्पयामि। (गौके लिये आभूषण

गोघृतेन

पुष्पमालां तथा जातिपाटलाचम्पकानि च । पुष्पाणि गृह्ण धेनो त्वं सर्वविघ्नप्रणाशिनि॥ आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, पुष्पाणि समर्पयामि। (पुष्प चढ़ाये।)

समन्वितम् । प्रयच्छामि महाभागे धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्॥ आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, धूपमाघ्रापयामि। (धूप दिखाये।)

### दीप-साज्यं च वर्तिसंयुक्तं विहनना योजितं मया । दीपं गृहाण देवेशि त्रैलोक्यितिमिरापहम्॥

नैवेद्य-

उसमें तुलसीदल छोड़कर निवेदित करे।)



दीपं प्रदर्शयामि। (दीप दिखाये।) सवत्सायै गवे नमः। हस्तं प्रक्षाल्य नैवेद्यं फलं च निधाय

जलेनाभ्युक्ष्य तत्र तुलसीदलं प्रक्षिप्य निवेदयेत्। (हाथ धो ले। नैवेद्य यथास्थान रखकर जलसे प्रोक्षितकर

🕉 ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् । ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना॥

जलं समर्पयामि। (नैवेद्यके बाद आचमनके लिये जल दे।) करोद्वर्तनकं समर्पयामि (करोद्वर्तनके लिये दोनों

सवत्सायै गवे नमः, नैवेद्यं फलं च समर्पयामि। (नैवेद्य और फल निवेदित करे।) नैवेद्यान्ते आचमनीयं

## पृष्पांजलि-

ॐ गोभ्यो यज्ञाः प्रवर्तन्ते गोभ्यो देवाः समुत्थिताः । गोभ्यो वेदाः समुत्कीर्णाः सषडङ्गपदक्रमाः ॥ आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, पृष्पाञ्जलिं समर्पयामि। (पृष्पांजलि प्रदान करे।)

दक्षिणा-

हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः । अनन्तपुण्यफलद्मतः शान्तिं प्रयच्छ मे॥

आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, पूजासाद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। (द्रव्य-

दक्षिणा अर्पित करे।)

### प्रदक्षिणा-

पदे पदे या परिपूजकेभ्यः सद्योऽश्वमेधादि फलं ददाति। तां सर्वपापक्षयहेतुभूतां प्रदक्षिणान्ते परितः करोमि॥

आवाहितपुजितसमस्तदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि। (गौकी प्रदक्षिणा करे। चार प्रदक्षिणा करनी चाहिये अथवा एक प्रदक्षिणा भी की जा सकती है।)

गोपूजनके अनन्तर गोपुच्छोदकसे पितरोंका तर्पण करे।

## गोपुच्छोदक-तर्पण

गायकी पुँछ पकड़कर तर्पण करना चाहिये। सव्य पूर्वाभिमुख होकर दाहिने हाथमें त्रिकुश, अक्षत,

जल और गोपुच्छ लेकर तर्पण करे। तर्पणके जलको इकट्ठा करनेके लिये पूँछके नीचे जलपात्रको रख ले।

देव-तर्पण --- सव्य पूर्वाभिमुख होकर निम्नलिखित प्रत्येक नाममन्त्रके बाद एक-एक अंजलि जल

ॐ ग्रहास्तृप्यन्ताम्। ॐ नक्षत्राणि तृप्यन्ताम्। ॐ योगास्तृप्यन्ताम्। ॐ राशयस्तृप्यन्ताम्। ॐ वसुधा तृप्यताम्। ॐ अश्विनौ तृप्येताम्। ॐ यक्षास्तृप्यन्ताम्। ॐ रक्षांसि तृप्यन्ताम्। ॐ मातरस्तृप्यन्ताम्। ॐ रुद्रास्तृप्यन्ताम्। ॐ पिशाचास्तृप्यन्ताम्। ॐ सुपर्णास्तृप्यन्ताम्। ॐ पशवस्तृप्यन्ताम्। ॐ दानवास्तृप्यन्ताम्। ॐ योगिनस्तृप्यन्ताम्। ॐ विद्याधरास्तृप्यन्ताम्। ॐ ओषधयस्तृप्यन्ताम्। ॐ दिग्गजास्तृप्यन्ताम्। ॐ देवगणास्तृष्यन्ताम्। ॐ देवपत्यस्तृष्यन्ताम्। ॐ लोकपालास्तृष्यन्ताम्। ॐ नारदस्तृष्यताम्। ॐ जन्तवस्तृष्यन्ताम्।

**ऋषि-तर्पण** — निम्नलिखित मन्त्रोंसे मरीचि आदि ऋषियोंको भी एक-एक अंजलि जल दे— ॐ मरीचिस्तृप्यताम्। ॐ अत्रिस्तृप्यताम्। ॐ अङ्गिरास्तृप्यताम्। ॐ पुलस्त्यस्तृप्यताम्। ॐ पुलहस्तृप्यताम्।

दिव्य मनुष्य-तर्पण — दिव्य मनुष्य-तर्पणमें — १. उत्तर दिशाकी ओर मुँह करे। १ २. जनेऊको

अंजिल्विदानके मन्त्र — ॐ सनकस्तृष्यताम् २। ॐ सनन्दनस्तृष्यताम् २। ॐ सनातनस्तृष्यताम् २।

दिव्य पितृ-तर्पण — पितृ-तर्पणमें — १. दक्षिण दिशाकी ओर मुँह करे। २. अपसव्य हो जाय

७. अर्हन्ति पितरस्त्रींस्त्रीन्। (व्यास)

ॐ क्रतुस्तृप्यताम्। ॐ वसिष्ठस्तृप्यताम्। ॐ प्रचेतास्तृप्यताम्। ॐ भृगुस्तृप्यताम्। ॐ नारदस्तृप्यताम्।

कण्ठीकी तरह कर ले। ३. गमछेको भी कण्ठीकी तरह कर ले। ४. सीधा बैठे। कोई घुटना जमीनपर न लगाये। २ ५. अर्घपात्रमें जौ छोड़े। ६. तीनों कुशोंको उत्तराग्र रखे। ७. प्राजापत्य (काय) तीर्थसे अर्थात् कुशोंको दाहिने हाथकी कनिष्ठिकाके मूलभागमें रखकर यहींसे जल दे। ८. दो-दो अंजलि जल दे। ३

ॐ कपिलस्तृप्यताम् २। ॐ आसुरिस्तृप्यताम् २। ॐ वोढुस्तृप्यताम् २। ॐ पञ्चशिखस्तृप्यताम् २।

अर्थात् जनेऊको दाहिने कन्धेपर रखकर बायें हाथके नीचे ले जाय। ४३. गमछेको भी दाहिने कन्धेपर रखे। ४. बायाँ घुटना जमीनपर लगाकर बैठे। ५५. अर्घपात्रमें कृष्ण तिल छोड़े। ६६. कुशोंको बीचसे मोड़कर उनकी जड़ और अग्रभागको दाहिने हाथमें तर्जनी और अँगूठेके बीचमें रखे। ७. पितृतीर्थसे अर्थात् अँगूठे

उपर्युक्त नियमसे निम्नलिखित तीन-तीन अंजलियाँ एक-एक मन्त्र पढकर दे-

१. ततः कृत्वा निवीतं तु यज्ञसूत्रमुदङ्मुखः। प्राजापत्येन तीर्थेन मनुष्यांस्तर्पयेत् पृथक्॥ (विष्णु) २. मनुष्यतर्पणं कुर्वन्न किञ्चिज्ञानु पातयेत्। (पुलस्त्य) ३. द्वौ द्वौ तु सनकादयः अर्हन्ति। (व्यास)

४. जिनके पास यज्ञोपवीत नहीं है, उन्हें उत्तरीय (गमछे)-के द्वारा तर्पणकार्य करना चाहिये।

हाथमें गोपुच्छ लेनेमें कठिनाई हो तो पूँछमें मौली बाँधकर मौलीको हाथमें रख ले। तर्पणके समय दूसरा

ॐ ब्रह्मा तृप्यताम् (तृप्यतु)। ॐ विष्णुस्तृप्यताम्। ॐ रुद्रस्तृप्यताम्। ॐ मनवस्तृप्यन्ताम् ( तृप्यन्तु )। ॐ ऋषयस्तृप्यन्ताम्। ॐ रुद्रातिपुत्रास्तृप्यन्ताम्। ॐ साध्यास्तृप्यन्ताम्। ॐ मरुद्गणास्तृप्यन्ताम्।

और तर्जनीके मध्यभागसे अंजलि दे। ८. तीन-तीन अंजलियाँ दे।<sup>७</sup>

५. भूलग्नसव्यजानुश्च दक्षिणाग्रकुशेन च। पितृन् संतर्पयेत् ""। (वृद्धपराशर)

६. पितृन् भक्त्या तिलै: कृष्णै:""। (माधव)

व्यक्ति हाथमें जल डालता जाय।

ॐ स्थावरास्तृप्यन्ताम्। ॐ जङ्गमास्तृप्यन्ताम्।

देवतीर्थसे देता जाय-

398

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

🕉 कव्यवाडनलस्तृप्यतामिदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ॐ सोमस्तृप्यतामिदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ॐ यमस्तृप्यतामिदं सितलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः।

ॐ अर्यमा तृप्यतामिदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ॐ अग्निष्वात्ताः पितरस्तृप्यन्तामिदं सतिलं गोपुच्छोदकं तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ॐ सोमपाः पितरस्तृप्यन्तामिदं सितलं गोपुच्छोदकं तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः।

ॐ बर्हिषदः पितरस्तृप्यन्तामिदं सतिलं गोपुच्छोदकं तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। चतुर्दश यम-तर्पण — निम्नलिखित प्रत्येक नाममन्त्रसे पूर्ववत् यमराजको पितृतीर्थसे ही दक्षिणाभिमुख तीन-तीन अंजलियाँ दे-ॐ यमाय नमः ३। ॐ धर्मराजाय नमः ३। ॐ मृत्यवे नमः ३। ॐ अन्तकाय नमः ३।

ॐ वैवस्वताय नमः ३। ॐ कालाय नमः ३। ॐ सर्वभूतक्षयाय नमः ३। ॐ औदुम्बराय नमः ३। ॐ

दध्नाय नमः ३। ॐ नीलाय नमः ३। ॐ परमेष्ठिने नमः ३। ॐ वृकोदराय नमः ३। ॐ चित्राय नमः ३। ॐ चित्रगप्ताय नमः ३।<sup>२</sup> पित्र्यादितर्पण — दाहिने हाथमें तिल, जल, मोटक लेकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो बायाँ घुटना

जमीनपर गिराकर पित्र्यादितर्पण करे-

१. पिता—ॐ अद्य अस्मित्पता ""'गोत्रः ""'शर्मा वर्मा ⁄ गुप्तः वसुस्वरूपः इदं सितलं गोपुच्छोदकं

तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन अंजलि जल दे।

२. पितामह—ॐ अद्य अस्मित्पतामहः """गोत्रः """शर्मा वर्मा / गुप्तः रुद्रस्वरूपः इदं सितलं

गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन अंजलि जल दे।

३. प्रिपतामह—ॐ अद्य अस्मत् प्रिपतामहः ""गोत्रः ""शर्मा वर्मा /गुप्तः आदित्यस्वरूपः इदं सितलं

गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन अंजलि जल दे। ४. माता—ॐ अद्य अस्मन्माता ""गोत्रा ""देवी वसुस्वरूपा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा

नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन अंजलि जल दे। ५. पितामही—ॐ अद्य अस्मित्पतामही ""गोत्रा ""देवी रुद्रस्वरूपा इदं सितलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन अंजलि जल दे।

तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन अंजलि जल दे।

द्वितीय गोत्र-तर्पण

औदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने। वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः॥ (मत्स्यपु० १०२। २३-२४, कात्यायनपरिशिष्ट)

१. मातामह (नाना)—ॐ अद्य अस्मन्मातामहः ""गोत्रः ""शर्मा वसुस्वरूपः इदं सतिलं गोपुच्छोदकं

२. यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च। वैवस्वताय कालाय सर्वभृतक्षयाय च॥

तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन बार जल दे। १. कुछ पद्धतियोंके अनुसार तर्पणमें केवल **'स्वधा'** का प्रयोग चलता है। परंतु पारस्करगृह्यसूत्रके हरिहरभाष्यमें तर्पण-प्रयोग-निरूपणके अन्तर्गत **'स्वधा नमः'** प्रयोग दिया गया है, जिसके अनुसार यहाँ तर्पणमें **'स्वधा नमः'** का प्रयोग ही उचित है।

नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन अंजलि जल दे।

७. सौतेली माँ—ॐ अद्य अस्मत् सापलमाता ""गोत्रा ""देवी इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा

६. प्रिपतामही—ॐ अद्य अस्मत् प्रिपतामही ""गोत्रा ""देवी आदित्यस्वरूपा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं

394

२. प्रमातामह (परनाना)—ॐ अद्य अस्मत् प्रमातामहः ""गोत्रः ""शर्मा रुद्रस्वरूपः इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन बार जल दे। ३. वृद्धप्रमातामह (वृद्धपरनाना)—ॐ अद्य अस्मद् वृद्धप्रमातामहः ""'गोत्रः ""'शर्मा आदित्यस्वरूपः

इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन

बार जल दे। मातामही (नानी)—ॐ अद्य अस्मन्मातामही ""गोत्रा ""देवी वसुस्वरूपा इदं सितलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन बार जल दे।

५. प्रमातामही (परनानी)—ॐ अद्य अस्मत् प्रमातामही ""गोत्रा ""देवी रुद्रस्वरूपा इदं सतिलं

बार जल दे।

स्वधा नमः १।

स्वधा नमः १।

१०. मौसी—ॐ अद्य अस्मन्मातृष्वसा ""'गोत्रा ""'देवी इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा नम: १।

स्वधा नमः १। १५. श्वशुर—ॐ अद्य अस्मच्छुशुरः """गोत्रः """शर्मा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः १।

स्वधा नमः १।

१६. सासु—ॐ अद्य अस्मच्छ्वश्रुः ""'गोत्रा ""'देवी इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा नमः १।

गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन बार जल दे। ६. वृद्धप्रमातामही (वृद्धपरनानी)—ॐ अद्य अस्मद् वृद्धप्रमातामही ""गोत्रा ""देवी आदित्यस्वरूपा इदं सितलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन पत्न्यादि-तर्पण<sup>\*</sup> (एक-एक अञ्जलि जल दे)— १. पत्नी—ॐ अद्य अस्मत् पत्नी ""'गोत्रा ""'देवी इदं सितलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा नमः १।

२. पुत्र—ॐ अद्य अस्मत् पुत्रः ""'गोत्रः ""'शर्मा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः १। ३. भाई—ॐ अद्य अस्मद् भ्राता ""'गोत्रः ""'शर्मा इदं सितलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः १।

४. भाईकी स्त्री—ॐ अद्य अस्मद् भ्रातृपत्नी ""गोत्रा ""देवी इदं सितलं गोपुच्छोदकं तस्यै

4. भतीजा—ॐ अद्य अस्मद् भ्रातृपुत्रः ""गोत्रः ""शर्मा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः १।

६. फूफा—ॐ अद्य अस्मत् पितृष्वसृपतिः ""'गोत्रः ""'शर्मा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः १। ७. फूआ—ॐ अद्य अस्मत् पितृष्वसा ""गोत्रा ""देवी इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा नमः १।

८. फूआका लड़का—ॐ अद्य अस्मत् पैतृष्वस्त्रेयः ""'गोत्रः ""'शर्मा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै ९. मौसा—ॐ अद्य अस्मन्मातृष्वसूपतिः ""गोत्रः ""शर्मा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः १।

११. मौसीया भाई—ॐ अद्य अस्मन्मातृष्वस्त्रेयः ""गोत्रः ""शर्मा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै १२. मामा—ॐ अद्य अस्मन्मातुलः ""'गोत्रः ""'शर्मा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः १।

१३. मामी—ॐ अद्य अस्मन्मातुलानी ""'गोत्रा ""'देवी इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा नमः १। १४. मिमयाउत भाई—ॐ अद्य अस्मन्मातुलानीपुत्रः ""गोत्रः ""शर्मा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै

१७. गुरु—ॐ अद्य अस्मद् गुरुः ""'गोत्रः ""'शर्मा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः १।

१. यहाँ सभी निकटतम सम्बन्धियोंके लिये तर्पण लिखा गया है, जिनको देना हो उनके नाम, गोत्र और अपना सम्बन्ध बोलकर देना चाहिये। ब्राह्मणके लिये 'शर्मा', क्षत्रियके लिये 'वर्मा' तथा वैश्यके लिये 'गुप्त' नामके आगे जोड़ देना चाहिये।

वृक्षयोनिगता ये च पर्वतत्वं गताश्च ये । पशुयोनिगता ये च ये च कीटपतङ्गकाः। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु गोपुच्छोदकतर्पणै:॥ नरके रौरवे ये च महारौरवसंस्थिताः । असिपत्रवने घोरे कुम्भीपाकस्थिताश्च ये।

मातृपक्षाश्च ये केचिद् ये केचित्पितृपक्षकाः । गुरुश्वशुरबन्धूनां ये कुलेषु समुद्भवाः॥ ये मे कुले लुप्तपिण्डाः पुत्रदारविवर्जिताः । क्रियालोपगता ये च जात्यन्थाः पङ्गवस्तथा॥ विरूपा आमगर्भाश्च ज्ञाताज्ञातकुले मम । ते सर्वे तृप्तिमायान्तु गोपुच्छोदकतर्पणैः॥

१८. मित्र—ॐ अद्य अस्मन्मित्रम् """गोत्रः """शर्मा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः १। १९. नौकर—ॐ अद्य अस्मद् भृत्यः ""नामधेयः इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः १। तदनन्तर निम्न श्लोकोंको बोलते हुए गोपुच्छोदकद्वारा पितृतीर्थसे जलधारा देते हुए तर्पण करे—

ते सर्वे तृप्तिमायान्तु गोपुच्छोदकतर्पणै:॥

स्वार्थबद्धा मृता ये च शस्त्रघातमृताश्च ये। ब्रह्महस्तमृता ये च नारीहस्तमृताश्च ये। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु गोपुच्छोदकतर्पणै:॥

पाशमध्ये मृता ये च स्वल्पमृत्युवशं गताः । सर्वे च मानवा नागाः पशवः पक्षिणस्तथा।

ते सर्वे तृप्तिमायान्तु गोपुच्छोदकतर्पणै:॥

आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं देवर्षिपितृमानवाः । तृप्यन्तु सर्वदा सर्वे गोपुच्छोदकतर्पणैः॥

इसके बाद भीष्मिपतामहको निम्न श्लोक बोलते हुए पितृतीर्थ और कुशोंसे जल दे— वैयाघ्रपदगोत्राय सांकृत्यप्रवराय च । अपुत्राय ददाम्येतज्जलं भीष्माय वर्मणे॥

इसके बाद सव्य पूर्वाभिमुख होकर निम्नलिखित मन्त्रसे देवतीर्थसे जलधारा दे— देवासुरास्तथा यक्षा नागा गन्धर्वराक्षसाः । पिशाचा गुह्यकाः सिद्धाः कूष्माण्डास्तरवः खगाः॥ जलेचरा भूनिलया वाय्वाधाराश्च जन्तवः । तृप्तिमेते प्रयान्त्वाशु मद्दत्तेनाम्बुनाखिलाः॥

हाथ जोड़कर बोले-ॐ ब्रह्मणे नम:, ॐ विष्णवे नम:, ॐ रुद्राय नम:। इस प्रकार गोपुच्छोदकतर्पण करनेके अनन्तर रुईके पहाड़पर कलश स्थापित करे—

## रुईके पहाड़पर कलश-स्थापन

दक्षिण दिशामें रुईका पहाड़ बनाये। एक पात्रमें तिल रखकर रुईके पर्वतपर रख दे। इसीपर कलशकी

स्थापना करनी है।

कलशपर रोरीसे स्वस्तिकका चिहन बनाकर उसके गलेमें तीन धागोंवाली मौली लपेटे और कलशको

## एक ओर रख ले। इसके बाद रुईके पहाड़पर जो तिलभरा पात्र रखा है, उस पात्रका निम्नलिखित मन्त्रसे

स्पर्श करे—

दाहिने हाथसे कलशाधारका स्पर्श—

ॐ भूरसि भूमिरस्यदितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री ।

पृथिवीं यच्छ पृथिवीं दृष्ठह पृथिवीं मा हिछंसी:॥ यवप्रक्षेप — पूजित भूमिपर यव (जौ) छिड़के एवं मन्त्र पढ़े—

ॐ धान्यमिस धिनुहि देवान् प्राणाय त्वो दानाय त्वा व्यानाय त्वा। दीर्घामनु प्रसितिमायुषे धां देवो वः

त्वा

यत्कामः

पुने

शर्म

हसः॥

399

विशन्त्वन्दवः।

पुरुषम्।।

तच्छकेयम्॥

सप्रथा:॥

आसीत्।

विधेम॥

सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृभ्णात्विच्छिद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वा महीनां पयोऽसि॥ कलश-स्थापन— यव (जौ)-पर निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर दोनों हाथोंसे कलशकी स्थापना करे—

मह्या

कलशं

कलशमें जल— निम्न मन्त्रसे जल छोड़े— ॐ वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनी स्थो वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदनमसि

पुनरूजो नि वर्तस्व सा नः सहस्रं धुक्ष्वोरुधारा पयस्वती पुनर्मा विशताद्रयिः॥

वरुणस्य ऋतसदनमा सीद॥

कलशमें चन्दन — निम्न मन्त्रसे चन्दन छोडे —

ॐ त्वां गन्धर्वा अखनँस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः । त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत॥

कलशमें सर्वोषधि—निम्न मन्त्रसे सर्वोषधि छोड़े—

जिघ

ॐया ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा। मनै नु बभ्रूणामहः शतं धामानि सप्त च॥ कलशमें दुब — निम्न मन्त्रसे दुब छोड़े—

ॐकाण्डात्काण्डात्प्ररोहन्ती परुषःपरुषस्परि। एवा नो दुर्वे प्र तनु सहस्रेण शतेन च॥

कलशपर पंचपल्लव — निम्न मन्त्रसे पंचपल्लव रखे—

ॐ अश्वत्थे वो निषदनं पर्णे वो वसितष्कृता। गोभाज इत्किलासथ यत्सनवथ कलशमें पवित्रक — निम्न मन्त्रसे कुश या कुशसे बना पवित्रक छोड़े—

ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यिच्छद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रिश्मिभ:। पवित्रपते पवित्रपूतस्य

कलशमें सप्तमृत्तिका — निम्न मन्त्रसे सप्तमृत्तिका छोड़े— ॐ स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी । यच्छा न:

कलशमें सुपारी — निम्न मन्त्रसे सुपारी छोड़े — ॐ याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणी:।

बृहस्पतिप्रसृतास्ता मुञ्चन्त्वछ कलशमें पंचरत्न—निम्न मन्त्रसे पंचरत्न छोड़े—

ॐ परि वाजपतिः कविरग्निहंव्यान्यक्रमीत्। दधद्रत्नानि दाशुषे॥

कलशमें द्रव्य—निम्न मन्त्रसे द्रव्य छोडे—

हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे άE भूतस्य जातः पतिरेक

हविषा पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय कलशपर वस्त्र—निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर कलशको वस्त्रसे अलंकृत करे—

ॐ सुजातो ज्योतिषा सह शर्म वरूथमाऽसदत्स्वः। वासो अग्ने विश्वरूपः सं व्ययस्व विभावसो॥

कलशपर पूर्णपात्र—निम्न मन्त्रसे चावलसे भरे पूर्णपात्रको कलशपर स्थापित करे— ॐ पूर्णा दर्वि परा पत सुपूर्णा पुनरा पत । वस्नेव विक्रीणावहा इषमूर्जं शतक्रतो॥

कलशपर नारियल— कलशपर लाल कपड़ा लपेटे हुए नारियलको निम्न मन्त्र पढ़कर रखे—

फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणी:।

बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्वछं हसः॥

\* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \* ३९८

निम्नलिखित मन्त्रसे वरुणका आवाहन करे-कलशमें वरुणका ध्यान और आवाहन—

इसके बाद कलशमें देवी-देवताओंका आवाहन करना चाहिये। सबसे पहले हाथमें अक्षत-पुष्प लेकर

ॐ तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविभिः।

अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुशःस मा न आयुः प्र मोषीः॥ अस्मिन् कलशे वरुणं साङ्गं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकमावाहयामि।

🕉 भूर्भुवः स्वः भो वरुण इहागच्छ, इह तिष्ठ, स्थापयामि, पूजयामि मम पूजां गृहाण।

'ॐ अपाम्पतये वरुणाय नमः' कहकर अक्षत-पुष्प कलशपर छोड़ दे। पुनः हाथमें अक्षत-पुष्प लेकर चारों

वेद एवं अन्य देवी-देवताओंका आवाहन करे-कलशमें देवी-देवताओंका आवाहन—

कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः। मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः॥

कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा । ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः॥

अङ्गेश्च सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः। अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा॥

आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः।

गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । नर्मदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन् सिन्निधिं कुरु ॥

इस तरह जलाधिपति वरुणदेव तथा वेदों, तीर्थों, नदों, निदयों, सागरों, देवियों एवं देवताओंके आवाहनके बाद हाथमें अक्षत-पुष्प लेकर निम्नलिखित मन्त्रसे कलशकी प्रतिष्ठा करे—

विश्वे देवास इह मादयन्तामो३म्प्रतिष्ठ॥ कलशे वरुणाद्यावाहितदेवताः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः। यह

कहकर अक्षत-पुष्प कलशके पास छोड़ दे।

कलश-पूजन

## ध्यान — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। (पुष्प समर्पित करे।)

आसन — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। (अक्षत चढ़ाये।)

पाद्य--- ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, पादयोः पाद्यं समर्पयामि। (जल चढाये।)

अर्घ — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, हस्तयोर्ग्धं समर्पयामि। (जल चढाये।) स्नानीय जल-ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, स्नानीयं जलं समर्पयामि। (स्नानीय जल

चढ़ाये।)

सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः । आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः॥

प्रतिष्ठा — ॐ मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञः समिमं दधातु।

स्नानांग आचमन — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि।

(स्नानके बाद आचमनीय जल चढाये।)

पंचामृतस्नान — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि। (पंचामृतसे

स्नान कराये।)

**गन्धोदकस्नान** — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, गन्धोदकस्नानं समर्पयामि। (जलमें मलय-चन्दन मिलाकर स्नान कराये।)

वस्त्र—ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, वस्त्रं समर्पयामि। (वस्त्र चढ़ाये।)
आचमन—ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमनके लिये जल चढ़ाये।)
यज्ञोपवीत—ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, यज्ञोपवीतं समर्पयामि। (यज्ञोपवीत चढाये।)

आचमन — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि।

(आचमनके लिये जल चढ़ाये।)

(आचमनके लिये जल चढ़ाये।)

उपवस्त्र — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, उपवस्त्रं समर्पयामि। (उपवस्त्र चढ़ाये।)

आचमन — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, उपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमनके लिये जल चढ़ाये।)

चन्दन—ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। (चन्दन लगाये।)
अक्षत—ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, अक्षतान् समर्पयामि। (अक्षत समर्पित करे।)
पुष्प (पुष्पमाला)—ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, पुष्पं (पुष्पमालाम्) समर्पयामि।

(पुष्प और पुष्पमाला चढ़ाये।) सुगन्धित द्रव्य — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, सुगन्धितद्रव्यं समर्पयामि। (सुगन्धित द्रव्य — इत्र आदि चढ़ाये।)

धूप—ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, धूपमाघ्रापयामि। (धूप आघ्रापित करे।)
दीप—ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, दीपं दर्शयामि। (दीप दिखाये।)
हस्तप्रक्षात्नन—दीप दिखाकर हाथ धो ले।
नैवेद्य—ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, नैवेद्यं निवेदयामि। (नैवेद्य निवेदित करे।)

आचमन आदि — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, आचमनीयं जलम्, मध्ये पानीयं जलम्, उत्तरापोशनार्थं मुखप्रक्षालनार्थं हस्तप्रक्षालनार्थं च जलं समर्पयामि। (आचमनीय एवं पानीय तथा मुख और हस्तप्रक्षालनके लिये जल चढ़ाये।)

लिये गन्ध चढ़ाये।)

ऋतुफल — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, अखण्डऋतुफलं समर्पयामि। (ऋतुफल चढ़ाये।)

ताम्बूल — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, एलालवङ्गपूगीफलसहितं ताम्बूलं समर्पयामि।

करोद्धर्तन — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, करोद्धर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि। (करोद्धर्तनके

(सुपारी, इलायची, लौंगसिहत पान चढ़ाये।)
दक्षिणा — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, कृतायाः पूजायाः साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां

समर्पयामि। (द्रव्य-दक्षिणा चढ़ाये।)
आरती — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, आरार्तिकं समर्पयामि। (आरती करे।)
पद्यांजित्वि — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, मन्त्रपृष्याञ्जलिं समर्पयामि। (पृष्यांजिल समर्पित

पुष्पांजिल — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, मन्त्रपुष्पाञ्जलं समर्पयामि। (पुष्पांजिल समर्पित करे।)

झषासनाय

अग्न्युत्तारणपूर्वकं यमप्रतिमायां प्राणप्रतिष्ठां करिष्ये (करिष्यामि)।

ॐ समुद्रस्य त्वाऽवकयाग्ने परि व्ययामसि । पावको

स नः पावक दीदिवोऽग्ने देवाँ२ इहा वह । उप

नमस्ते हरसे

हिमस्य त्वा जरायुणाऽग्ने परि व्ययामसि । पावको

अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिह्नया । आ देवान्

इस तरह संकल्प कर जल गिरा दे।

प्रदक्षिणा — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि। (प्रदक्षिणा करे।)

त्वत्तोये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्विय स्थिताः । त्विय तिष्ठन्ति भूतानि त्विय प्राणाः प्रतिष्ठिताः॥ शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापितः । आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवाः सपैतृकाः॥ त्विय तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः। त्वत्प्रसादादिमां पूजां कर्तुमीहे जलोद्भव। सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा॥

जलाधिनाथाय

नमस्कार — ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। (इस

समर्पण — कृतेन अनेन पूजनेन कलशे वरुणाद्यावाहितदेवताः प्रीयन्तां न मम।

कलशपर यमकी पूजा

स्थापित कलशपर यमकी स्वर्णमयी प्रतिमाकी स्थापना कर पूजन करना चाहिये। समीपमें लौहदण्ड भी

संकल्प — आचमन और प्राणायाम कर त्रिकुश, जल, अक्षत और द्रव्य लेकर संकल्प करे— ॐ अद्य पूर्वोच्चारितग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ""गोत्र: ""शर्मा वर्मा /गुप्तोऽहम्

(यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहं' के बाद ""गोत्रस्य ""शर्मणः / वर्मणः / गुप्तस्योद्देश्येन क्रियमाण—ऐसा कहे)

ज्मन्तुप वेतसेऽव तर नदीष्वा । अग्ने पित्तमपामिस मण्डूिक ताभिरा

सेमं नो यज्ञं पावकवर्णछ शिवं कुधि॥

पावकया यश्चितयन्त्या कृपा क्षामन् रुरुच उषसो न भानुना। तूर्वन् न यामन्तेतशस्य नू रण आ यो घृणे न ततृषाणो अजरः॥

शोचिषे

मथ्यमाने महोदधौ । उत्पन्नोऽसि तदा कुम्भ विधृतो विष्णुना स्वयम्॥

स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय।

नमो

नमस्ते॥

### प्रार्थना — हाथमें पुष्प लेकर इस प्रकार प्रार्थना करे— देवदानवसंवादे

नमो

सुपाशहस्ताय ॐ अपाम्पतये वरुणाय नम:।

नाम-मन्त्रसे नमस्कारपूर्वक पुष्प समर्पित करे।) हाथमें जल लेकर निम्नलिखित वाक्यका उच्चारण कर जल

कलशके पास छोड़ते हुए समस्त पूजन-कर्म भगवान् वरुणदेवको निवेदित करे-

स्थापित करे। कलशपर मूर्ति-स्थापनके पहले अग्न्युत्तारण और प्राण-प्रतिष्ठा कर लेना आवश्यक होता है।

कर दे, उसके ऊपर निम्न मन्त्रोंको पढ़ता हुआ जलधारासे स्नान कराये—

सवत्सवैतरणीगवीदानकर्मणि श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलप्राप्त्यर्थं श्रीयमदेवप्रीतिद्वारा सकलाभीष्टसिद्ध्यर्थं च अग्न्युत्तारण — इसके बाद किसी पात्रमें यमकी प्रतिमाको रखकर उसे घृतसे अभ्यक्त (लेपित) भव॥ भव॥ गहि। समुद्रस्य निवेशनम् । अन्याँस्ते अस्मत्तपन्तु हेतय: पावको अस्मभ्य७ शिवो भव ॥ च॥ नः॥

शिवो

शिवो

यक्षि

विक्ष

नमस्ते अस्त्वर्चिषे।

हविश्च

अस्मभ्यछ

यज्ञछं

नृषदे वेडप्सुषदे वेड् बर्हिषदे वेड् वनसदे वेट् स्वर्विदे वेट्॥ ये देवा देवानां यज्ञिया यज्ञियानाछं संवत्सरीणमुप भागमासते। अहुतादो हविषो यज्ञे अस्मिन्त्स्वयं पिबन्तु मधुनो घृतस्य॥

अन्याँस्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको असम्भ्यछ शिवो

ये देवा देवेष्वधि देवत्वमायन् ये ब्रह्मणः पुर एतारो अस्य। येभ्यो न ऋते पवते धाम किञ्चन न ते दिवो न पृथिव्या अधि स्नुषु॥ वर्चोदा अपानदा व्यानदा अन्याँस्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यछं शिवो

### प्राणप्रतिष्ठा

विनियोग — इसके बाद हाथमें जल लेकर विनियोग करे—

ॐ अस्य श्रीप्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा ऋषय ऋग्यजुःसामानि छन्दांसि क्रियामयवपुः

प्राणाख्या देवता आँ बीजं हीं शक्तिः क्रौं कीलकं अस्यां नूतनमूर्तौ प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः।

विनियोग पढ़कर हाथका जल गिरा दे। इसके बाद मूर्तिका दाहिने हाथसे स्पर्श कर प्राणप्रतिष्ठा करे।

प्राणप्रतिष्ठा\*—ॐ आँ हीं क्रौं यँ रँ लँ वँ शँ षँ सँ हँ ळँ क्षँ हँ सः सोऽहम् अस्या यमदेवप्रतिमायाः

प्राणा इह प्राणाः।

🕉 आँ हीं क्रौं यँ रँ लँ वँ शँ षँ सँ हँ ळँ क्षँ हँ सः सोऽहम् अस्या यमदेवप्रतिमायाः जीव इह स्थितः।

ॐ आँ हीं क्रौं यँ रँ लँ वँ शँ षँ सँ हँ ळँ क्षँ हँ सः सोऽहम् अस्या यमदेवप्रतिमायाः सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनस्त्वक् चक्षुः श्रोत्रजिह्वाघ्राणपाणिपादपायूपस्थानि अस्यां मूर्तावागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा।

इस तरह पढ़कर फूल लेकर निम्न मन्त्र पढ़कर प्राणप्रतिष्ठाकर फूल चढ़ा दे— ॐ मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञः समिमं दधातु। विश्वे देवास इह

षोडश-संस्कार—यमदेवताकी मूर्तिका पुन: स्पर्श कर सोलह बार 'ॐकार' का मन्द स्वरसे जप करे। इसके बाद हाथमें जल, अक्षत लेकर—

🕉 अनेन अस्या यमदेवप्रतिमाया गर्भाधानादयः षोडशसंस्काराः सम्पद्यन्ताम्।

ऐसा पढ़कर जल गिरा दे।

### पूजन

प्राणप्रतिष्ठा कर लेनेके बाद निम्न रीतिसे यमदेवताका पूजन करे—

आवाहन — हाथमें फूल लेकर निम्न मन्त्र पढ़ते हुए प्रतिमामें यमका आवाहन करे—

ॐ यमाय त्वाऽङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा । स्वाहा घर्माय

स्वाहा घर्म: पित्रे ॥ 🕉 भूर्भुवः स्वः सवाहनं सायुधं साङ्गं सपरिवारं सशक्तिकं यममावाहयामि स्थापयामि पूजयामि।

ऐसा कहकर फूलको प्रतिमापर चढ़ा दे। इसके बाद वरुण और यमदेवताकी एक साथ पूजा करे। मन्त्र इस प्रकार है-

\* प्रतिष्ठामौक्तिक, प्रकरण ५

मादयन्तामो ३म्प्रतिष्ठ॥

इसी मन्त्रसे निम्न रीतिसे पाद्य, अर्घ आदि समर्पित करे—
पाद्यं समर्पयामि। (जल चढ़ाये।)
अर्घं समर्पयामि। (जल चढ़ाये।)
स्नानीयं जलं समर्पयामि। (स्नानीय जल चढ़ाये।)
स्नानाङ्गमाचमनं समर्पयामि। (आचमनीय जल चढ़ाये।)
पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि। (पंचामृतसे स्नान कराये।)
गन्धोदकस्नानं समर्पयामि। (जलमें मलयचन्दन मिलाकर स्नान कराये।)
शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। (शुद्ध जलसे स्नान कराये।)
शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमन कराये।)
वस्त्रं समर्पयामि। (वस्त्र चढ़ाये।)
वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमनके लिये जल चढ़ाये।)
यज्ञोपवीते समर्पयामि। (यज्ञोपवीत चढ़ाये।)
यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमनके लिये जल चढाये।)

उपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमनके लिये जल चढाये।)

उपवस्त्रं समर्पयामि। (उपवस्त्र चढ़ाये।)

अक्षतान् समर्पयामि। (अक्षत चढ़ाये।)

ताम्बूलं समर्पयामि। (ताम्बूल चढ़ाये।)

चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। (चन्दन चढ़ाये।)

पुष्पमालां समर्पयामि। (पुष्पमाला चढ़ाये।)

नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि। (अबीर आदि चढ़ाये।)

\* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

'वरुणादिदेवतासहिताय साङ्गाय सायुधाय सलौहदण्डाय समहिषवाहनाय सपरिवाराय यमाय

४०२

नमः।'

सुगन्धितद्रव्यं (इत्रम्) समर्पयामि। (इत्र चढ़ाये।)
धूपमाघ्रापयामि। (धूप आघ्रापित करे।)
दीपं दर्शयामि। (दीप दिखाकर हाथ धो ले।)
नैवेद्यं निवेदयामि। (नैवेद्य चढ़ाये।)
नैवेद्यान्ते आचमनीयं मध्ये पानीयं मुखहस्तप्रक्षालनार्थं च जलं समर्पयामि। (तीन बार जल चढ़ाये।)
करोद्वर्तनं समर्पयामि। (करोद्वर्तन करे।)
ऋतुफलं समर्पयामि। (अखण्ड ऋतुफल चढ़ाये।)

द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। (दक्षिणा-द्रव्य चढ़ाये।)
आरती — इसके बाद कपूर जलाकर आरती करे और जल गिराकर निम्न मन्त्र बोले—
वरुणादिदेवतासहिताय साङ्गाय सायुधाय सलौहदण्डाय महिषवाहनाय सपरिवाराय यमाय नमः,
आरार्तिक्यं समर्पयामि।

**पुष्पांजलि-प्रदक्षिणा**— इसके बाद दोनों हाथोंमें फूल लेकर पुष्पांजलि समर्पित करे तथा प्रदक्षिणा कर नमस्कार करे।

# गोदान-संकल्प — त्रिकृश, अक्षत, जल, पृष्प लेकर गोपुच्छ पकडकर संकल्प करे—

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः पुराणपुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत् अद्यैतस्य अचिन्त्यशक्तेर्महाविष्णोराज्ञया जगत्सृष्टिकर्मणि प्रवृत्तस्य परार्द्धद्वयजीविनो ब्रह्मणो द्वितीयपरार्द्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे

अष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्प्रथमचरणे भूलींके जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तेकदेशान्तर्गते

प्रजापतिक्षेत्रे (काशीमें करना हो तो अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते महाश्मशाने

आनन्दवने भगवत्या भागीरथ्याः पश्चिमे भागे) ""बौद्धावतारे ""संवत्सरे ""अयने ""ऋतौ ""मासे ·····पक्षे ·····तिथौ ·····वासरे एवं ग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ····गोत्रः ····शर्मा/वर्मा/

गुप्तोऽहम् (यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहं' के बाद ""गोत्रस्य ""शर्मणः /वर्मणः /गुप्तस्य-इतना कहे)

यमद्वारस्थितां वैतरणीनदीं सुखेन तर्तुकामः स्वर्णशृङ्गीं रौप्यखुरां ताम्रपृष्ठीं कांस्योपदोहनां कृष्णवस्त्रोपच्छनां

यथाशक्त्यलङ्कारालङ्कृतां मुक्तालाङ्गुलां सुपूजितां सोपकरणां स्वर्णयममूर्तिसहितां सवत्सां रुद्रदैवतामिमां वैतरणीं गां ""गोत्राय सुपूजिताय ""शर्मणे भवते ब्राह्मणाय सम्प्रददे (सम्प्रददािम)।

इस प्रकार संकल्प बोलकर उत्तराभिमुख स्थित वृत ब्राह्मणके हाथमें गोपुच्छ तथा जल, अक्षत आदिको दे दे।

सांगता-संकल्प — दाहिने हाथमें त्रिकुश, अक्षत, जल तथा दक्षिणा-द्रव्य लेकर संकल्प

करे— ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य पूर्वोक्तग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ""'गोत्रः ""'शर्मा/

वर्मा/गुप्तोऽहं (यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहं' के बाद ""गोत्रस्य ""शर्मणः/वर्मणः/गुप्तस्योद्देश्येन-इतना कहे) कृतस्य सवत्सवैतरणीगवीदानकर्मणः साङ्गतासिद्ध्यर्थमिदं दक्षिणाद्रव्यं ""गोत्राय ""शर्मणे

ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे (सम्प्रददािम)। संकल्पजल और दक्षिणा-द्रव्य ब्राह्मण को दे दे। गवाहारका संकल्प — गोदानके अनन्तर यथाशक्ति गोमाताके आहारके लिये आहारनिष्क्रयभूतद्रव्यका

दान करना चाहिये। इसके लिये कुशाक्षत, जल तथा द्रव्य लेकर निम्न संकल्प करे— ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य पूर्वोक्तग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ""गोत्रः ""शर्मा/

वर्मा/गुप्तोऽहं (यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहं' के बाद ""गोत्रस्य ""शर्मणः/वर्मणः/गुप्तस्योद्देश्येन-इतना कहे) दत्तायाः सवत्सवैतरणीगव्याः आहारसम्पादनार्थं पुषतुषकल्कादिनिष्क्रयभूतद्रव्यं गोप्रतिग्रहीत्रे

ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे (सम्प्रददामि) कहकर संकल्पका जल तथा द्रव्य ब्राह्मणको दे दे। प्रार्थना — इसके बाद ब्राह्मणकी प्रार्थना करे —

विष्णुरूप द्विजश्रेष्ठ भूदेव पङ्किपावन । सदक्षिणा मया दत्ता तुभ्यं वैतरणी तु गौ:॥

इसके बाद दान लेनेवाला ब्राह्मण बोले—'ॐ स्वस्ति।' ॐ कोऽदात् कस्मा अदात् कामोऽदात् कामायादात्। कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामैतत्ते॥

इसके बाद निम्नलिखित गोमतीविद्याका पाठ करे-गोमतीपाठ

गावो मामुपतिष्ठन्तु हेमशृङ्ग्यः पयोमुचः। सुरभ्यः सौरभेय्यश्च सरितः सागरं यथा॥ गा वै पश्याम्यहं नित्यं गाव: पश्यन्तु मां सदा । गावोऽस्माकं वयं तासां यतो गावस्ततो वयम्॥ गावः सुरभयो नित्यं गावो गुग्गुलगन्धिकाः । गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्त्ययनं परम्॥

अन्नमेव परं गावो देवानां हिवरुत्तमम् । पावनं सर्वभूतानां रक्षन्ति च वहन्ति च॥ हिवषा मन्त्रपूतेन तर्पयन्त्यमरान् दिवि । ऋषीणामिनहोत्रेषु गावो होमे प्रयोजिताः॥ सर्वेषामेव भूतानां गावः शरणमृत्तमम् । गावः पिवत्रं परमं गावो मङ्गलमृत्तमम्॥ गावःस्वर्गस्य सोपानं गावःस्वर्गेऽपि पूजिताः। गावः कामदुहो देव्यो नान्यत् किंचित् परं स्मृतम्॥ नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च । नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पिवत्राभ्यो नमो नमः॥ ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेकं द्विधा कृतम्। एकत्र मन्त्रास्तिष्ठन्ति हिवरेकत्र तिष्ठिति॥ घृतक्षीरप्रदा गावो घृतयोन्यो घृतोद्भवाः। घृतनद्यो घृतावर्तास्ता मे सन्तु सदा गृहे॥ घृतं मे हृदये नित्यं घृतं नाभ्यां प्रतिष्ठितम् । घृतं मे सर्वतश्चैव घृतं मनिस वै घृतम्॥ गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः । गावो मे सर्वतः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्॥ गवामङ्गेषु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दशः। यस्मात्तस्माच्छिवं मे स्यादिह लोके परत्र च॥

प्रदक्षिणा — घरके सभी लोग मिलकर गोग्रहीता ब्राह्मणसहित सवत्सा गोकी चार अथवा एक प्रदक्षिणा करें।

गायके कानमें मन्त्र-जप—निम्न मन्त्र गायके कानमें सुनाये— 'ॐ ह्रीं नमो भगवत्यै ब्रह्ममात्रे विष्णुभगिन्यै रुद्रदेवतायै सर्वपापप्रमोचिन्यै।'

ॐ हा नमा मगवत्व ब्रह्ममात्र विष्णुमागन्व रुद्रदवताव सवपापप्रमाचिन्व।

वैतरणी-तरण—इसके बाद यजमान वैतरणी गौकी पूँछ पकड़कर पहलेसे निर्मित नदीको पार

करे। समय तथा स्थानके अनुरूप गड्ढा खोदकर अथवा मिट्टीकी बाड़ बनाकर उसमें पानी भरकर वैतरणी नदीका आकार बनाना चाहिये। इक्षुदण्ड (गन्ने)–के टुकड़े काटकर नाव बनानी चाहिये और उसमें हेममय

यज्ञपुरुष, कपास तथा लोहदण्ड रखना चाहिये। नदी पश्चिमसे पूर्वकी ओर बहनेवाली होनी चाहिये और पार करनेवाला उत्तरसे दक्षिणकी ओर जाय, आगे गाय होनी चाहिये, उसकी पूँछमें मौली (कलावा)-से नाव बँधी होनी चाहिये और गायकी पूँछ तथा नावको पकड़े हुए पार करनेवालेको उसके पीछे होना चाहिये।

इस समय निम्नलिखित मन्त्र पढ़े— धेनुके मां प्रतीक्षस्व यमद्वारमहापथे। उत्तारणार्थं देवेशि वैतरण्यै नमोऽस्तु ते॥ प्रार्थना—हाथ जोडकर भगवानुसे प्रार्थना करे—

प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् । स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः॥ यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्॥ यत्पादपङ्कजस्मरणाद् यस्य नामजपादिष । न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे साम्बमीश्वरम्॥ कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुध्याऽऽत्मना वानुसृतस्वभावात्।

कार्यन वाचा मनसान्द्रयवा षुट्याऽऽत्मना वानुसृतस्यमावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्

ॐ विष्णावे नम:। ॐ विष्णावे नम:। ॐ विष्णावे नम:।

🕉 साम्बसदाशिवाय नमः। 🕉 साम्बसदाशिवाय नमः। 🕉 साम्बसदाशिवाय नमः।

॥ वैतरणी-गोदान पूर्ण हुआ॥

# कुशकण्डिका-विधान<sup>१</sup>

पंच-भूसंस्कार

हवनके लिये जो वेदी बनायी जाती है, उसे शुद्ध एवं पवित्र करनेके लिये तथा उसमें अग्नि स्थापित

करनेके लिये उसका संस्कार किया जाता है, जो पाँच प्रकारसे होता है, इसे पंच-भूसंस्कार कहते हैं। इन

पाँच संस्कारोंके नाम इस प्रकार हैं—(१) परिसमृहन, (२) उपलेपन, (३) उल्लेखन या रेखाकरण, (४)

उद्धरण तथा (५) अभ्यक्षण या सेचन।

परिसमुह्य तान् कुशानैशान्यां परित्यज्य)

वा त्रिरुल्लिख्य)

गायके गोबर तथा जलसे वेदीको लीपना चाहिये। (गोमयोदकेनोपलिप्य)

ओर फेंक दे। यह क्रिया उद्धरण कहलाती है। (अनामिकाङ्गष्ठाभ्यां मृदमुद्धृत्य)

अग्निपात्रको स्वाभिमुख करते हुए वेदीमें स्थापित करे। उस समय यह मन्त्र पढे-

प्रतप्य निदध्यात् ॥ आज्यमुद्वास्योत्पूयावेक्ष्य प्रोक्षणीश्च पूर्ववदुपयमनान्कुशानादाय समिधोऽभ्याधाय पर्युक्ष्य जुहुयात् ॥

करना चाहिये। यह क्रिया अभ्युक्षण या सेचन कहलाती है। (जलेनाभ्युक्ष्य)

हैं। सामान्यरूपसे उस प्रक्रियाको भी यहाँ दिया जा रहा है—

गायके गोबरके सुखे कण्डोंका भी प्रयोग होता है।

२. उत्तानेन तु हस्तेन प्रोक्षणं समुदाहृतम् । तिरश्चावोक्षणं

(१) परिसमृहन — वेदीमें कोई कृमि, कीट आदि न रह जायँ, अतः उनके निवारणके लिये तीन

(२) उपलेपन—पुराकालमें इन्द्रने वृत्र नामक महान् असुरका वध किया था। उस वृत्रासुरके मेद (चर्बी)-से यह पृथ्वी व्याप्त हो गयी। अतः मेदयुक्त भूमिका संस्कार उपलेपन कहलाता है। इसके लिये

(३) उल्लेखन या रेखाकरण—स्रुवाके मूलसे वेदीके मध्य भागमें प्रादेशमात्र (अँगूठेसे तर्जनीके बीचकी दुरी) लम्बी तीन रेखाएँ पश्चिमसे पूर्वकी ओर खींचे। रेखा खींचनेका क्रम दक्षिणसे प्रारम्भकर उत्तरकी ओर होना चाहिये। यह क्रिया उल्लेखन या रेखाकरण कहलाती है। (स्प्येन, स्रुवमूलेन, कुशमूलेन

(४) उद्धरण—उन खींची गयी तीनों रेखाओंसे उल्लेखन-क्रमसे अनामिका तथा अंगुष्ठके द्वारा

(५) अभ्युक्षण या सेचन<sup>२</sup>—तदनन्तर गंगा आदि पवित्र निदयोंके जलके छींटोंसे वेदीको पवित्र

वेदीके पंच-भूसंस्कार करनेके अनन्तर कुशकण्डिका-विधानकी प्रधान क्रिया करनी चाहिये, जिसमें

सर्वप्रथम संस्कारित वेदीमें अग्निकी स्थापना करनी चाहिये। बडे यज्ञ-यागादिमें प्राय: अरणि-मन्थनद्वारा

अग्नि-स्थापन—किसी कांस्य अथवा ताम्रपात्रमें या नये मिट्टीके पात्र (कसोरे)-में स्थित पवित्र

१. कुशकण्डिका-विधानका मूल इस प्रकार है—परिसमुह्योपलिप्योल्लिख्योद्धृत्याभ्युक्ष्याग्निमुपसमाधाय दक्षिणतो ब्रह्मासनमास्तीर्य प्रणीय परिस्तीर्यार्थवदासाद्य पवित्रे कृत्वा प्रोक्षणी: संस्कृत्यार्थवत्प्रोक्ष्य निरुप्याज्यमधिश्रित्य पर्यग्नि कुर्यात् ॥ स्रुवं प्रतप्य सम्मुज्याभ्युक्ष्य पुनः

प्रोक्तं

नीचेनाभ्युक्षणं

(पारस्करगृह्यसूत्र, १।१।२–४)

अग्निको वेदीके अग्निकोणमें रखे और इस अग्निमेंसे क्रव्यादांश निकालकर नैर्ऋत्यकोणमें डाल दे। तदनन्तर

प्रायः अग्नि-स्थापनसे आघार और आज्यभाग नामवाली चार आहुति प्रदान करनेतककी क्रियाएँ आती

अग्निका प्राकट्य किया जाता है। अन्यत्र प्राय: कर्पुर आदिको प्रज्वलित कर अग्नि स्थापित की जाती है। समिधाएँ (यज्ञीय काष्ठ) पलाश आदिकी होनी चाहिये। उन यज्ञीय काष्ठोंमें कोई कीड़े-मकोड़े प्रविष्ट न हों, यह देख लेना चाहिये, अन्यथा जीवहिंसा होगी। ये काष्ठ सूखे होने चाहिये। अग्निप्रज्वालनके लिये

थोड़ी-थोड़ी मिट्टी निकालकर बायें हाथमें रखता जाय। बादमें सब मिट्टी दाहिने हाथपर रखकर ईशानकोणकी

कुशोंके द्वारा दक्षिणसे उत्तरकी ओर वेदीको साफ करे और उन कुशोंको ईशानकोणमें फेंक दे। ( त्रिभिर्दर्भै:

### जिस पात्रमें अग्नि लायी गयी है, उस पात्रमें अक्षतके साथ जल छिडक दे। अग्निकी सुरक्षाके लिये

🕉 अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुप बुवे। देवाँ२ आ सादयादिह॥

आचार्य तथा ब्रह्माका वरण—यज्ञकी रक्षा करनेवाले ब्राह्मणको ब्रह्मा कहा जाता है। यदि प्रत्यक्ष

कुछ ईंधन डाल दे। अग्निको मुखसे फूँकना पड़े तो मुख और अग्निके बीचमें बाँसकी नली, तृण या काष्ठका व्यवधान अवश्य कर ले। गन्ध, अक्षत तथा पुष्पादि उपचारोंसे संक्षिप्त अग्निपूजन कर ले।

प्रणीतापात्र-स्थापन—इसके बाद आचार्य (होता) ब्रह्माके आदेशसे अग्नि (वेदी)-के उत्तरभागमें

वरण करके फिर उन्हें पूर्वकी ओरसे लाकर दक्षिण दिशामें उपकल्पित आसनपर उत्तराभिमुख स्थापित करे। ब्रह्माका स्थान अग्निके दक्षिण दिशामें होता है। हवनके लिये पृथक् आचार्य हों तो पहले उनका संकल्पपूर्वक वरण कर ले और वरण-सामग्री प्रदान करे।

प्रादेशमात्र दूरी छोड़कर पत्तों या कुशोंके दो आसन रखे। रे कुशोंका अग्रभाग पूर्वकी ओर हो। चतुष्कोण

प्रणीतापात्रको बायें हाथमें रखकर दाहिने हाथमें स्थित कर्मपात्रस्थ जलसे उसे भर दे<sup>३</sup> और कुशोंसे ढककर

ब्रह्माके मुखका अवलोकन कर पहले पश्चिमवाले पत्ते (कुश)-के आसनपर रखकर, उठाकर फिर पूर्ववाले आसनपर रख दे।<sup>४</sup>

अग्नि (वेदी)-के चारों ओर कुश-आच्छादन (कुशपरिस्तरण) (— इक्यासी कुशोंको ले। ह

उनके बीस-बीसके चार भाग करे। इन्हीं चार भागोंको अग्निक चारों ओर फैलाया जाता है। इसमें ध्यान

देनेकी बात यह है कि कुशसे हाथ खाली नहीं रहना चाहिये। प्रत्येक भाग फैलानेपर हाथमें एक कुश बचा रहेगा। इसलिये प्रथम बारमें इक्कीस कुश लिये जाते हैं। वेदीके चारों ओर कुश बिछानेका क्रम इस प्रकार

है—कुशोंका प्रथम भाग (२०+१) लेकर पहले वेदीके अग्निकोणसे प्रारम्भकर ईशानकोणतक उन्हें उत्तराग्र बिछाये। फिर दूसरे भागको ब्रह्मासनसे अग्निकोणतक पूर्वाग्र बिछाये। तदनन्तर तीसरे भागको नैर्ऋत्यकोणसे

वायव्यकोणतक उत्तराग्र बिछाये और चौथे भागको वायव्यकोणसे ईशानकोणतक पूर्वाग्र बिछाये। पुन: दाहिने खाली हाथसे वेदीके ईशानकोणसे प्रारम्भकर वामावर्त ईशानपर्यन्त प्रदक्षिणा करे। पात्रासादन — हवनकार्यमें प्रयोक्तव्य सभी वस्तुओं तथा पात्रों यथा — समूल तीन कुश उत्तराग्र (पवित्रक

बनानेवाली पत्तियोंको काटनेके लिये), साग्र दो कुशपत्र (बीचवाली सींक निकालकर पवित्रक बनानेके लिये), प्रोक्षणीपात्र (अभावमें दोना या मिट्टीका कसोरा), आज्यस्थाली (घी रखनेका पात्र), चरुपात्रके रूपमें मिट्टीके

१. पञ्चाशत्कुशको ब्रह्मा तदर्धेन तु विष्टरः। ऊर्ध्वकेशो भवेद् ब्रह्मा लम्बकेशस्तु विष्टरः॥ २. अग्नेरुत्तरतः प्रणीतासनद्वयम्। ३. प्रणीतापात्रं पुरतः कृत्वा जलेन प्रपूर्य।

दक्षिणावर्तको ब्रह्मा वामावर्तस्तु विष्टर:। (विधानपारिजात)

तीन समिधाएँ (प्रादेशमात्र लम्बी), स्रुवा, आज्य (घृत), यज्ञीय काष्ठ (पलाश आदिकी लकड़ी), २५६ मुट्टी चावलोंसे भरे पूर्णपात्र आदिको पश्चिमसे पूर्वतक उत्तराग्र अथवा अग्निके उत्तरकी ओर पूर्वाग्र रख ले।

किया जाता है—वेदिका दर्भहीना तु विनग्ना प्रोच्यते बुधै:। परिधानं तत: कुर्याद् दर्भेणैव विशेषत:॥ (कारिका)

४. कुशैराच्छाद्य प्रथमासने निधाय ब्रह्मणो मुखमवलोक्य द्वितीयासने निदध्यात्।

भी क्रिया सम्पन्न की जा सकती है।

दो पात्र (यदि एक ही पात्रमें बनाना हो तो वह बड़ा रहना चाहिये), पाँच सम्मार्जन कुश, सात उपयमन कुश,

५. परिस्तरणके बिना वेदी तथा अग्निपत्नी स्वाहादेवी नग्न मानी जाती हैं। इसी नग्नताको दूर करनेके लिये कुशोंद्वारा परिस्तरण ६. इतने कुश न मिलें तो तेरह कुशोंको ग्रहण करना चाहिये। उनके तीन-तीनके चार भाग करे। कुशोंके सर्वथा अभावमें दुर्वासे

ब्राह्मणका वरण न करना हो तो पचास कुशोंसे निर्मित कुशब्रह्मा<sup>१</sup> का अग्निके उत्तर दिशामें संकल्पपूर्वक

# पवित्रकिनर्माण—दो कुशोंके पत्रोंको बायें हाथमें पूर्वाग्र रखकर इनके ऊपर उत्तराग्र तीन कुशोंको दायें

अग्रभागवाला प्रादेशमात्र दाहिनी ओरसे घुमाकर गाँठ दे दे ताकि दो पत्र अलग-अलग न हों। इस तरह पवित्रक बन गया। शेष सबको (दो पत्रोंके कटे भाग तथा काटनेवाले तीनों कुशोंको) उत्तर दिशामें फेंक दे।<sup>१</sup> पवित्रकके कार्य तथा प्रोक्षणीपात्रका संस्कार—पूर्वस्थापित प्रोक्षणीको अपने सामने पूर्वाग्र रखे। प्रणीतामें रखे जलका आधा भाग आचमनी आदि किसी पात्रद्वारा प्रोक्षणीपात्रमें तीन बार डाले। अब पवित्रीके

हाथसे प्रादेशमात्र दूरी छोड़कर मूलकी तरफ रख दे। तदनन्तर दो कुशोंके मूलको पकड़कर कुशत्रयको बीचमें लेते हुए दो कुशपत्रोंको प्रदक्षिणक्रमसे लपेट ले, फिर दायें हाथसे तीन कुशोंको मोडकर बायें हाथसे पकड़ ले तथा दाहिने हाथसे कुशपत्रद्वय पकड़कर जोरसे खींच ले। जब दो पत्तोंवाला कुश कट जाय तब उसके

अग्रभागको बायें हाथकी अनामिका तथा अंगुष्ठसे और मूलभागको दाहिने हाथकी अनामिका तथा अंगुष्ठसे पकडकर इसके मध्यभागके द्वारा प्रोक्षणीके जलको तीन बार उछाले ( उत्प्लवन )। पवित्रकको प्रोक्षणीपात्रमें

पूर्वाग्र रख दे। प्रोक्षणीपात्रको बायें हाथमें रख ले। पुनः पवित्रकके द्वारा प्रणीताके जलसे प्रोक्षणीको प्रोक्षित

करे। तदनन्तर इसी प्रोक्षणीके जलसे आज्यस्थाली, स्नुवा आदि सभी सामग्रियों तथा पदार्थींका प्रोक्षण करे

अर्थात् उनपर जलके छींटे डाले (अर्थवत्प्रोक्ष्य)। इसके बाद उस प्रोक्षणीपात्रको प्रणीतापात्र तथा अग्निके

मध्यस्थान (असंचरदेश)-में पूर्वाग्र रख दे।

**घृतको पात्र ( आज्यस्थाली )-में निकालना**—आज्यपात्रसे घीको कटोरेमें निकालकर उस पात्रको वेदीके दक्षिणभागमें अग्निपर रख दे।

चरुनिर्माण—बड़े कसोरेके बीचमें जौका आटा गूँथकर दीवार-जैसा बना दे।<sup>२</sup> इसके बाद एक भागमें

दूध तथा जौका आटा मिलाकर रख दे। दूसरे भागमें दूध तथा दो बार धुले हुए चावल<sup>३</sup> मिलाकर रख

दे। तदनन्तर इस पात्रको अग्निपर उत्तर, घृतपात्रसे उत्तर भागमें रख दे। खूब चलाकर पकाये। खूब गाढ़ा

होना चाहिये। दोनों भागके चरुओंको चलानेके लिये दो अलग-अलग लकड़ियाँ होनी चाहिये।

पर्यग्निकरण — कुश या किसी लकड़ीको अग्निमें जलाकर दाहिने हाथसे पकड़कर पायस तथा घीके

ईशानभागसे प्रारम्भ कर ईशानभागतक दाहिनी ओरसे घुमाये। इस जलती लकड़ीको अग्निमें छोड़ दे। फिर खाली हाथको बार्यी ओरसे ईशानभागसे घुमाना प्रारम्भ कर ईशानभागतक ले आये।

स्रुवाका सम्मार्जन—जब घी आधा पिघल जाय तब दायें हाथमें स्रुवाको पूर्वाग्र तथा अधोमुख लेकर आगपर तपाये। पुन: स्रुवाको बायें हाथमें पूर्वाग्र ऊर्ध्वमुख रखकर दायें हाथसे सम्मार्जन कुशके अग्रभागसे स्रुवाके अग्रभागका, कुशके मध्यभागसे स्रुवाके मध्यभागका और कुशके मूलभागसे स्रुवाके मूलभागका स्पर्श

करे अर्थात् स्रुवाका सम्मार्जन करे। प्रणीताके जलसे स्रुवाका प्रोक्षण करे। उसके बाद सम्मार्जन कुशोंको

अग्निमें डाल दे।

या कुशोंपर पूर्वाग्र रख दे।

घृतपात्र तथा चरुपात्रका स्थापन—घीके पात्रको अग्निसे उतारकर पायसके पश्चिम भागसे होते हुए १. प्रागग्रयोर्द्वयोरुपरि उदगग्राणि त्रीणि निधाय उपरि प्रादेशमात्रमवशेषयित्वा अधोभागे द्वयोर्मूलेन प्रदक्षिणीकृत्य एकीकृत्य छेदयेत्। तानुत्तरतः प्रक्षिपेतु॥ (कर्मकाण्डप्रदीप) २. यदि दो चरु बनाने हों और चरुके लिये दो पात्र हों तो अलग-अलग बनाये। वृषोत्सर्गमें दो चरुपाक बनते हैं। (पिष्टि-चरु तथा पायस-चर)

३. सकृत् पित्र्ये तु तण्डुला:। पितृकार्यमें एक बार धोना चाहिये।

स्रवाका पुनः प्रतपन—अधोमुख स्रुवाको पुनः अग्निमें तपाकर अपनी दाहिनी ओर किसी पात्र, पत्ते

पात्रको भी अग्निसे उतारकर वेदीके उत्तर रखे हुए आज्यस्थालीके पश्चिमसे ले जाकर उत्तरभागमें रख दे।

दाहिने हाथके अंगुष्ठ तथा अनामिकासे और बायें हाथके अंगुष्ठ तथा अनामिकासे पवित्रीके अग्रभागको

घृतका उत्प्लवन—घृतपात्रको सामने रख ले। प्रोक्षणीमें रखी हुई पवित्रीको लेकर उसके मूलभागको

पकड़कर कटोरेके घृतको तीन बार ऊपर उछाले। घृतका अवलोकन करे और यदि घृतमें कोई विजातीय वस्तु हो तो निकालकर फेंक दे। तदनन्तर प्रोक्षणीके जलको तीन बार उछाले और पवित्रीको पुनः प्रोक्षणीपात्रमें रख दे। स्रुवासे थोडा घी पायसमें डाल दे। तीन समिधाओंकी आहति—ब्रह्माका स्पर्श करते हुए बायें हाथमें उपयमन (सात)-कुशोंको लेकर

हृदयमें बायाँ हाथ सटाकर तीन सिमधाओंको घीमें डुबोकर मनसे प्रजापतिदेवताका ध्यान करते हुए खडे

देनेका विधान है। इन चार आहुतियोंमें प्रथम दो आहुतियाँ 'आघार' नामवाली हैं एवं तीसरी और चौथी

पर्यक्षण ( जलधारा देना )—पवित्रकसहित प्रोक्षणीपात्रके जलको दक्षिण हाथकी अंजलिमें लेकर अग्निके ईशानकोणसे ईशानकोणतक प्रदक्षिणक्रमसे जलधारा गिरा दे। पवित्रकको बायें हाथमें लेकर फिर दाहिने खाली हाथको उलटे अर्थात् ईशानकोणसे उत्तर होते हुए ईशानकोणतक ले आये (इतरथावृत्तिः)

### और पवित्रकको दायें हाथमें लेकर प्रणीतामें पूर्वाग्र रख दे। तदनन्तर हवन करे। हवन-विधि

होकर मौन\* हो अग्निमें डाल दे। तदनन्तर बैठ जाय।

# सर्वप्रथम प्रजापतिदेवताके निमित्त आहुति दी जाती है। तदनन्तर इन्द्र, अग्नि तथा सोमदेवताको आहुति

### आहृति 'आज्यभाग' नामसे कही जाती है। ये चारों आहृतियाँ घीसे देनी चाहिये। इन आहृतियोंको प्रदान करते समय ब्रह्मा कुशके द्वारा हवनकर्ताके दाहिने हाथका स्पर्श किये रहे, इस क्रियाको 'ब्रह्मणान्वारब्ध'

कहते हैं। दाहिना घुटना पृथ्वीपर लगाकर स्रुवामें घी लेकर, प्रजापितदेवताका ध्यान कर निम्न मन्त्रका मनसे

उच्चारण कर प्रज्वलित अग्निमें आहृति दे।

(१) ॐ प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये न मम। कहकर वेदी या कुण्डके मध्यभागमें आहुति दे। (स्रवामें बचे घीको प्रोक्षणीपात्रमें छोडे।)

आगेकी तीन आहतियाँ इस प्रकार बोलकर दे-(२) ॐ इन्द्राय स्वाहा, इदिमन्द्राय न मम। कहकर वेदी या कुण्डके मध्यभागमें आहुति दे। (सुवामें

बचे घीको प्रोक्षणीपात्रमें छोडे।)

(३) ॐ अग्नये स्वाहा, इदमग्नये न मम। कहकर वेदी या कुण्डके उत्तरपूर्वार्धभागमें आहुति दे। (स्रुवामें बचे घीको प्रोक्षणीपात्रमें छोडे।)

दे। (स्रुवामें बचे घीको प्रोक्षणीपात्रमें छोड़े।)

(४) ॐ सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय न मम। कहकर वेदी या कुण्डके दक्षिणपूर्वार्धभागमें आहुति

अब ब्रह्मा कुशका स्पर्श होतासे हटा ले। तदनन्तर द्रव्यत्यागका संकल्प करे—

\* प्रमाणके रूपमें 'सामविधान ब्राह्मण'के प्रथम खण्डके प्रथम अध्यायका वचन उद्धृत किया जा रहा है—'ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्' 'तस्य तेजो रसोऽत्यरिच्यत्' 'स ब्रह्मा अभवत्' 'स तृष्णीं मनसा ध्यायत्' 'तस्य यन्मन आसीत्' 'स प्रजापतिरभवत्' 'तस्मात् प्राजापत्यं मनसा जुह्वति' 'मनो हि प्रजापतिः'।

समिद्धं

नयति

काम्पीलवासिनीम् ॥ स्वाहा ॥

कश्चन।

मा

### द्रव्यत्याग

हाथमें जल लेकर इस प्रकार बोलकर जल छोड़ दे—'अस्मिन् होमकर्मणि याः याः यक्षमाणदेवता ताभ्यः ताभ्यः इदं हवनीयद्रव्यं मया परित्यक्तं ॐ तत्सद्यथादैवतमस्तु, न मम।'

वराहति

अग्निका ध्यान, आवाहन तथा पूजन—हाथमें पुष्प लेकर निम्न मन्त्रोंद्वारा अग्निका<sup>र</sup>

ध्यान, आवाहन करे—

ॐ सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोऽक्षि शिरोमुखः । विश्वरूपो महानग्निः प्रणीतः

अग्निं प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुताशनम् । सुवर्णवर्णममलं

तदनन्तर गन्ध, अक्षत, पुष्प आदि उपचारोंसे अग्निका पूजन करे और वराहृति प्रदान करे—

विघ्नहर्ता भगवान् गणपित तथा देवी अम्बिकाके निमित्त दी गयी आहुति 'वराहुति' कहलाती है।

वराहतिके मन्त्र इस प्रकार हैं-गणपतिके लिये-

अम्बिकाके लिये-

ससस्त्यश्वकः

अम्बे

ॐ गणानां त्वा गणपति हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति हवामहे निधीनां त्वा निधिपति हवामहे

वसो मम। आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्॥ स्वाहा॥

शाकल्य<sup>२</sup>से अथवा दोनोंसे दी जा सकती हैं। शाकल्यकी आहुति मृगीमुद्रा<sup>३</sup>से ग्रहणकर उत्तान हाथसे दी जाती है।

१. अलग-अलग कार्योंमें अग्निके अलग-अलग नाम होते हैं। जो कार्य करे, उसमें उसी अग्निका आवाहन-पूजन आदि करना चाहिये। २. तिल, तिलका आधा चावल, चावलका आधा जौ, जौका आधा शर्करा तथा शर्कराका आधा घी मिलाकर बनाया गया हवनीय

द्रव्य शाकल्य कहलाता है। ३. अनामिका, मध्यमा तथा अंगुष्ठको मिलाकर बनायी गयी मुद्रा 'मृगीमुद्रा' कहलाती है।

अम्बिकेऽम्बालिके न

सुभद्रिकां

इस प्रकार प्रारम्भिक कार्यके अनन्तर प्रधान हवन करना चाहिये। आगेकी आहुतियाँ घी अथवा

### एकादशाहका मण्डप

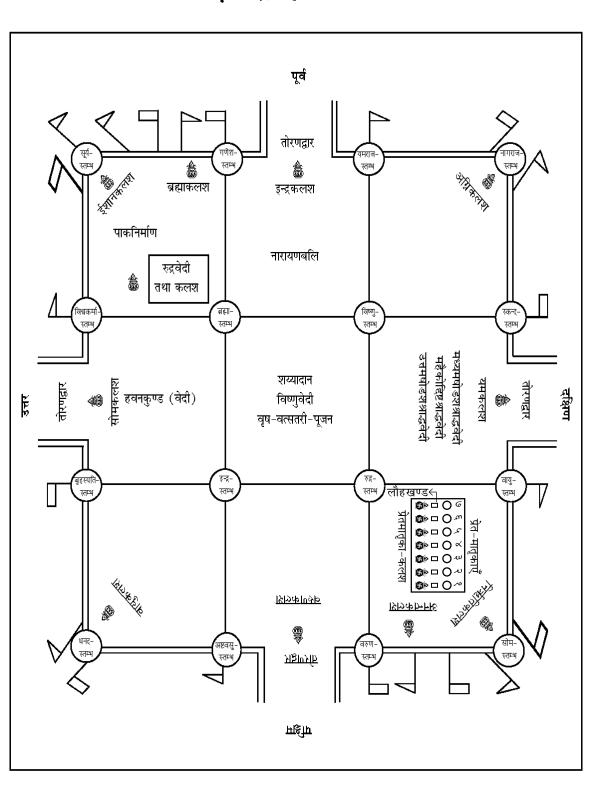

## मण्डपमें एकादशाह-कृत्य

एकादशाहश्राद्धके कृत्य मण्डपमें भी करनेकी विधि है। कुछ लोग मण्डपनिर्माण करके यह कार्य करते हैं। अत: यहाँ संक्षेपमें मण्डपका स्वरूप दिया जा रहा है।<sup>१</sup> वास्तुशास्त्रके अनुसार सोलह या अठारह हाथका

सर्वप्रथम मण्डपस्थलको समान नौ भागोंमें विभक्त कर लेना चाहिये। मण्डप बनानेके लिये सोलह

द्वार एवं तोरणद्वार—मण्डपके चारों ओर चार दिशाओंमें एक-एक द्वार बनाना चाहिये, जो मण्डपद्वार

यज्ञमण्डपके सोलह स्तम्भोंके देवताओंके नाम—बीचवाले चारों खम्भोंमें ईशानकोणके स्तम्भमें

मण्डपके सोलह स्तम्भोंके नाम—शुभद, विजय, कृष्ण, श्रीमान्, मंगल, गुरु, जय, धनद, कल्याणी,

ध्वजा-पताका — पूर्वादि क्रमसे दस दिक्पालोंके लिये ध्वजा-पताका लगानेका विधान है, जिसका

१. मण्डपनिर्माणकी पूर्ण प्रक्रिया कुण्डमण्डपसिद्धि आदि ग्रन्थोंमें तथा मण्डप-प्रतिष्ठा-पूजनादिकी विधि विष्णुयाग आदि पद्धतियोंमें

वसुधनदौ वाक्पतिस्त्वष्ट्रनन्दनः । एते देवाः समाख्याताः स्तम्भकर्मणि सूरिभिः॥ (यज्ञमीमांसा)

षोडशैतान्यसंशय:॥ (यज्ञमीमांसा)

रंग, आकार इस प्रकार है—ध्वजाओंका आकार त्रिकोण होगा। ये ध्वजाएँ २ हाथ चौड़ी और ५ हाथ लम्बी होंगी। पताका चौकोर होती है। यह १ हाथ चौड़ी और

शुभ, शान्त, मनोहर, ऋद्भि, सिद्धि, विचित्र और दिव्यरूप—ये क्रमश: सोलह स्तम्भोंके नाम हैं। ४

२. कनीयान् दशहस्तः स्यान्मध्यमो द्वादशोन्मितः । तथा षोडशभिर्हस्तैर्मण्डपं स्यादिहोत्तमम् ॥ (पंचरात्र)

३. ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च शक्रभानुगजाननाः । यमश्च सर्पसेनान्यौ पृषदश्वा निशापितः ॥

४. शुभदं विजयं कृष्णं श्रीमन्तं मङ्गलं गुरुम्। जयं धनदकल्याणी शुभं शान्तं मनोहरम्॥

ऋद्धिं सिद्धिं विचित्रं च दिव्यरूपमनुक्रमात्। मण्डपस्तम्भनामानि

५. ध्वजा-पताकाकी माप मतान्तरसे १ हाथ लम्बी और १ बित्ता चौडी भी हो सकती है।

ब्रह्मा, अग्निकोणमें विष्णु, नैर्ऋत्यकोणमें रुद्र, वायव्यकोणके स्तम्भमें इन्द्र देवता होते हैं। बाहरके बारह स्तम्भोंमें ईशानकोणसे क्रमशः सूर्य, गणेश, यमराज (धर्मराज), नागराज, स्कन्द, वायु, सोम, वरुण, अष्ट वस्, धनद (कुबेर), बृहस्पति तथा विश्वकर्मा देवता होते हैं। ३ बल्लियोंमें बँधी हुई रस्सियोंमें नागराजका आवाहन किया जाता है। मण्डपके ऊपर बँधे बाँसमें किन्नरदेवताओंका तथा मण्डपके ऊपरवाले पृष्ठभागमें पन्नगदेवोंका आवाहन-पूजन किया जाता है। सोलह स्तम्भोंके उक्त देवताओंके अतिरिक्त अन्य देवताओंके

कहलाता है। इन चारों मण्डपद्वारोंके बाहर एक-एक हाथकी दूरीपर चार पृथक्-पृथक् द्वार बनाने चाहिये, जो तोरणद्वार कहलाते हैं। पूर्वमें वट या पीपलका, दक्षिणमें गूलरका, पश्चिममें पीपल या पाकड़का तथा उत्तरमें पाकड़ या बरगदका तोरणद्वार बनाना चाहिये। सब वृक्षोंकी लकड़ी न मिले तो इनमेंसे किसी एक ही वृक्षकी लकड़ीका तोरणद्वार बनाये। ४ हाथ लम्बा और २ हाथ ६ अंगुल चौड़ा—यह द्वारकी माप है।

खम्भोंको गाड़नेकी विधि है। बारह खम्भे बाहर समान दूरीपर गाड़े जायँगे तथा चार खम्भे मण्डपके मध्यमें गाडे जायँगे। बारह खम्भे जो पाँच-पाँच हाथके होंगे, इन्हें एक-एक हाथ जमीनके अंदर गाडना चाहिये तथा चार-चार हाथ जमीनसे ऊपर रखना चाहिये। मध्यके चारों खम्भे मध्यमें समान दूरीपर आठ-आठ हाथके होंगे जो एक हाथ जमीनमें गड़े तथा सात हाथ जमीनसे ऊपर रहेंगे। बाँस और फूसकी सहायतासे

मण्डपपर छाजन करना चाहिये तथा बीचवाले चार खम्भोंके ऊपर शिखर बनाना चाहिये।

आवाहन-पूजन करनेका भी विधान है।

देखनी चाहिये।

मण्डप उत्तम होता है। मण्डपकी लम्बाई-चौडाई समान होनी चाहिये। मण्डप दस हाथ तथा बारह हाथ

लम्बा-चौड़ा भी होता है, किंतु वह प्रशस्त नहीं माना जाता।<sup>२</sup>

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \* 883 ७ हाथ लम्बी होगी। पूर्वमें पीली ध्वजा-पताका, अग्निकोणमें लाल, दक्षिणमें काली, नैर्ऋत्यकोणमें नीली,

ध्वजा-पताकाओंमें अलग-अलग बाँस लगेंगे। इनका पूजन दशदिक्पालपूजनके साथ ही होता है।

पश्चिममें सफेद, वायव्यकोणमें हरी या धूम, उत्तरमें सफेद या हरी, ईशानकोणमें सफेद, पूर्व एवं ईशानके बीच ब्रह्माके लिये लाल और नैर्ऋत्य तथा पश्चिमके बीचमें अनन्तके लिये काली या पीत होगी। इस तरहसे

मण्डपके मध्यमें या ईशानकोणमें एक पंचरंगा महाध्वज भी रहेगा, जो ३ हाथ चौडा एवं ५ हाथ

पूर्वादि क्रमसे दस दिक्पालोंके नाम—पूर्वमें इन्द्र, अग्निकोणमें अग्नि, दक्षिणमें यम, नैर्ऋत्यकोणमें

लम्बा होगा। यह घंटी, घुँघरू आदिसे अलंकृत रहेगा।

दक्षिणभागमें मध्यमषोडशी होगी और वहींपर प्रेतका आसन भी रहेगा, जहाँ महैकोद्दिष्टश्राद्ध तथा

कृत्य होंगे। विष्णुवेदीके उत्तर हवनकुण्ड या वेदी होगी। जिस क्रियाकी समाप्ति हो जायगी, उस स्थानको तत्काल साफ करके, लीप करके अन्य कार्य किये जायँगे।

दाहिने हाथमें त्रिकुश, अक्षत, जल, तथा पुष्प लेकर संकल्प करे-संकल्प — ॐ अद्य ""गोत्र: ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम् ""गोत्रस्य ( ""गोत्राया: ) ""प्रेतस्य ( ""प्रेताया: )

करिष्यमाणैकादशाहकर्मणि मण्डपदेवतानां तोरणद्वारदेवतानां तथा च इन्द्रादिदशदिक्पालसहितध्वजपताका-महाध्वजस्थदेवानामावाहनं स्थापनं यथालब्धोपचारैः पूजनं च करिष्ये। संकल्पजल छोड़ दे।

सर्वप्रथम गन्धादि उपचारोंसे मध्यके चार स्तम्भोंका पूजन करे-(१) ॐ भूर्भुवः स्वः ब्रह्मस्तम्भे ब्रह्मणे नमः, ब्रह्माणमावाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे

गन्धाक्षतपृष्पाणि समर्पयामि। हाथमें जल लेकर बोले-अनया पूजया ब्रह्मा प्रीयताम्, न मम। जल छोड़ दे। इसी प्रकार शेष

स्तम्भोंका भी पूजन करे और पूजन अर्पित करे।

(२) ॐ भूर्भुवः स्वः विष्णुस्तम्भे विष्णवे नमः, विष्णुमावाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे

गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अनया पूजया विष्णुः प्रीयताम् , न मम। (३) ॐ भूर्भवः स्वः रुद्रस्तम्भे रुद्राय नमः, रुद्रमावाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे

गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अनया पूजया रुद्रः प्रीयताम्, न मम। (४) ॐ भूर्भुवः स्वः इन्द्रस्तम्भे इन्द्राय नमः, इन्द्रमावाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे

गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अनया पूजया इन्द्रः प्रीयताम्, न मम।

सर्वप्रथम मण्डपका संस्कारयुक्त पंचगव्यसे प्रोक्षण करे। तत्पश्चात् आचमन, प्राणायाम करके यजमान

संक्षिप्त मण्डप-पूजन

उत्तमषोडशश्राद्ध होगा। ईशानकोणपर पाकका निर्माण होगा। मण्डपके मध्यभागमें वृषपूजन एवं स्नानादि

स्तम्भ-पूजन

फिर मण्डपके पश्चिमद्वारसे बाहर आकर मण्डपके ईशानकोणसे प्रदक्षिणक्रमसे स्तम्भदेवोंका पूजन करे।

ब्रह्मा तथा पश्चिम और नैर्ऋत्यके बीचमें अनन्त होंगे।

निर्ऋति, पश्चिममें वरुण, वायव्यकोणमें वायु, उत्तरमें सोम, ईशानकोणमें ईशान, ईशान और पूर्वके बीचमें

होगी। वेदीके मध्यभागमें विष्णुवेदी होगी, इसीपर शय्यादान होगा। पूर्वभागमें नारायणबलि होगी।

मण्डपमें विविध पूजन तथा श्राद्धकृत्य---मण्डपमें ईशानकोणपर रुद्रकलशकी स्थापना तथा पूजा

गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अनया पूजया सूर्यः प्रीयताम्, न मम। (६) ॐ भूर्भुवः स्वः गणपतिस्तम्भे गणपतये नमः, गणपतिमावाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अनया पूजया गणपतिः प्रीयताम्, न मम।

(५) ॐ भूभुंवः स्वः सूर्यस्तम्भे सूर्याय नमः, सूर्यमावाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे

(७) ॐ भूर्भुवः स्वः धर्मराजस्तम्भे धर्मराजाय नमः, धर्मराजमावाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अनया पूजया धर्मराजः प्रीयताम्, न मम। (८) ॐ भूर्भुवः स्वः नागराजस्तम्भे नागराजाय नमः, नागराजमावाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अनया पूजया नागराजः प्रीयताम्, न मम।

(९) ॐ भूर्भुवः स्वः स्कन्दस्तम्भे स्कन्दाय नमः, स्कन्दमावाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपृष्पाणि समर्पयामि। अनया पूजया स्कन्दः प्रीयताम्, न मम।

(१०) ॐ भूर्भुवः स्वः वायुस्तम्भे वायवे नमः, वायुमावाहयामि स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अनया पूजया वायुः प्रीयताम्, न मम। (११) ॐ भूर्भुवः स्वः सोमस्तम्भे सोमाय नमः, सोममावाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे

गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अनया पूजया सोमराजः प्रीयताम्, न मम। (१२) ॐ भूर्भुवः स्वः वरुणस्तम्भे वरुणाय नमः, वरुणमावाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अनया पूजया वरुणः प्रीयताम्, न मम। ( १३ ) ॐ भूर्भुवः स्वः वसवस्तम्भे अष्टवसुभ्यो नमः, अष्टवसून् आवाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे

गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अनया पूजया अष्टवसवः प्रीयन्ताम्, न मम। (१४) ॐ भूर्भुवः स्वः धनदस्तम्भे धनदाय नमः, धनदमावाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अनया पूजया धनदः प्रीयताम्, न मम। ( १५ ) ॐ भूर्भुवः स्वः बृहस्पतिस्तम्भे बृहस्पतये नमः, बृहस्पतिमावाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे

गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अनया पूजया बृहस्पतिः प्रीयताम्, न मम। (१६) ॐ भूर्भुवः स्वः विश्वकर्मास्तम्भे विश्वकर्मणे नमः, विश्वकर्मणमावाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अनया पूजया विश्वकर्मा प्रीयताम्, न मम।

## तोरणद्वार-पूजन

# पुनः पूर्वतोरणद्वारपर आकर तोरणद्वारोंका प्रदक्षिणक्रमसे पूजन करे-

पूर्व — ॐ भूर्भुवः स्वः पूर्वतोरणद्वारस्थिताय सुदृढतोरणाय नमः, सुदृढतोरणमावाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। अनया पूजया सुदृढतोरणः प्रीयताम्, न मम। दक्षिण-- ॐ भूर्भुवः स्वः दक्षिणतोरणद्वारस्थिताय सुभद्रतोरणाय नमः, सुभद्रतोरणमावाहयामि,

स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। अनया पूजया सुभद्रतोरणः प्रीयताम् ,

न मम। पश्चिम—ॐ भूर्भवः स्वः पश्चिमतोरणद्वारस्थिताय सुभीमतोरणाय नमः, सुभीमतोरणमावाहयामि,

स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। अनया पूजया सुभीमतोरणः प्रीयताम्,

न मम।

सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। अनया पूजया सुहोत्रतोरणः प्रीयताम्, न मम। दस दिक्पाल एवं ध्वजापताका-पूजन

उत्तर—ॐ भूर्भवः स्वः उत्तरतोरणद्वारस्थिताय सुहोत्रतोरणाय नमः, सुहोत्रतोरणमावाहयामि, स्थापयामि।

### पूर्वद्वारसे प्रारम्भ करके प्रदक्षिणक्रमसे दस कलशोंकी कलशस्थापन-विधिसे स्थापना कर ले, फिर उनपर

पूजन भी कर ले। (१) पूर्वके कलशपर—ॐ भूर्भुवः स्वः ध्वजापताकास्थितदेवतासहिताय इन्द्राय नमः, इन्द्रमावाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। अनया पूजया

पूर्वीदिक्रमसे इन्द्रादि दस दिक्पालोंका आवाहन-पूजन करे। दिक्पाल कलशोंके साथ ध्वजा तथा पताकाका

ध्वजापताकास्थितदेवतासहितेन्द्रः प्रीयताम् , न मम।

(२) अग्निकोणके कलशपर—ॐ भूर्भुवः स्वः ध्वजापताकास्थितदेवतासहिताय अग्नये नमः,

अग्निमावाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। अनया पूजया

ध्वजापताकास्थितदेवतासहितोऽग्निः प्रीयताम्, न मम।

(३) दक्षिणके कलशपर—ॐ भूर्भुवः स्वः ध्वजापताकास्थितदेवतासहिताय यमाय नमः,

यममावाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। अनया पूजया

ध्वजापताकास्थितदेवतासहितो यमः प्रीयताम् , न मम।

(४) नैर्ऋत्यकोणके कलशपर—ॐ भूर्भुवः स्वः ध्वजापताकास्थितदेवतासिहताय निर्ऋतये नमः, निर्ऋतिमावाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। अनया

पूजया ध्वजापताकास्थितदेवतासहितो निर्ऋतिः प्रीयताम् , न मम।

(५) पश्चिमके कलशपर—ॐ भूर्भुवः स्वः ध्वजापताकास्थितदेवतासहिताय वरुणाय नमः,

वरुणमावाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। अनया पूजया ध्वजापताकास्थितदेवतासहितो वरुणः प्रीयताम्, न मम।

(६) वायव्यकोणके कलशपर—ॐ भूर्भुवः स्वः ध्वजापताकास्थितदेवतासहिताय वायवे नमः,

वायुमावाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। अनया पूजया

ध्वजापताकास्थितदेवतासहितो वायुः प्रीयताम्, न मम।

(७) उत्तरके कलशपर—ॐ भूर्भुवः स्वः ध्वजापताकास्थितदेवतासहिताय सोमाय नमः,

सोममावाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। अनया पूजया ध्वजापताकास्थितदेवतासहितः सोमः प्रीयताम्, न मम।

(८) ईशानकोणके कलशपर—ॐ भूर्भुवः स्वः ध्वजापताकास्थितदेवतासिहताय ईशानाय

नमः, ईशानमावाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। अनया पूजया

ध्वजापताकास्थितदेवतासहितेशानः प्रीयताम् , न मम। (९) ईशानकोण तथा पूर्वके मध्यमें स्थित कलशपर—ॐ भूर्भुवः स्वः

ध्वजापताकास्थितदेवतासहिताय ब्रह्मणे नमः, ब्रह्माणमावाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि

समर्पयामि। नमस्करोमि। अनया पूजया ध्वजापताकास्थितदेवतासहितो ब्रह्मा प्रीयताम्, न मम।

(१०) नैर्ऋत्यकोण तथा पश्चिमके मध्यमें स्थित कलशपर—ॐ भूर्भवः स्वः

ध्वजापताकास्थितदेवतासहिताय अनन्ताय नमः, अनन्तमावाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। अनया पूजया ध्वजापताकास्थितदेवतासहितोऽनन्तः प्रीयताम्, न मम।

## महाध्वज-पूजन

स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। अनया पूजया महाध्वजस्थब्रह्मा

ईशानकोणमें पँचरंगे ध्वजपर—ॐ भूर्भुवः स्वः महाध्वजस्थब्रह्मणे नमः। ब्रह्माणमावाहयामि,

प्रीयताम्, न मम।

मण्डपभूमि आदिका पूजन

पुन: मण्डपके पश्चिम-द्वारपर आकर मण्डपभूमि आदिका पूजन करे-

🕉 भूर्भुवः स्वः मण्डपभूम्यै नमः, भूमिमावाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि

समर्पयामि। नमस्करोमि। अनया पूजया भूमिः प्रीयताम्, न मम।

शाखाबन्धनेषु नागमातृभ्यो नमः, नागमातृः आवाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि

समर्पयामि। नमस्करोमि। अनया पूजया नागमातरः प्रीयन्ताम्, न मम।

ॐ भूर्भुवः स्वः वंशेषु किन्नरेभ्यो नमः, किन्नरान् आवाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे

गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। अनया पूजया किन्नराः प्रीयन्ताम्, न मम। 🕉 भूर्भुवः स्वः मण्डपस्य पृष्ठभागे पन्नगेभ्यो नमः। पन्नगान् आवाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे

गन्धाक्षतपृष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। अनया पूजया पन्नगाः प्रीयन्ताम्, न मम।

हाथमें पुष्प लेकर निम्न मन्त्र पढ़े और पुष्पको भूमिपर गिरा दे-

जितं ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन।

नमस्तेऽस्त् हृषीकेश पूर्वज॥ महापुरुष

तदनन्तर दक्षिण पैरको आगेकर यजमान मण्डपमें प्रवेश करे तथा आगेका कृत्य प्रारम्भ करे।

वैकल्पिक मण्डप

एकादशाहकर्मके आरम्भमें यदि शास्त्रविधिसे मण्डप बना हो तो मण्डपका आवाहन-पूजन करे। यदि सोलह स्तम्भयुक्त पूर्व-विधानसे मण्डप बनवानेकी सामर्थ्य न हो तो सोलह हाथ भूमिको साफकर, लीपकर

चारों कोनोंमें चार केलेके खम्भे, चारों दरवाजोंपर आठ केलेके खम्भे गाड़कर, फूल-पत्ती आदिसे सजाकर

और तम्बू आदिसे छाया करके एकादशाह-कृत्य करने चाहिये।

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

वृषके अभिमन्त्रणके अनन्तर तिल और शर्करामिश्रित जौके आटेसे २८ पिण्ड बनाकर पिण्डदान करना चाहिये। सव्य, पूर्वाभिमुख होकर हाथमें जल, तिल, त्रिकुश लेकर पिण्डदानका निम्न प्रतिज्ञा-संकल्प करे— प्रतिज्ञासंकत्प — ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत् अद्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे

पिण्डदानके मन्त्र

ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपिण्डं ददाम्यहम्॥१॥

आब्रह्मणो ये पितृवंशजाता मातुस्तथा वंशभवा मदीयाः। कुलद्वये ये मम वंशभूता भृत्यास्तथैवाश्रितसेवकाश्च॥ सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपिण्डं ददाम्यहम्॥३॥

मित्राणि शिष्या पशवश्च वृक्षाः दृष्टा ह्यदृष्टाश्च कृतोपकाराः। जन्मान्तरे ये मम सङ्गताश्च तेभ्यः स्वधा पिण्डमिदं ददामि॥ सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपिण्डं ददाम्यहम्॥४॥

ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपिण्डं ददाम्यहम्॥५॥

ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपिण्डं ददाम्यहम्॥६॥

कारागृहे मृता ये च व्याघ्रभीतिहतास्तथा। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपिण्डं ददाम्यहम्।। १५ ॥ चाण्डालैर्निहता मार्गे आशौचशयने मृताः । ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपिण्डं ददाम्यहम् ॥ १६ ॥ ब्रह्मस्वहारिणो ये च सुरापा ब्रह्महारिणः । ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपिण्डं ददाम्यहम् ॥ १७ ॥ कुब्जाश्च बिधरा ये च पितृमातृकुलोद्भवाः । ते सर्वे तृप्तिमायान्तुं नीलपिण्डं ददाम्यहम् ॥ १८ ॥

\* नीलश्राद्धं तु कर्तव्यं यविपष्टेन धीमता। तिलशर्करया युक्तं तर्पणं च तत: परम्॥

यवचूर्णेन तिलघृतमधुशर्कराभिर्नीलमुखाग्रे पौराणिकमन्त्रेण पिण्डान् दद्यात्। (श्राद्धसंग्रह)

किङ्करैर्ये च सुदृढिमिक्षुकाण्डवत्। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपिण्डं ददाम्यहम्॥ १०॥

प्रपीड्यन्ते प्रेतपीडाव्यवस्थिताः । ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपिण्डं ददाम्यहम् ॥ १२ ॥

कीटकादिपतङ्गकाः । ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपिण्डं ददाम्यहम्॥ ७ ॥

यमदूतैर्महाबलै: । ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपिण्डं ददाम्यहम् ॥ ११ ॥

। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपिण्डं ददाम्यहम् ॥ १३ ॥

श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे

**""क्षेत्रे (** यदि काशी हो तो अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे आनन्दवने गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजते महाश्मशाने भगवत्या

उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या गङ्गाया वामभागे ) ""संवत्सरे उत्तरायणे / दक्षिणायने ""ऋतौ ""मासे ""पक्षे ""तिथौ ····वासरे ····गोत्रः ····शर्मा वर्मा /गुप्तोऽहम् ····गोत्रस्य ( गोत्रायाः ) ····प्रेतस्य ( प्रेतायाः ) एकादशाहे क्रियमाणे

वृषोत्सर्गकर्मिण शास्त्रोक्तफलप्राप्यर्थं नीलवृषश्राद्धं करिष्ये। हाथका संकल्पजल छोड़ दे।

तदनन्तर अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो जाय, बायाँ घुटना जमीनपर गिरा ले। दायें हाथमें जल, तिल, त्रिकुश तथा एक-एक पिण्ड लेकर पितृतीर्थसे निम्न मन्त्रोंको पृथक्-पृथक् पढ़ते हुए नीलवृषके मुखके आगे पिण्डदान करे।

पितृपक्षाश्च ये केचिद्ये चान्ये मातृपक्षकाः । गुरुश्वशुरबन्धूनां ये कुलेषु समुद्भवाः॥

ये चान्ये लुप्तपिण्डाश्च पुत्रदारविवर्जिताः । ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपिण्डं ददाम्यहम् ॥ २ ॥

ये बान्धवाबान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः । अकालेऽपगता ये च ये चान्धाः पङ्गवस्तथा ॥

विरूपा आमगर्भाश्च ज्ञाताज्ञाताः कुले मम। आमगर्भाश्च ये केचिदागता मुखगोचरे॥

वृषयोनिगता ये च नरके रौरवे जाताः कुम्भीपाके च ये गताः। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपिण्डं ददाम्यहम्॥ ८॥

तप्ततैले च क्षीयन्ते यमलोके महाभये। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपिण्डं ददाम्यहम्।। ९ ॥

पीडिताः

कुष्ठापस्मारलुताभिर्जलोदरभगन्दरैः

गण्डमालापाण्डुरोगैः क्षयव्याधिमृताश्च ये। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपिण्डं ददाम्यहम्।। १४॥

संसाररहिता ये च रौरवादिषु ये गताः । ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपिण्डं ददाम्यहम् ॥ १९ ॥

वृक्षयोनिगता ये च तृणगुल्मलतास्थिताः । ते सर्वे तृप्तिमायान्तुं नीलपिण्डं ददाम्यहम् ॥ २०॥ देवत्वं मानुषत्वं च तिर्यक् प्रेतपिशाचकाः । ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपिण्डं ददाम्यहम् ॥ २१॥ कृमिकीटपतङ्गत्वं गता ये च स्वकर्मणा। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपिण्डं ददाम्यहम्॥ २२॥

आसुरीं योनिमापन्नाः पिशाचत्वं च ये गताः । ते सर्वे तृप्तिमायान्तुं नीलपिण्डं ददाम्यहम् ॥ २३ ॥ उद्बन्धनरके जाता ऊर्ध्ववक्त्रस्थिताश्च ये। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपिण्डं ददाम्यहम्।। २४।। महापातकजान् घोरान्नरकान् प्राप्य दारुणान्। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपिण्डं ददाम्यहम्।। २५।।

जलाग्निभर्मृता ये च अघोरा धर्मवर्जिताः । ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपिण्डं ददाम्यहम् ॥ २८ ॥ ॥ इस प्रकार नीलवृषश्राद्ध पूर्ण हुआ॥

नीलवृषपुच्छोदकतर्पण

वर्मा ⁄ गुप्तोऽहं '''गोत्रस्य (गोत्रायाः) '''प्रेतस्य (प्रेतायाः) एकादशाहे क्रियमाणे वृषोत्सर्गकर्मणि शास्त्रोक्तफलप्राप्त्यर्थं नीलवृषपुच्छोदकतर्पणं करिष्ये। हाथका संकल्पजल छोड़ दे। तदनन्तर हाथमें नीलवृषकी

ब्रह्माद्या देवताः सर्वा ऋषयो मुनयस्तथा। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तर्पिताः॥ १ ॥

ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तर्पिताः॥२॥ विश्वेदेवास्तथादित्याः साध्याश्चैव मरुद्गणाः। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तर्पिताः॥ ३ ॥ क्षेत्रपीठोपपीठादि नदा नद्यश्च सांगराः । ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तर्पिताः ॥ ४ ॥ पाताले नागपत्न्यश्च नागाश्चैव सपर्वताः । ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तर्पिताः ॥ ५ ॥ पृथिव्यापश्च तेजश्च वायुराकाशमेव च। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तर्पिताः॥ ६॥ पिशाचा गुह्यकाः प्रेता गणा गन्धर्वराक्षसाः। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तर्पिताः॥ ७ ॥ दिवि भुव्यन्तरिक्षे च ये च पातालवासिनः । ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तर्पिताः ॥ ८ ॥ शिवः शिवा तथा विष्णुः सिद्धिर्लक्ष्मीः सरस्वती । ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तर्पिताः ॥ ९ ॥ तपोधनश्च भगवान् व्यक्ताऽव्यक्तः परेश्वरः । ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तर्पिताः ॥ १० ॥

कपिलः शेषनागश्च तक्षकोऽनन्त एव च।ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तर्पिताः॥१२॥ अनेकजलचरा जीवा असङ्ख्यातास्त्वनेकशः । ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तर्पिताः ॥ १३ ॥ चतुर्दशयमाश्चैव चे चान्ये यमिकङ्कराः । ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तर्पिताः ॥ १४॥ सर्वे तु यक्षराजानः पशवः पक्षिणस्तथा। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तर्पिताः॥ १५॥ स्वेदजोद्भिज्जजातीया अण्डजाश्च जरायुजाः । शानितदाः शुभदास्ते स्युनीलपुच्छेषु तर्पिताः ॥ १६ ॥

तदनन्तर अपसव्य, दक्षिणाभिमुख हो जाय; बायाँ घुटना जमीनपर लगा ले। हाथमें नीलवृषकी पूँछ, तिल,

वृक्षाः वनस्पत्यादिदेवताः । ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तर्पिताः ॥ ११ ॥

असुरा देवपत्न्यश्च मातरश्चिण्डकास्तथा । दिक्पाला लोकपालाश्च गृहदेवाधिदेवता: ॥

ले। दाहिने हाथमें तिल, जल, त्रिकुश लेकर नीलवृषपुच्छोदकतर्पणका प्रतिज्ञासंकल्प करे—

पूँछ तथा जौ, जल, त्रिकुश लेकर देवतीर्थसे निम्न मन्त्रोंको पढ़ते हुए देवादि तर्पण करे—

नीलवृषश्राद्ध करनेके अनन्तर नीलवृषपुच्छोदकतर्पण करना चाहिये। सव्य, पूर्वाभिमुख होकर आचमन कर

प्रतिज्ञासंकल्प — ॐ अद्य पूर्वोच्चारितग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ""गोत्र: ""शर्मा⁄

महाप्रेता महाभागाः

अगम्यागमने लुब्धा

क्षेत्रौषधीर्लता

पूर्वप्रेतत्वसंस्थिता । ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपिण्डं ददाम्यहम् ॥ २६ ॥

व्रतभङ्गकराश्च ये। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपिण्डं ददाम्यहम्।। २७॥

जल तथा त्रिकुश लेकर निम्न मन्त्रोंको पढ़ते हुए पितृतीर्थसे तर्पण करे—

ॐ स्वधा पितृभ्यो मातृभ्यो बन्धुभ्यश्चापि तृप्तये। मातृपक्षाश्च ये केचिद्ये चाऽन्ये पितृपक्षजाः॥ गुरुश्वशुरबन्धूनां ये कुलेषु समुद्भवाः। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तर्पिताः॥ १ ॥ ये चाऽन्ये लुप्तपिण्डाश्च पुत्रदारविवर्जिताः। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तर्पिताः॥ २ ॥

आब्रह्मणो ये पितृवंशजाता मातुस्तथा वंशभवा मदीयाः। कुलद्वये ये मम वंशभूता भृत्यास्तथैवाश्रितसेवकाश्च॥ ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तर्पिताः॥३॥

मित्राणि शिष्याः पशवश्च वृक्षा दृष्टा ह्यदृष्टाश्च कृतोपकाराः।

जन्मान्तरे ये मम सङ्गताश्च तेभ्यः स्वधाकृत्य इदं ददामि॥ ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तर्पिताः॥४॥

ये बान्धवाबान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः । ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तर्पिताः ॥ ५ ॥

अकालेऽपगता ये च ये चान्धाः पङ्गवस्तथा। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तर्पिताः॥ ६ ॥ विरूपा आमगर्भाश्च ज्ञाताज्ञाताः कुले मम। आमगर्भाश्च ये केचिदागताः पुच्छगोचरे॥

ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तर्पिताः॥७॥

वृषयोनिगता ये च कीटकांकपतङ्गकाः । ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तर्पिताः ॥ ८ ॥ किङ्करैः पीड्यमाना ये सुतरामिक्षुकाण्डवत् । ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तर्पिताः ॥ ९ ॥ जलेन पीडिताः पङ्के यमदूतैर्महाबलैः । ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तर्पिताः ॥ १० ॥ यन्त्रमध्ये प्रपीड्यन्ते प्रेतपीडाव्यवस्थिताः । कुष्ठापस्मारलूतादिजलोदरभगन्दरैः ॥

ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तर्पिताः॥ ११॥

गण्डमालापाण्डुरोगैः क्षयव्याधिमृताश्च ये। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तिर्पताः॥ १२॥ कारागृहे मृता ये च सिंहव्याघ्रहताश्च ये। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तिर्पताः॥ १३॥ चाण्डालैर्निहता मार्गे आशौचशयने मृताः। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तिर्पताः॥ १४॥ ब्रह्मस्वहारिणो ये च सुरापा स्वर्णहारिणः। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तिर्पताः॥ १६॥ कुब्जाश्च बिधरा ये च पितृमातृकुलोद्भवाः। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तिर्पताः॥ १६॥ संसाररिहता ये च रौरवादिषु ये गताः। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तिर्पताः॥ १८॥ सर्पयोनिगता ये च तृणगुल्मलतास्थिताः। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तिर्पताः॥ १८॥ देवत्वं मानुषत्वं च तिर्यक् प्रेतिपशाचकाः। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तिर्पताः॥ १८॥ कृमिकीटपतङ्गत्वं गता ये च स्वकर्मणा। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तिर्पताः॥ २९॥ पश्वादियोनिजाता ये वृश्चिकादिषु ये गताः। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तिर्पताः॥ २२॥ आसुरीं योनिमृत्पन्नाः पिशाचत्वं च ये गताः। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तिर्पताः॥ २२॥ उद्बन्धनरके जाता उध्विवक्रस्थिताश्च ये। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तिर्पताः॥ २२॥ महापातकजान् घोरान्तरकान् प्राप्य दारुणान्। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तिर्पताः॥ २२॥ महाप्रेता महाभागः प्रेतपूर्वे च ये स्थिताः। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तिर्पताः॥ २६॥ अगम्यागमने लुख्या व्रतभङ्गकराश्च ये। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तिर्पताः॥ २६॥ जलाग्विभिर्मृता ये च अघोरा धर्मवर्जिताः। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तिर्पताः॥ २६॥ ये प्रेतभावमापन्ता ये च अघोरा धर्मवर्जिताः। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तिर्पताः॥ २६॥ ये प्रेतभावमापन्ता ये च च स्वार्य श्राब्दवर्जिताः। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तिर्पताः॥ २६॥ ये प्रेतभावमापन्ता ये च अघोरा धर्मवर्जिताः। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तिर्पताः॥ २६॥ ये प्रेतभावमापन्ता ये च च अघोरा धर्मवर्जिताः। वृष्णोत्सर्गेण ते सर्वे लिभन्तां प्रीतिमुत्तमाम्॥ २८॥ ये प्रेतभावमापन्ता ये चान्ये श्राब्दवर्जिताः। वृष्णोत्सर्गेण ते सर्वे लिभन्तां प्रीतिमुत्तमाम्॥ २८॥

॥ इस प्रकार नीलवृषपुच्छोदकतर्पण पूर्ण हुआ॥

पितर बोले—बेटा! जितेन्द्रिय होकर आत्माका

प्रक्षालन करना उचित ही है; किंतु तुम जिसपर चल

रहे हो, वह मोक्षका मार्ग है। किंतु फलेच्छारहित दान और श्भाश्भके उपभोगसे भी पूर्वकृत अशुभ कर्म

दूर होता है। इसी प्रकार दयाभावसे प्रेरित होकर जो

कर्म किया जाता है, वह बन्धनकारक नहीं होता।

फल-कामनासे रहित कर्म भी बन्धनमें नहीं डालता।

पूर्वजन्ममें किया हुआ मानवोंका शुभाशुभ कर्म सुख-

दु:खमय भोगोंके रूपमें प्रतिदिन भोगनेपर ही क्षीण

होता है। इस प्रकार विद्वान् पुरुष आत्माका प्रक्षालन करते और उसकी बन्धनोंसे रक्षा करते हैं। ऐसा

करनेसे वे अविवेकके कारण पापरूपी कीचडमें नहीं

## प्रजापित रुचि और उनके द्वारा की गयी पितरोंकी उपासना

### [ रुचिस्तव ] करें।

पूर्वकालको बात है, रुचि नामक एक महात्मा थे, वे पितरोंके अनन्य भक्त थे। विरक्त होकर भगवानुका

भजन करते हुए वे मुनिवृत्तिसे रहते थे तथा ममता और

अहंकारसे रहित होकर इस पृथ्वीपर विचरण करते थे।

उन्हें किसीसे भय नहीं था। वे बहुत कम सोते थे।

उन्होंने न तो अग्निकी स्थापना की थी और न अपने

लिये घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते

और बिना आश्रमके ही रहते। उन्हें सब प्रकारकी

आसक्तियोंसे रहित एवं मुनिवृत्तिसे रहते देख उनके

पितरोंने उनसे कहा-पितर बोले—बेटा! विवाह स्वर्ग और अपवर्गका

हेतु\* होनेके कारण एक पुण्यमय कार्य है; उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों,

ऋषियों और अतिथियोंकी पूजा करके पुण्यमय लोकोंको प्राप्त करता है। वह 'स्वाहा'के उच्चारणसे देवताओंको, 'स्वधा' शब्दसे पितरोंको तथा अन्नदान (बलिवैश्वदेव)

भाग समर्पित करता है। बेटा! हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ-आश्रमको स्वीकार न करनेपर तुम्हें इस जीवनमें

क्लेश-पर-क्लेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्युके बाद और दूसरे जन्ममें भी क्लेश ही भोगने पडेंगे।

रुचिने कहा -- पितृगण! परिग्रहमात्र ही अत्यन्त दु:ख एवं पापका कारण होता है तथा उससे मनुष्यकी अधोगित होती है, यही सोचकर मैंने पहले स्त्री-संग्रह नहीं

किया। मन और इन्द्रियोंको नियन्त्रणमें रखकर जो यह आत्मसंयम किया जाता है, वह भी परिग्रह करनेपर

पंकमें सने हुए आत्माका सद्वासनारूपी जलसे प्रक्षालन

मोक्षका साधक नहीं होता। ममतारूप कीचडमें सना हुआ होनेपर भी यह आत्मा जो परिग्रहशून्य चित्तरूपी जलसे

प्रतिदिन धोया जाता है, वह श्रेष्ठ प्रयत्न है। जितेन्द्रिय विद्वानोंको चाहिये कि वे अनेक जन्मोंद्वारा संचित कर्मरूपी

वत्स! तुम तो समझते हो कि मैं आत्माका प्रक्षालन करता हुँ; किंतु वास्तवमें तुम शास्त्रविहित कर्मोंके न करनेके

कारण पापोंसे दग्ध हो रहे हो! कर्म अविद्या होनेपर भी विधिके पालनद्वारा शोधे हुए विषकी भाँति मनुष्योंका उपकार करनेवाला ही होता है। इसके विपरीत वह विद्या

भी विधिकी अवहेलनासे निश्चय ही हमारे बन्धनका

कारण बन जाती है। अत: वत्स! तुम विधिपूर्वक स्त्री-संग्रह करो। ऐसा न हो कि इस लोकका लाभ न

मिलनेके कारण तुम्हारा जन्म निष्फल हो जाय। \* अग्निहोत्र एवं यज्ञ-यागादि कर्ममें सपत्नीक गृहस्थका ही अधिकार है; ये कर्म निष्कामभावसे हों तो मोक्ष देनेवाले होते हैं

आदिसे भृत आदि प्राणियों एवं अतिथियोंको उनका पितर बोले—यह सत्य है कि कर्मको अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है; फिर भी इतना तो निश्चित है कि उस विद्याकी प्राप्तिमें कर्म ही

और सकामभावसे किये जायँ तो स्वर्गादि फलोंके साधक होते हैं। जो उक्त कर्म करते हैं, उन्हींका विवाह स्वर्ग-अपवर्गका साधक

फँसते।

कहा गया है, फिर क्यों आपलोग मुझे उस मार्गमें लगाते हैं ?

रुचिने पुछा — पितामहो ! वेदमें कर्ममार्गको अविद्या

कारण है। विहित कर्मका पालन न करके जो अधम

मनुष्य संयम करते हैं, वह संयम अन्तमें मोक्षकी प्राप्ति नहीं कराता; अपित् अधोगितमें ले जानेवाला होता है।

है। जो विवाह करके गृहस्थोचित शुभ-कर्मींका अनुष्ठान नहीं करते, उनके लिये तो विवाह-कर्म घोर बन्धनका ही कारण होता है।

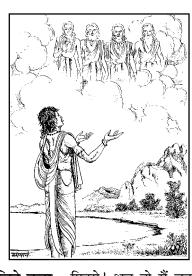

रुचिने कहा—पितरो! अब तो मैं बूढ़ा हो गया; भला, मुझको कौन स्त्री देगा? इसके सिवा मुझ-जैसे

**पितर बोले**—वत्स! यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो हमलोगोंका पतन हो जायगा और तुम्हारी

दिरद्रिके लिये स्त्रीको रखना बहुत कठिन कार्य है।

भी अधोगित होगी। यों कहकर पितर उनके देखते-देखते वायुके बुझाये हुए दीपककी भाँति सहसा अदृश्य हो गये। पितरोंकी बातसे रुचिका मन बहुत

उद्विग्न हुआ। वे अपने विवाहके लिये कन्या प्राप्त करनेकी इच्छासे पृथ्वीपर विचरने लगे। वे पितरोंके वचनरूप अग्निसे दग्ध हो रहे थे। कोई कन्या न मिलनेसे उन्हें बड़ी भारी चिन्ता हुई। उनका चित्त

अत्यन्त व्याकुल हो उठा। इसी अवस्थामें उन्हें यह बुद्धि सूझी कि 'मैं तपस्याके द्वारा श्रीब्रह्माजीकी आराधना करूँ।' ऐसा निश्चय करके उन्होंने कठोर नियमका आश्रय ले श्रीब्रह्माजीकी आराधनाके निमित्त

सौ वर्षीतक भारी तपस्या की। तदनन्तर लोकपितामह ब्रह्माजीने उन्हें दर्शन दिया और कहा—'मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो, माँग लो।' तब रुचिने जगत्के

आधारभूत ब्रह्माजीको प्रणाम करके पितरोंके कथनानुसार अपना अभीष्ट निवेदन किया। रुचिकी अभिलाषा सुनकर ब्रह्माजीने उनसे कहा—'विप्रवर! तुम प्रजापित होओगे। तुमसे प्रजाकी सृष्टि होगी। प्रजाकी सृष्टि तथा पुत्रोंकी उत्पत्ति करनेके साथ ही शुभ कर्मोंका

अनुष्ठान करके जब तुम अपने अधिकारका त्याग

कर दोगे, तब तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। अब तुम स्त्री-प्राप्तिकी अभिलाषा लेकर पितरोंका पूजन करो।

प्रदान करेंगे। भला, पितर सन्तुष्ट हो जायँ तो वे क्या नहीं दे सकते!' अव्यक्तजन्मा ब्रह्माजीके ये वचन सुनकर रुचिने

वे ही प्रसन्न होनेपर तुम्हें मनोवांछित पत्नी और पुत्र

भक्तिसे मस्तक झुकाकर एकाग्र एवं संयत-चित्त हो वे पितरोंकी उपासना करने लगे। उनकी पूजा-प्रार्थनासे प्रसन्न होकर उनके समक्ष सहसा एक बहुत ऊँचा तेज:पुंज प्रकट हुआ, जो सम्पूर्ण आकाशमें

व्याप्त था। समस्त संसारको व्याप्त करके स्थित

हुए उस महान् तेजको देखकर रुचिने पृथ्वीपर

घुटने टेक दिये और इस स्तोत्रका गान किया—

नदीके एकान्त तटपर पितरोंका तर्पण किया और

\* प्रजापित रुचि और उनके द्वारा की गयी पितरोंकी उपासना \*

सोम, वरुण तथा योगेश्वरोंके रूपमें स्थित पितरोंको

सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम्॥ दक्षमारीचयोस्तथा। नेतारो

रुचिरुवाच अर्चितानाममूर्त्तानां पितृणां दीप्ततेजसाम्।

नमस्यामि

मन्वादीनां

नक्षत्राणां

देवर्षीणां

प्रजापतेः

सोमाधारान्

नमस्यामि

कश्यपाय

इन्द्रादीनां

सप्तर्षीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान्॥

मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा।

नमस्याम्यहं सर्वान् पितृनप्सूदधावपि॥ ग्रहाणां च वाय्वग्न्योर्नभसस्तथा। द्यावापृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः॥ जिनतृंश्च सर्वलोकनमस्कृतान्।

अक्षय्यस्य सदा दातृन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः॥ वरुणाय

सोमाय योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः॥ नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु। योगचक्षुषे॥

स्वयम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे पितृगणान् योगमूर्त्तिधरांस्तथा। सोमं पितरं जगतामहम्॥ तथा अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितृनहम्।

अग्नीषोममयं विश्वं यत एतदशेषत:॥ ये तु तेजिस ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तय:। जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः॥ तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः। नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधाभुजः॥ **रुचि बोले**—जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त,

पितरोंको मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो इन्द्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्तर्षियों तथा दूसरोंके भी नेता हैं, कामनाकी पूर्ति करनेवाले उन पितरोंको मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदि राजर्षियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य

और चन्द्रमाके भी नायक हैं, उन समस्त पितरोंको मैं

अत्यन्त तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्यदुष्टिसम्पन्न हैं, उन

जल और समुद्रमें भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और द्युलोक तथा पृथ्वीके भी जो नेता हैं, उन पितरोंको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो देवर्षियोंके जन्मदाता, समस्त लोकोंद्वारा

आधारपर प्रतिष्ठित तथा योगमूर्तिधारी पितृगणोंको मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही सम्पूर्ण जगत्के पिता सोमको नमस्कार करता हूँ तथा अग्निस्वरूप अन्य पितरोंको भी प्रणाम करता हूँ; क्योंकि यह सम्पूर्ण जगत् अग्नि और सोममय है। जो पितर तेजमें स्थित

पितर मुझपर प्रसन्न हों।

सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सातों लोकोंमें स्थित सात पितृगणोंको नमस्कार है। मैं योगदृष्टिसम्पन्न

स्वयम्भू ब्रह्माजीको प्रणाम करता हूँ। चन्द्रमाके

हैं, जो ये चन्द्रमा, सूर्य और अग्निके रूपमें दृष्टिगोचर

होते हैं तथा जो जगत्स्वरूप एवं ब्रह्मस्वरूप हैं, उन सम्पूर्ण योगी पितरोंको मैं एकाग्रचित्त होकर प्रणाम

करता हूँ। उन्हें बारंबार नमस्कार है। वे स्वधाभोजी

दिशाओंको प्रकाशित करते हुए उस तेजसे बाहर

निकले। रुचिने जो फूल, चन्दन और अंगराग आदि

समर्पित किये थे, उन सबसे विभूषित होकर वे पितर

सामने खड़े दिखायी दिये। तब रुचिने हाथ जोड़कर पुन:

रुचिके इस प्रकार स्तुति करनेपर वे पितर दसों

भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और बड़े आदरके साथ

सबसे पृथक्-पृथक् कहा—'आपको नमस्कार है, आपको वन्दित तथा सदा अक्षय फलके दाता हैं, उन पितरोंको नमस्कार है।' इससे प्रसन्न होकर पितरोंने मुनिश्रेष्ठ रुचिसे में हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापित, कश्यप, कहा—'वत्स! तुम कोई वर माँगो।' तब उन्होंने मस्तक ४२२

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

करनेका आदेश दिया है; इसलिये मैं दिव्य गुणोंसे सम्पन्न उत्तम पत्नी चाहता हूँ, जिससे संतानकी उत्पत्ति हो सके।'

झुकाकर कहा—'पितरो! इस समय ब्रह्माजीने मुझे सृष्टि

पितरोंने कहा—'वत्स! यहीं, इसी समय तुम्हें

अत्यन्त मनोहर पत्नी प्राप्त होगी और उसके गर्भसे तुम्हें 'मनु' संज्ञक उत्तम पुत्रकी प्राप्ति होगी। वह बुद्धिमान् पुत्र मन्वन्तरका स्वामी होगा और तुम्हारे ही नामपर तीनों

लोकोंमें 'रौच्य' के नामसे उसकी ख्याति होगी। उसके भी महाबलवान् और पराक्रमी बहुत-से महात्मा पुत्र होंगे, जो इस पृथ्वीका पालन करेंगे। धर्मज्ञ! तुम भी प्रजापति होकर

चार प्रकारकी प्रजा उत्पन्न करोगे और फिर अपना अधिकार क्षीण होनेपर सिद्धिको प्राप्त होओगे। वत्स! जो मनुष्य इस स्तोत्रसे भक्तिपूर्वक हमारी स्तुति करेगा, उसके ऊपर सन्तुष्ट होकर हमलोग उसे

मनोवांछित भोग तथा उत्तम आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। जो नीरोग शरीर, धन और पुत्र-पौत्र आदिकी इच्छा करता हो, वह सदा इस स्तोत्रसे हमलोगोंकी स्तुति करे। यह स्तोत्र हमलोगोंकी प्रसन्नता बढानेवाला है। जो श्राद्धमें भोजन करनेवाले श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके सामने

खड़ा हो भक्तिपूर्वक इस स्तोत्रका पाठ करेगा, उसके यहाँ स्तोत्रश्रवणके प्रेमसे हम निश्चय ही उपस्थित

होंगे और हमारे लिये किया हुआ श्राद्ध भी नि:संदेह अक्षय होगा। श्राद्धमें इस स्तोत्रके पाठसे श्राद्धकर्ता हमारी तृप्ति करनेमें समर्थ होता है। हमें सुख देनेवाला यह स्तोत्र जहाँ श्राद्धमें पढ़ा जाता है, वहाँ हमलोगोंको

बारह वर्षोंतक बनी रहनेवाली तृप्ति प्राप्त होती है। यह

स्तोत्र हेमन्त-ऋतुमें श्राद्धके अवसरपर सुनानेसे हमें बारह वर्षोंके लिये तृप्ति प्रदान करता है। इसी प्रकार शिशिर-ऋतुमें यह कल्याणमय स्तोत्र हमें चौबीस वर्षोंतक तृप्तिकारक होता है। वसन्त-ऋतुके श्राद्धमें

सुनानेपर यह सोलह वर्षोंतक तृप्तिकारक होता है तथा ग्रीष्म-ऋतुमें पढ़े जानेपर भी यह उतने ही वर्षींतक तृप्तिका साधक होता है। रुचे! वर्षा-ऋतुमें किया हुआ श्राद्ध यदि किसी अंगसे विकल हो तो भी इस

स्तोत्रके पाठसे पूर्ण होता है और उस श्राद्धसे हमें

अक्षय तृप्ति होती है। शरत्कालमें भी श्राद्धके अवसरपर

लिये तृप्ति प्रदान करता है। जिस घरमें यह स्तोत्र सदा लिखकर रखा जाता है, वहाँ श्राद्ध करनेपर हमारी निश्चय ही उपस्थिति होती है; अत: महाभाग!

मेरी एक परम सुन्दरी कन्या है, जो वरुणके पुत्र महात्मा

पुष्करसे उत्पन्न हुई है। मैं उस सुन्दरी कन्याको तुम्हें

पत्नी बनानेके लिये देती हूँ, ग्रहण करो। उसके गर्भसे

यदि इसका पाठ हो तो यह हमें पंद्रह वर्षींतकके

श्राद्धमें भोजन करनेवाले ब्राह्मणोंके सामने तुम्हें यह स्तोत्र अवश्य सुनाना चाहिये; क्योंकि यह हमारी पुष्टि

करनेवाला है।' इस प्रकारका आशीर्वाद तथा वर प्रदान करके पितर अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर रुचिके समीप उस नदीके भीतरसे प्रम्लोचा नामक एक अप्सरा प्रकट हुई और महात्मा रुचिसे मधुर वाणीमें विनयपूर्वक बोली—'तपस्वियोंमें श्रेष्ठ रुचि!

तुम्हारे पुत्र महाबुद्धिमान् मनुका जन्म होगा।' तब रुचिने 'तथास्तु' कहकर उसकी बात स्वीकार की। इसके बाद प्रम्लोचाने अपनी कन्या मालिनीको जलके बाहर प्रकट

किया। मुनिश्रेष्ठ रुचिने महर्षियोंको बुलाकर नदीके तटपर उसका विधिपूर्वक पाणिग्रहण किया। उसीके गर्भसे महापराक्रमी परम बुद्धिमान् एक धर्मात्मा पुत्रका जन्म हुआ, जो इस भूमण्डलमें पिताके नामपर 'रौच्य'

मनुके नामसे ही विख्यात हुए। ये ही रौच्य नामक मनु तेरहवें मन्वन्तरके अधिपति हुए। (मार्कण्डेयपुराण)

# श्राद्धमें ब्राह्मण-भोजनके समय पाठ किये जानेवाले सूक्त

रक्षोध्नसूक्त

कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वीं याहि राजेवामवाँ२ इभेन। तृष्वीमनु प्रसितिं द्रूणानोऽस्ताऽसि विध्य रक्षसस्तपिष्ठैः॥ तव भ्रमास आशुया पतन्त्यनुस्पृश धृषता शोशुचानः। तपूरध्यग्ने जुह्वा पतङ्गानसन्दितो वि सृज विष्वगुल्काः॥

प्रति स्पशो वि सृज तूर्णितमो भवा पायुर्विशो अस्या अदब्धः । यो नो दूरे अघशः सो यो अन्त्यग्ने मा किप्टे व्यथिरा दधर्षीत्।।

यदन्नेनातिरौँहति॥

तस्माद्यज्स्तस्मादजायत।।

इध्मः शरद्धविः॥

(शु०यजु० ३१।१-१६)

उदग्ने तिष्ठ प्रत्या तनुष्व न्यमित्राँ२ ओषतात्तिग्महेते। यो नो अरातिः समिधान चक्रे नीचा तं धक्ष्यतसं न शुष्कम्॥ ऊर्ध्वो भव प्रति विध्याध्यस्मदाविष्कृणुष्व दैव्यान्यग्ने। अव स्थिरा तनुहि यातुजूनां जामिमजामिं प्र मृणीहि शत्रून्।

अग्नेष्ट्वा तेजसा सादयामि॥ (शु०यजु० १३। ९—१३)

अधि पुरुषः। स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो

पृषदाज्यम्। पशूँस्ताँश्चक्रे वायव्यानारण्या

चोभयादतः। गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता

जातमग्रत:। तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये॥ व्यकल्पयन्। मुखं किमस्यासीत् किं बाह् किम्रू पादा उच्येते॥

सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत॥

द्यौः समवर्तत। पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ२ अकल्पयन्॥

समिधः कृताः। देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुम्॥

कृतः। ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याछः शुद्रो अजायत॥

जज़िरे। छन्दाछंसि जज़िरे

यज्ञमतन्वत। वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म

पुरुषसूक्त

ॐ सहस्त्रशीर्षा पुरुष: सहस्राक्षः सहस्रपात्। स भूमिछं सर्वत स्पृत्वाऽत्यतिष्ठद्दशाङ्गलम्॥

पुरुष एवेदछ सर्वं यद्भृतं यच्च भाव्यम्। उतामृतत्वस्येशानो

विराजो

ऋच:

सम्भूतं

के

कतिधा

देवा

सामानि

राजन्य:

ज्यायाँश्च पूरुषः। पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥

सर्वहुत:

सर्वहुत

तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन् पुरुषं

मनसो जातश्चक्षोः

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहू

नाभ्या आसीदन्तरिक्षछं शीर्ष्णो

हविषा

एतावानस्य महिमातो

विराडजायत

तस्मादश्वा अजायन्त

त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत् पुनः। ततो विष्वङ् व्यक्रामत्साशनानशने

तस्माद्यज्ञात्

तस्माद्यज्ञात्

यत्पुरुषं

यत्पुरुषेण

सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्त यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः॥

उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः। असुं य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु॥

अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगवः सोम्यासः। तेषां वयःसुमतौ यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्याम॥ ये नः पूर्वे पितरः सोम्यासोऽनूहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः।तेभिर्यमः सःरराणो हवीःष्युशन्तुशद्धिः प्रतिकाममत्तु॥

पितृसूक्त

त्वः सोम प्र चिकितो मनीषा त्वः रिजिष्ठमनु नेषि पन्थाम् । तव प्रणीती पितरो न इन्दो देवेषु रत्नमभजन्त धीराः॥

त्वया हि नः पितरः सोम पूर्वे कर्माणि चक्रुः पवमान धीराः। वन्वन्नवातः परिधी९ँ रपोर्णु वीरेभिरश्वैर्मघवा भवा नः॥

आऽहं पितृन्स्विदत्रारँ अवित्सि नपातं च विक्रमणं च विष्णोः । बर्हिषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः ॥ उपहूताः पितरः सोम्यासो बर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु। त आ गमन्तु त इह श्रुवन्त्विध ब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्॥ आ यन्तु नः पितरः सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः। अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधि बुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्॥

त्वः सोम पितृभिः संविदानोऽनु द्यावापृथिवी आ ततन्थ । तस्मै त इन्दो हविषा विधेम वयःस्याम पतयो रयीणाम्।। बर्हिषदः पितर ऊत्यर्वागिमा वो हव्या चकुमा जुषध्वम्। त आ गतावसा शन्तमेनाथा नः शं योररपो दधात॥

अग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छत सदः सदः सदत सुप्रणीतयः। अत्ता हवीःषि प्रयतानि बर्हिष्यथा रयिः सर्ववीरं दधातने।। ये अग्निष्वात्ता ये अनिग्नष्वात्ता मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते। तेभ्यः स्वराडसुनीतिमेतां यथावशं तन्वं कल्पयाति॥ अग्निष्वात्तानृतुमतो हवामहे नाराशश्से सोमपीथं य आशुः। ते नो विप्रासः सुहवा भवन्तु वयश्स्याम पतयो रयीणाम्।।

- (शु०यजु० १९ । ४९—६१)

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश \*

## रंगीन चित्रोंका परिचय

(१) [ आवरण-पृष्ठ ] गयाके रुद्रपदतीर्थमें रामजीद्वारा पिण्डदान करते समय महाराज दशरथका प्रकट होना—

गयाधामका श्राद्धादिकर्म पितरोंके लिये अक्षयतृप्तिकारक तथा मुक्ति प्रदान करनेवाला है, इससे श्राद्धकर्ताका

भी परम कल्याण होता है। नारदपुराणमें आया है कि भगवान् श्रीराम जब पितृतीर्थ गयाजीके रुद्रपदमें आकर

पिता आदिको पिण्डदान करने लगे तो उसी समय पिता दशरथ स्वर्गसे हाथ फैलाये हुए वहाँ आये, किंतु

श्रीरामजीने उनके हाथमें पिण्ड नहीं दिया। शास्त्रकी आज्ञाका उल्लंघन न हो जाय, इसलिये उन्होंने रुद्रपदपर

ही उस पिण्डको रखा। तब दशरथजीने कहा—'पुत्र! तुमने मुझे तार दिया। रुद्रपदपर पिण्ड देनेसे मुझे रुद्रलोककी

प्राप्ति हुई है। तुम चिरकालतक राज्यका शासन, अपनी प्रजाका पालन तथा दक्षिणासहित यज्ञोंका अनुष्ठान करके

अपने विष्णुलोक जाओगे। तुम्हारे साथ अयोध्याके सब लोग, कीड़े-मकोड़ेतक वैकुण्ठधाम जायँगे।' श्रीरामसे ऐसा कहकर राजा दशरथ उत्तम रुद्रलोकको चले गये और श्रीरामजीने भी पिण्डदानकी प्रक्रिया पूर्णकर परम

संतोष प्राप्त किया। [चित्रमें इन्हीं बातोंको दर्शाया गया है।] (२) [ मुख-पृष्ठ ] पितृतीर्थ पुष्करमें भगवान् श्रीरामद्वारा श्राद्धमें ब्राह्मणोंको भोजन कराना—

पद्मपुराणमें आया है कि प्राचीन कालमें भगवान् श्रीराम जब भगवती सीता तथा लक्ष्मणके साथ चित्रकूटसे चलकर

महर्षि अत्रिके आश्रमपर पहुँचे, तब उन्होंने मुनिश्रेष्ठ अत्रिसे पूछा—'महामुने! इस पृथ्वीपर कौन-कौनसे पुण्यमय तीर्थ हैं, जहाँ जाकर मनुष्यको अपने बन्धुओंके वियोगका दुःख नहीं उठाना पड़ता? और वहाँका श्राद्धादि कर्म

पितरोंकी सद्गतिमें हेतु बनता है। भगवन्! यदि कोई ऐसा स्थान हो तो कृपा करके वह मुझे बताइये।'

मुनिवर अत्रि बोले—वत्स राम! आपने बडा उत्तम प्रश्न किया है, मेरे पिता ब्रह्माजीद्वारा निर्मित एक उत्तम तीर्थ है जो पुष्करके नामसे विख्यात है, वहाँ जाकर आप अपने पितरों—दशरथ आदिको श्राद्धादि पिण्डदानसे

तृप्त करें, वहाँ पिण्डदान करनेसे पितरोंकी मुक्ति हो जाती है।

हुआ हूँ। मार्कण्डेयजीने कहा—रघुनन्दन! आप बड़ा ही पुण्यकार्य करने जा रहे हैं। आप यहाँ राजा दशरथका श्राद्ध कीजिये। हम सभी विप्रगण श्राद्धमें उपस्थित रहेंगे। श्रीरघुनाथजीसे ऐसा कहकर वे सभी ऋषि स्नानके लिये

मनियोंके आनेकी प्रतीक्षा करने लगे।

ही ब्राह्मणोंको भोजन कराया और विधिपूर्वक श्राद्धकी क्रिया भी सम्पन्न की। भला! मैं स्वर्गीय महाराजके सामने कैसे खड़ी होती। यह मैंने आपसे सच्ची बात बतायी है। यह सुनकर श्रीरामजी तथा लक्ष्मणजीको बड़ी प्रसन्नता हुई। [चित्रमें इन्हीं बातोंको दर्शाया गया है।]

यह सुनकर रामजी बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने पुष्कर जानेका मन बनाया। वे ऋक्षवान् पर्वत, विदिशा नगरी

तथा चर्मण्वतीको पारकर यज्ञपर्वत गये। वहाँसे मध्यम पुष्कर गये। वहाँ स्नान करके उन्होंने देवताओं तथा पितरोंका तर्पण किया। उसी समय मुनिश्रेष्ठ मार्कण्डेयजी अपने शिष्योंके साथ वहाँ आये। भगवान्ने महामुनिको

प्रणाम किया और कहा—मुने! मैं महर्षि अत्रिकी आज्ञासे यहाँ अवियोगा तीर्थमें पितरोंका श्राद्ध करने उपस्थित

चले गये। इधर श्रीरामजीने लक्ष्मणजीको श्राद्धकी सामग्री एकत्रित करनेके लिये कहा। श्रीलक्ष्मणजी जंगलसे अच्छे-अच्छे फलोंको ले आये। श्रीजानकीजीने भोजन बनाया। श्रीरामजी अवियोगा नामकी बावलीमें स्नानकर

दुपहरीमें जब कुतप वेला (दिनमें११:३६ से १२:२४ तकका समय) आयी, उसी समय ऋषिगण उपस्थित

हो गये। मुनियोंको आया देख सीतामाता वहाँसे हट गयीं और झाड़ियोंके पीछे हो गयीं। श्रीरामचन्द्रजी विधिपूर्वक श्राद्धमें ब्राह्मणोंको भोजन कराने लगे। श्राद्धकी प्रक्रिया पूर्ण करके ब्राह्मणोंके विसर्जनके अनन्तर श्रीरामजीने देवी सीतासे कहा प्रिये! यहाँ आये मुनियोंको देखकर तुम छिप क्यों गयी?

सीताजी बोलीं—नाथ! मैंने जो आश्चर्य देखा, उसे बताती हूँ, सुनिये। आपके द्वारा नाम-गोत्रका उच्चारण होते ही स्वर्गीय महाराज यहाँ आकर उपस्थित हो गये। उनके साथ उन्हींके समान रूप-रेखावाले दो पुरुष और आये थे, जो सब प्रकारके आभूषण धारण किये हुए थे। वे तीनों ही ब्राह्मणोंके शरीरसे सटे हुए थे। प्रभो! ब्राह्मणोंके अंगोंमें मुझे पितरोंके दर्शन हुए। उन्हें देखकर मैं लज्जाके मारे आपके पाससे हट गयी। इसीलिये आपने अकेले

(३) [भीतरी-पृष्ठ] प्रजापित रुचिद्वारा पितरोंकी आराधना [रुचिस्तव]—चित्रका आख्यान पृ० ४१९ से ४२२ तक विस्तारसे दिया गया है।